

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennal and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar



### पुस्तकालय हाँगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार

आगत संख्या 31573

ण की बिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए ति दिन के हिसाम से विलम्ब दण्ड लगेगा।

13



## REPRINT FROM THE PANDIT.

# न्यायसूत्रविवर्गाम्।

रिश्वामाहनविद्यावाचस्पतिगास्वामि-भट्टाचार्यविरचितम्।

णिसीस्थराजकीयसंस्कृतपाठशालीयेन न्याया-पकेन तर्कतीथें।पाधिधारिणा श्रीसुरेन्द्रलाल-गास्वामिभद्दाचार्येषु ह्रा

THE Initial .

YÁYASÚTRAVIVARANAM

HA MOHAN VIDYAVACHASPATI GOSWAMI BHATTACHARYA

EDITED BY

ALÁL TARKATIRTHA GOSWÁMI BHATTÁCHÁRYA PROFESSOR, SANSKRIT COLLEGE, BENARES.



BENARES:

RINTED AT THE MEDICAL HALL PRESS.

661,100



Collection, Haridwar





## न्यायमूत्रविवरणस्य विज्ञापनम् ।

रघुनन्दनंभद्दाचार्यविरचितैकादशीतत्त्वग्रन्थस्य राधामा-हनगास्वामिभद्दाचार्यविरचितदीपाख्यटीकायामादी—

''भवे ऽस्मिन् कान्तारे मुहुरटनदुः खैकविकलः समीहे संलब्धं तव चरणपाथाजशरणम्। न योगा ज्ञानं वा भजनमपि वा यद्यपि हरे तथाप्याशा दीघा तव च करुणा किं न कुरुते॥ वन्दे श्रीकृष्णमानन्द्यनं परममीश्वरम्। राधास्वर्णलतासङ्गतमालरुचिविग्रहम्॥ श्रीराधामोहना दीपं कराति शुभद्र्यनम्। एकाद्रयादितन्वानां पूर्वाचार्यमतेच्या॥'' इति। तत्रान्ते च—''इति कलियुगपायनावतारश्रीमद्वै-तवंशसम्भवश्रीराधामोहनगोस्वामिभद्याचार्यविरचितैका-दशीतन्वटिप्पणी सम्पूर्णा। शकः १७४०।

शाके व्यामसुताद्विचन्द्रपरिमे शम्भुं मुहुः संस्मरन् भाद्रे सूर्यजवासरे कृतितथा पद्मे च कृष्णेतरे। राधामाहनशर्मणः कृतिमिमां टीकां मुदैकादशी-तत्त्वस्येव धरामरे। हरिहरे। यज्ञाद् व्यलेखीत् स्व-यम्॥" इति।

इदं तु हुग्लिबुधोद्ययन्नालयमुद्रितैकाद्शीतत्त्वपु-स्तके दृश्यते ।

661,100 31573 CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### न्यायसूत्रविव त्या स्य

2

बाब्राजेन्द्रलालिमत्र एल्. एल्. डि., सी. आई. ई. महोद्यकृतनोटिस् अव्दि संस्कृतमेनुस्कु प्ट्स्नामकपुस्तके १० खण्डे ११३ एष्ठे महामहोपाध्यायश्रीयुक्तहरप्रसादशा-क्रिमहाशयैः एकादशीतत्त्वदीपपुस्तकस्य निरूपणं कृतस्।

तत्र—
'' तिखितैकादशीतत्त्वटीका भारतशर्भणा ।
पत्त्वदाब्धिभूमाने(१) ऽब्दे पीताम्बरदेशतः ॥

१७४२'' इति लिपिकाला दत्तः । तत्रैव शास्त्रिम-होद्यैः कालब्रूक्साहब्महाशयस्य मित्रं राघामाहनगास्वा-मिभद्दाचार्य श्रासीदिति लिखितम् ।

कितातानगरमुद्रितामरादिकोषचतुष्यपुस्तके—
"श्रीमद्मरकृतकोषः पुरुषोत्तमकृतित्रिकाग्डशेषश्च ।
हारावल्यभिधानं मेदिनीकरस्य नानार्थः ॥ १ ॥
नगरे कितात्ताख्ये केलित्रक्साहबाज्ञ्या ।
श्रीविद्याकरमिश्रेण कृतसूचीसमन्वितः ॥ २ ॥
वेदर्वषृक्रलानाथसम्मिते विक्रमाब्दके ।
मुद्राचरेण विप्रेण वाव्रामेण लेखितः ॥ ३ ॥"
इति दृश्यते ।

एतेन १८६४ विक्रमसंवत्सरे के ल्ब्रूक्साहवसमय भायाति। एकाद्शीतत्त्वटीकाप्रणेतुन्धायसूत्रविवरणप्रणे-तृत्वस्वीकारे महामहापाध्यायश्रीयुक्तहरप्रसादशास्त्रिम-हाशयवाक्यस्य सप्रमाणत्वे च १८६४ विक्रमसंवत्सरे राधामाहनगे।स्वामिभद्याचार्य आसीदिति लभ्यते।

<sup>(</sup>१) षद्यपि गणितगास्त्रे शिध्यग्रस्त्रेन समुद्रग्रस्टपर्यायेण चत्वार इति व्यव-हियते । परंतु चतुष्ट्यप्रत्यो लेखक एव पाचीनस्तदा प्रन्यकारः क्षुत्र तिष्ठेदिति सप्त समुद्रा एवास्थ्य इत्यनुस्तं लेखकेन ।

सम्भाव्यते चेदं न्यायसूत्रविवरणप्रणेत्रेव राधामा-हनगास्वामिभद्दाचार्यस्य एकादशीतत्त्वटीकाप्रणेतत्वम् । यतः स एव कुत्रचित् ''इति श्रीराधामीहनगोस्वामिभ-द्दाचार्यविरचित'' इति लिखतिस्य कचिच "इति श्रीराधा-मे। हनविचावाचस्पतिगे। स्वामिभद्दाचार्यविरचित '' इति लिखतिसा कचिचा हैतवंशसम्भवादिशब्देन स्वातकीर्तनं कृतवान । यथा अस्त्रिन्नेव न्यायसूत्रविवरणे प्रथमाध्या-याचा क्रिकान्ते ''इति श्रीराधामाहनगास्वामिभहाचार्य-बिरचितन्यायसुत्रविवरणे प्रथमाध्यायस्यादाहिकविवर-णम्।" इति लिखितवानिति पद्यमाध्यायान्ते च 'इति श्रीराधामोहनविद्यावाद्यस्पतिगोस्वामिभटाचार्यविर्चिते गातमसूत्रविवर्णे पष्टमाध्यायविवरणम्।" इति लिखि-तवानिति। हरिदासकृतकुसुमाञ्जलिकारिकाटीकापरि रा-धामोहनगेस्वामिभद्दाचार्येण टीका कृता १। तत्र द्विती-यस्तवकान्ते च "इति श्रीराधामाहनविद्यावाचस्पतिगा-स्वामिभद्दाचार्यविरचिता हरिदासीयकुसुमाञ्जलिद्वितीय-स्तवकव्याख्या समाप्ता।" इति लिखतिस्मेति च दश्यते। तथैव एकादशीतत्त्वटीकान्ते ऽपि विद्यावाचस्पतिपदं वि-हाय कलियुगपावनादिपदानि योजियत्वा लिखितवानि-ति नासम्भवः । तथात्वे चास्य नदियाप्रदेशान्तर्गतशान्ति-पुरग्रामनिवासित्वमायाति यते। उद्वैतवंशसम्भूता गास्वा-मिनः शान्तिपुरनिवासिनः। प्रवादे। ऽप्येवमेव शान्तिपुर-निवासी राधामाहनगास्वामिभद्दाचार्य एव न्याये धर्म-शास्त्रादै। च बहुधा ग्रन्थान् रचितवानिति। उपलभ्यन्ते च

<sup>(</sup>१) तत्रायमाद्यक्लोकः।

<sup>ि</sup>श्रश्रमि दुग्धमुखस्यं कनयमि मुरलीं कुतोऽतिचित्रम् । इति गोपीस्मितवचनैः मुस्मितवदने द्वरिः पातु ॥ इति ।

8

श्रनुमानखर्ड जगदीशगदाधरादिकृतग्रन्थे।परि यथे।क्तगा-स्वामिभद्दाचार्यविरचितानि कोडपचाणीति। ने।पलभ्यते चैवं लच्णाकान्ते। राधामे।हनगोस्वामीत्याख्यया प्रसिद्धः कश्चिद्न्यो विद्वानिति।

1

एकाद्शीतत्त्वटीकादीपप्रणेतुन्धीयसूत्रविवरणप्रणेतृत्वास्वीकारे महामहोपाध्यायश्रीयुक्तहरप्रसादशास्त्रिमहाशयवाक्यास्वीकारे ऽपि श्रस्मिन् न्यायसूत्रविवरणे ३२
पृष्ठे १८ पङ्की "बाधादिग्रन्थे जगदीशैरप्युक्तत्वादिति"
हतिलेखद्र्शनात् तत्त्वचिन्तामणिटीकादीधितिव्याख्यातृजगदीशतकीलङ्कारभद्दाचार्यात् पश्चाद्भावी राधामाहनगोस्वामिभद्दाचार्य इत्यत्र नास्ति विवादः।

वाराणसीस्थमेडिकल्हाल्नामकपन्नालयमुद्रितस-टीकप्रशस्तपादभाष्यपुस्तकविज्ञापने वाराणसीस्थराजकी-यसंस्कृतपाठशालापुस्तकालयाध्यक्षः श्रीयुक्तविन्ध्येश्वरी-प्रसादद्विवेदिमहाशयैः ''जगदीशभटाचार्यकृतशब्दशक्ति-प्रकाशिकापुस्तकस्य १६२४ शालिवाहनशकलिखितस्योप-लम्भात् तत्समयात् पूर्वं तद्ग्रन्थकर्तुः स्थितिरिति सुव्य-क्तम्।'' इति लिखितम्।

तत्त्वचिन्तामणिव्याख्यातृमथुरानाथस्य दीधितिका-रानन्तर्यं व्याप्तिपञ्चकग्रन्थे ''तचागुणवत्त्वमितिसाधम्यं-व्याख्यानावसरे गुणप्रकाशरहस्ये तद्दीधितिरहस्ये च स्फु-ट''मिति ''श्रत एव निविशतां वा वृत्तिमत्त्वं साध्यसामा-नाधिकरण्यं वेति केवलान्वियग्रन्थे दीधितिकृत'' इत्यादि-लेखदर्शनात् पच्ताग्रन्थे संशयपच्ताव्याख्यानावसरे दी-धितिकृद्याख्यानस्य मथुरानाथेन भट्टाचार्यास्त्वित्यादिना पदर्शनात् दीधितिग्रन्थे।परि मथुरानाथकृतटीकोपलम्भा-चावगम्यते। व्यधिकरण्धमीविज्ञन्नाभावग्रन्थीयमथुरा- नाथकृतव्याख्यानस्य जगदीशेन नव्यास्त्वित्यादिना प्रद-शितत्वेन व्याप्तिपच्चकित्तियिलच्चिस्य मधुरानाथीयव्या-ख्यानस्य जगदीशेन केचित्वित्यादिना प्रदर्शितत्वेन च मधुरानाथतर्कवागोशानन्तर्य जगदीशतकीलच्चारस्याया-तीति। एवं च मधुरानाथतर्कवागीशानन्तरं १६२४ शका-व्दतः पूर्वं जगदीशतकीलच्चारस्य समय इति निश्चीयते। जगदीशतकीलच्चारानन्तर्यं च राधामे। हनगे। स्वामिभदा-चार्यस्येति सिद्धम्।

दोधितिकारसमयस्तु १४०७ शाकवर्ष इति असन्मु-दिततकभाषाग्रन्थविज्ञापने द्रष्ट्यम् ।

इदं च न्यायसूत्रविवरणपुस्तक्षमेकमेव वाराणसीस्य-राजकीयसंस्कृतपाठशालोयभूतपूर्वप्रधानन्यायाध्यापक-कालीप्रसादशिरोमणि महाचार्यमहाशयसङ्गृहोतं तदीयदी-हिज्ञश्रीयुक्तनीलकमलभहाचार्यमहाशयसमीपताऽस्प्राभिः प्राप्तम्। श्रस्मिश्च प्रन्थे नवीनरीत्या व्याख्यानकौशलं प्रन्थ-कृता प्रचुरतया प्रदर्शितम्। कचिच सूत्रपाठोऽपि विल-चुलत्या घृतः। कचिच सूत्रमप्यधिकं घृत्वा व्याख्यातम्। यथा ष्रथमाध्याये प्रथमाङ्गिके प्रत्यचलचणसूत्रव्याख्यान-नतरं १४ पृष्ठे २१ पङ्कौ ''सविकल्पकमपि द्विविधं सं-स्कारोद्भवतद्नुद्भवभेदादित्याह । संस्कारोद्भवा प्रत्यभि-ज्ञा''। इति प्रत्यभिज्ञासूत्रमेकमधिकं दृश्यते एवमग्रे ऽपि। विश्वनाथपन्द्याननकृतं वृक्तिव्याख्यानमपि स्वव्याख्यान-कैशिलं द्शीयत्वा कचित् केचिद्त्यादिना कचिद् यदे-स्यादिना प्रायशा दृशितम्।

तदिदं न्यायसूत्रविवरणपुस्तकं प्राप्य अस्य व्याख्यानरीतिं चावलाक्य प्रकाशियतुकामः वाराणसीस्थरा-

जकीयसंस्कृतपाठशालाप्रधानाध्यच्रश्रो १०८मदार्थर्वेनि-स्साहब्महाशयानामाज्ञयाहं सुद्रियत्वा प्रकाशितवान् ।

इदानीन्तनानां सूत्रभाष्यविषये बहूनां विप्रति-पत्तिमुपलभ्य वाराणीस्थराजकीयसंस्कृतपाठशालासा-हित्याध्यापकमहामहोपाध्यायश्रीयुक्तगङ्गाधरशास्त्रिसी. श्राइ. ई. महाशयैः वाराणसीस्थमेडिकल्हाल्नामकयन्त्रा-लयमुद्रितन्यायभाष्यपुस्तकं सूत्रभाष्यनिर्णयः कृतः। तत्र च विवेचकानामपरितेषमनुभूय प्राचीनोक्तस्त्रप्रमाण-वाक्यानां ठिप्पण्याकारेण सन्निवेशोऽस्माभिः कृतः। यत्र च सूत्रप्रमाणं प्राचीनग्रन्थकारैकक्तं स्पष्टतोऽस्माभिनं लब्धं तत्र वाचस्पतिमिश्रविरचितो न्यायसूचीनिवन्ध एव प्रमा-णत्या शरणीकृतः। सूत्रविषये पाठान्तराण्यपि तथैव दर्शितानि।

श्रस्मिन् मुद्रितन्यायसूत्रविवरणपुस्तके श्रस्मत्प्रमाद-वशात् सीसकाच्तरदै। बिल्यादिदे। षाच यद्यदशुद्धयादिकं व तत्सर्वं शोधियत्वा च्यमासारा हि साधव इति गुणैकद-शिनः चन्तुमहीन्त सन्त इति प्रसीदतु च भगवान् सर्वशक्तिः सर्वान्तर्यामी व्यापारेणानेन श्रीबालगोपाल-देव इति च प्रार्थयते।

श्रीसुरेन्द्रलालशर्मा।



#### श्रीगणेशाय नमः॥

## न्यायसूत्रविवरणेक्तसूत्राणामकारादिवर्णानुकमेण सूचीपत्तम् ।

| ग्र- | ग्राः | मू. | सूत्राणि।                                        | पृष्ठ | ाङ्काः ।   |
|------|-------|-----|--------------------------------------------------|-------|------------|
|      |       |     | <b>3</b>                                         |       |            |
| 3    | R     | 53  | अणुश्यानतानित्यत्ववदेतत् स्यात् ।                |       | २३४        |
| 8    | q     | *   | त्रगुर्यामतानित्यत्ववद्वा।                       |       | <b>१०२</b> |
| 2    | 9     | 83  | चत्यन्तप्रावैक्रदेशसाध्यांदुपमानासिद्धिः।        |       | 309        |
| q    | q     | भ्र | व्यय तत्यूर्वकं विविधमनुषानं पूर्ववत् शेषवत्     |       |            |
|      |       |     | सामान्यता दृष्टं च।                              |       | 98         |
| 2    | 2     | ₹0  | त्रध्यापनादप्रतिषेधः ।                           | •••   | 485        |
| 2    | 2     | 8   | ग्रन्थापत्तावयापत्त्यभिमानात् ।                  | •••   | 930        |
| 8    | 2     | 23  | - चनव स्थाकारित्वादनवस्थानुपपतेश्चाप्रतिषेध      | r: 1  | 558        |
| 2    | . 7   | yo  | त्रनवस्यायित्वे च वर्णायनव्धिवतदुपपत्तिः         | l     | 448        |
| ¥    | 2     | २२  | अनिग्रहत्याने निश्वहत्यानाभियागा निरनुया         | •     |            |
|      |       |     | च्यानुयागः।                                      | •••   | <b>388</b> |
| 3    | 2     |     | श्रनित्यत्वयहणाद् बुद्धेर्द्धान्तराद्विनागः शब्द |       | 799        |
| 8    | q     | 22  | अनिमित्ततो भाशित्यतिः कण्डवतिस्यादि-             |       |            |
|      |       |     | दर्शनात्।                                        | •••   | 58€        |
| 8    | 9     | २इ  | ग्रनिमित्तनिमित्तता नानिमित्ततः।                 | •••   | ₹8€        |
| 2    | २     | 43  |                                                  | •••   | 455        |
| ¥    | 9     | २२  |                                                  | रे-   |            |
|      |       |     | कान्तिकत्वाच्यायापत्तेः।                         | ***   | 390        |
| २    | 2     | 79  | त्रानुपलम्भात्मऋत्वादनुपलब्धेरहेतुः।             | •••   | 989        |
| y    | q     | 90  | त्रनुपलभात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः ।               |       | 356        |

| 2           | a Description | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|             | ग्रा सू       | (1411)                                                                             | छाङ्काः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>D</b>    | מ מ           | ० ज्ञनुष्त्रभादयनुपत्रिधसद्वात्रवचावरणानुपर्पा                                     | ল-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ~           | , ,           | रनुपलमात् ।                                                                        | 989                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •           | <b>q</b> 4    | र ग्रनुवादे। प्राप्तिश्व ।                                                         | ११९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| N C         | - 1           | व वानेकान्तः मव्यभिषारः ।                                                          | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             | 8.1           | द ग्रन्तर्वहिरिति कार्यद्रव्यस्य कारणान्तरषचना                                     | दकार्य                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8           |               | नदभावः ।                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             |               | १९ ग्रन्यदस्मादनन्यत्वादनन्यदित्यन्यताभावः।                                        | 687                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2           | ~ =           | १५ त्रपरिसंख्यानाच्च स्मृतिविषयस्य ।                                               | 9e8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3           | 4 4           | ३१ अपरी विताभ्यपगमात् ति हुशेवपरी वर्णामभ्यप                                       | กม-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 9           | । १           | भिद्वान्तः।                                                                        | ₹€                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|             |               |                                                                                    | २९४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | 8 7           | ४९ ग्रपवर्ग उप्यवं प्रसङ्गः।<br>६२ ग्रप्तेजीवायूनां पूर्वपूर्वमपोद्याकाशस्योत्तरः। | ૧૯૬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| •           | 3 9 8         | ६२ त्राप्तनावायूना पूर्वपूर्वभगास्त्राचार्यस्य                                     | 980                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 3 9           | ४० ग्रप्रतिघातात् सविक्वापपितः।                                                    | २०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 3 2           | S MACCIONICI C                                                                     | 202 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 3 7           | थ बाबत्यभिजाने च विनाशप्रसङ्गः।                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 8 9           | 84 ग्राप्य ग्रहणं काचाभ्रपटलस्फटिकान्तरिता                                         | 958                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             |               | पत्रक्येः ।                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | 8 9           | १४ सभावाद् भावात्यत्तितानुपमृत्य पादुभावात्                                        | وحد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 9 9           | 8३ ज्रिभिव्यक्ती चाभिभवात्।                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|             | २ २           | द्र स्थासात्।                                                                      | 484                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | <b>?</b> 9    | प्द मध्युपेत्य कालभेदे देशपववनात्।                                                 | 998                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | 3 9           | २३ प्रयसाऽयस्कान्ताभिगमनवस् तदुपसप्णम्                                             | 1 90E                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | 8 2           | 80 त्रारायगृहाप्तिनादिषु योगाभ्यासीपयागः                                           | । २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|             | भ् २          | १५ ग्रंथादापनस्य स्वपदेन पुनरभिधानम् ।                                             | 384                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|             | યુ વ          | २१ अर्थापत्तितः प्रतिपत्तिसिद्धेरथापत्तिसमः।                                       | 395                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1           | 2 7           | ् ८                                                                                | 910                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| - Total Co. |               |                                                                                    | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY |

|         |      |            | सूचीपत्रम् ।                                  |       | 3           |
|---------|------|------------|-----------------------------------------------|-------|-------------|
| त्र्य • | च्या | • सू       | सूत्राणि।                                     | पृद   | डाङ्काः ।   |
| 3       | R    | 1          | ग्रलातचक्रदर्शनवत् तदुपलव्धिरागुमञ्चारात्     | 1     | <b>२२</b> १ |
| 3       | q    |            | त्रवयवनाशे ऽप्यवयव्युपलब्धेरहेतुः।            |       | 959         |
| y       | 2    |            | त्रवयवविषयासवचनमप्राप्तकालम् ।                | •••   | 335         |
| 8       | 2    |            | ग्रवयवान्तराभावे ऽव्यवत्तेरहेतुः।             | • • • | 305         |
| 8       | P    |            |                                               | •••   | ₹0          |
| 9       | 9    | 80         |                                               | र्घ-  |             |
|         | ,    |            | मूहस्तर्कः ।                                  | ***   | 8<          |
| ¥       | 7    | 90         | त्रविज्ञातं चाजानम् ।                         | •••   | \$85        |
| q       | R    | 92         | ऋविशेषाभिहिते उर्थे बक्तुरभिनायाद्यान्तरक     | ल्प न | IT          |
|         |      |            | वाक्छलम्।                                     | ***   | 90          |
| 9       | 2    | ap         | चविशेषे वा क्रिज्वित्साधर्मादेशच्छ नवसङ्गः    | 1     | 63          |
| Ą       | . 7  |            | अविशेषाक्ते हेता प्रतिषिद्धे विशेषिमच्छता है  |       |             |
|         |      |            | न्तरम् ।                                      | •••   | 338         |
| 7       | 2    | 88         | म्यात्रयहणमनवस्यायित्वाद् विद्युत्समाते स     | ह्या- |             |
|         |      |            | व्यक्तग्रहणवत् ।                              | ***   | २२२         |
| 2       | 9    | 8          | ग्रज्ञवस्यात्मिन व्यवस्थितस्य व्याव्यवस्थायाः | 1     | 30          |
| 8       | R    | 20         | ब्रव्यहनाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाशधर्माः ।     | •••   | इदर्        |
| 2       | 2    | 38         | अव्यवणकारणानुवन्त्रक्षेः सततत्रवणवसङ्गः।      | •••   | 485         |
| 2       | 2    | 3          | ग्रसत्यर्थे नाभाव इति चेत्रान्यलत्तशेषपतेः।   | •••   | 859         |
| 2       | R    |            | ग्रस्पर्शत्वात्।                              | •••   | 985         |
| 2       | R    | 30         | ग्रस्पर्यत्वादप्रतिषेधः ।                     | •••   | 985         |
|         |      |            | आ.                                            |       | 4 44        |
| 8       | 7    | 95         | ग्राकाशव्यितभेदात् तदनुपपत्तिः ।              | •••   | <b>२८१</b>  |
| 8       |      |            | म्राकाशासवेगतत्वं वा।                         |       | २८२         |
| 2       |      |            | त्राकृतिजीतिजङ्गास्या।                        | •••   | 988         |
| 7       |      | <b>E</b> 9 | माक्रितस्तदपेचत्वात् सत्त्वव्यवस्थानसिद्धेः।  | •••   | 950         |

| 8 न्यायसूत्रविवरग्रस्यसूत्राणां                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ब्र. ब्रा सूर सूत्राणि। एछाङ्काः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ४ १ १० ग्रात्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः। २४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ३ २३२ ग्रात्मप्रेरणपद्रुच्छा जताभिष्य न संघागिवशेषः । २१४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १ १ ९ त्रात्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिद्वोषप्रेत्यभावफल॰                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| दुः खापवगास्तु प्रमेयम् । १८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ३ १ ५० ब्रादर्शादकयाः प्रसादस्वाभाव्याद्रपापलिख्यवत् तदुः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| पर्लाञ्चः । १९०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ३ १ ४८ ग्रादित्यरश्मेः स्फटिकान्तरिते ऽपि दाह्ये ऽभिघा-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| तात्। १८०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| २ २ १३ मादिमत्त्वादैन्द्रियकत्वात् क्षतकवदुपचाराच्च । १३०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| १ १ ७ च्याप्तीपदेशः शब्दः। १७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| २ १ ५१ ग्राप्तोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थं सम्प्रत्ययः। ११२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ४ १ ५१ ग्रात्रयव्यतिरेकाद् वृत्तफनात्यत्तिवदित्यहेतुः । २६३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>E</b> •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| १ १ १० इच्छाद्वेषप्रयवसुखदुःखज्ञानान्यात्मना लिङ्गम्। १९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ३ १ १२ इन्द्रियान्तरविकारात्। १०२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ३ १ ५५ इन्द्रियार्थपञ्चत्वात्। १८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| १ १ ४ इन्द्रियार्थेमचिक्रपीत्पचं ज्ञानमव्यपदेश्यमव्यभिचारि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| व्यवसायात्मकं प्रत्यत्तम् । • • • १२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Section of the sectio |
| ४ १ १९ देश्वरः कारणं पुरुषकर्मफलादर्शनात्। २४५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>a.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| भ ३ १८ उत्तरस्याप्रतिपत्तिमा। ··· ३४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| १ १ ३४ उदाहरणसाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः। ४१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| १ १ ३८ उदाहरणापेतस्तथेत्युपसंहारा न तथिति वा साध्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| स्योपनयः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <ul><li>५ १ २६ उपपत्तिकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः । ३१९</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|     |         | सूचीपत्तम् ।                                       | Ä             |
|-----|---------|----------------------------------------------------|---------------|
| ऋ.  | न्धाः व | म् सूत्राणि।                                       | पृछाङ्काः ।   |
| N   |         | उपल्छोरिंद्रप्रवृत्तिकत्वात् ।                     | qq2           |
| 2   |         | । उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरमत्वादनपदेशः।              | евр           |
| Ä   |         | उभयकारणापपत्तेरुपपत्तिसमः।                         | ३१€           |
| y   |         | उभयसाधर्म्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरणसमः।         | 398           |
| 2   | २ २०    | इअयोः पत्तयोरन्यतरस्याध्यापनादप्रतिषेधः ।          | 488           |
|     |         | <del>ऋ</del> ·                                     |               |
| 8   | १ ५८    | ् च्राक्रिशप्रवृत्त्यनुबन्धादपवर्गाभावः ।          | 550           |
|     |         | * <b>ए</b> .                                       |               |
| ų   | 9 2     | ३ एकधर्मीपपत्तरिवशेषे सर्वाविशेषप्रसङ्गात् सङ्ग    | ाबाप-         |
|     |         | पत्तरिवशेषसमः ।                                    | 395           |
| 3   | 9 .     | र एकविनाशे द्वितीयाविनाशाचेकत्वम्।                 | 959           |
| 8   |         |                                                    | (प्रश्नः। २७८ |
| 3   |         | 2 22 2                                             | दनुप-         |
| 100 | 300     | त्तिव्यः।                                          | १९७           |
|     | 3 8     | ८ एतेनानियमः षत्युक्तः ।                           | २३२           |
|     |         | ऐ∙                                                 |               |
|     | 3 2 4   | १६ ऐन्द्रियक्रत्वाद् रूपादीनामप्रतिषेधः ।          | २२०           |
|     |         | कः                                                 |               |
| 2   | 0 2     | र कर्मकारितश्चेन्द्रियाणां व्यूहः पुरुषार्थतन्त्रः | 1 9=8         |
|     | 3 2     |                                                    | 209           |
|     |         | ३ कमानवस्यायियहणात्।                               | २२१           |
|     | 2 2 9   | ७ कारणद्रव्यस्य विशेषशब्देनाभिधानात् ।             | 93¢           |
| 3   | 4 9 =   | द्ध कारणान्तराद्यपि तहुर्छापपत्तरपतिषेधः।          | 350           |
| -   | 4 2 9   | र कार्यव्यासङ्गात् कथाविच्छेदो वित्तेपः।           | 383           |
|     | 4 9 5   | ·                                                  | पत्तेः । ३२०  |

|     | न्यायसूत्रविवरणत्यसूत्राणां                                     |
|-----|-----------------------------------------------------------------|
| E   |                                                                 |
| न्र | . ग्रा. सू. सूत्राणि। एछाङ्काः।                                 |
| q   | उ ह कालात्ययापिदछः कालातीतः । ६८                                |
| 4   | १ ५ किञ्चित्साधर्म्यादुषसंहारसिट्टेविधस्यादप्रतिषधः। ३००        |
| 3   | १ ४६ क्झान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेधः। १९९                         |
| R   | १ ४२ इतिताकर्तव्यतीपवत्तेरूभयया यहणम्। १००                      |
| 3   |                                                                 |
|     | संशयः। १८३                                                      |
| 8   | २ ११ केशसमूहे तैमिरिकापलब्धिवत् तदुपलब्धिः। २०९                 |
| 8   | १ १ १८ क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः। २४४                              |
|     | ३ २ ६ क्रमवृत्तित्वादय्गपद्यहणम्। ··· २०२                       |
| ٠   | । १ २४ क्वविदुर्मापपत्तेः क्वचिच्चानुपपत्तेः प्रतिषेधाभावः। ३१८ |
|     | ३ २ ९८ क्वविद्विनाशकारणानुपलब्धेः क्वविच्चोपलब्धेरने-           |
|     | कान्तः। २०७                                                     |
|     | ३ २ १४ चीरविनाशकारणानुपनव्यिवद् दध्युत्यत्तिवच्य तदु-           |
|     | त्यितः । २०६                                                    |
|     | ८ २ इंट तुधादिभिः प्रवर्तनाच्च। २९३                             |
| 1   | ग्र-                                                            |
|     | ३ १३१ गन्धक्रेदपाक्रव्यहावकाशदानेभ्यः पाञ्चभौतिकम्। १८१         |
|     | ३ १ ५० गन्थत्वाद्मव्यतिरेकाद् गन्धादीनामप्रतिषेधः। १८४          |
|     | १ १ १४ गन्यरसरूपस्पर्शशब्दाः पृथिव्यादिगुणास्तद्योः । २४        |
|     | इ १६१ गन्धरमरूपस्पर्शशब्दानां स्पर्शपर्यन्ताः पृथिव्याः । १९६   |
|     | २ २ ५५ गुणान्तरापन्युपमर्दद्वासवृद्धिनेशक्षेषेभ्यस्तु वर्णवि-   |
| -   | कारायपत्तेर्वर्षिकारः। १५६                                      |
|     | ५ १ ३ गेास्खाद् गोसिद्धितंत् तिसिद्धिः । ३०२                    |
| 1   | च- व व                                                          |
|     | ५ १ ८ घटादिनिव्यत्तिदर्शनात् पीडने चाभिचारादप्रति-              |
|     | विधः । अवस्तर विष्यः । ३०९                                      |

| -  |            |          | सूचीवन्नम् ।                                        | 0          |
|----|------------|----------|-----------------------------------------------------|------------|
| 3  | <b>u</b> - | ग्रा∙ सू | . सूत्राणि। एछाङ्काः।                               |            |
| ,  | 9          | १ १२     | घ्राणरसनचतु स्त्वकृत्री चाणीन्द्रियाणि भूतेभ्यः। २२ |            |
|    |            |          | <b>च</b> •                                          |            |
|    | q          | 9 99     | चेछेन्द्रियार्थात्रयः श्ररीरम्। २०                  |            |
|    |            |          | ज∙                                                  |            |
|    | 2          | ५ ५५     | बार्तिविशेषे चानियमात्। १९५                         |            |
|    | 2          | २ ६४     | 20 2                                                |            |
|    | 3          | २ ३५     | 202 22                                              |            |
|    | 3          | ep p     | ज्ञातुर्ज्ञानसाधनापपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम् । १०४    |            |
|    | 8          | २ ४५     | ज्ञानग्रहणाभ्यासस्तद्विद्यास्य सह संवादः। २८०       |            |
|    | 2          | 9 ==     | ज्ञानितङ्गत्वादात्मना नानववाधः। ९२                  |            |
|    | y          | 9 39     | ज्ञानविकल्यानां च भावाभावसंवेदनादध्यात्मम्। ३२२     |            |
|    | 3          | २ २६     |                                                     |            |
|    |            |          | युनपदुत्पत्तिः । २१२                                |            |
| 0. | 3          | २ ५      | ज्ञानायागपद्मादेकं मनः। २२०                         |            |
|    |            |          | a-                                                  |            |
|    | 8          | 9 2      | । तत्कारितत्वादहेतुः। २४०                           |            |
|    | 9          | 299      | तत् त्रिविधं बाक्छलं सामान्यच्छलमुपचारच्छल च। ००    |            |
|    | 8          | 9 :      | व सन्तरात्रयं रागदेषमाहायान्तरभावात्। २३६           | )          |
|    | 8          | > R      | नत्त्वप्रधानभेदाच्य मिळाबुहेर्द्वे विध्यापपतिः। २८९ | <b>(</b> : |
|    | 7          | 29       | ५ तत्त्वभाक्तयोनानात्वस्य विभागादव्यभिचारः। ५३५     |            |
|    | 8          | २ ध      | ० तत्त्वं तु वादरायणात्। २८०                        | 3          |
|    | 8          | 3 2 8    | द तत्वाध्यवसायसंरत्तणार्थे जल्पवितगडे बीजप्रेगह-    |            |
| 1  |            |          | संरत्तणार्थे कण्डकशासावरणवत्। २९                    |            |
|    |            | २ १ १    | ३ तत्प्रामाण्ये वा न सर्वप्रमाणविप्रतिषेधः। द       |            |
|    |            | १ २      | ६ तत्प्रामाएये वा नार्थापत्यप्रामाएयम्। १३          | २          |

|                                                                       | 4 |
|-----------------------------------------------------------------------|---|
| द न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                                         |   |
| ना सा सः सूत्राणि। एछाङ्काः।                                          |   |
| अ १ ५४ तत्सम्बन्धात् फर्लान्यत्तेस्तेषु फर्लवदुपचारः । २६५ १३५        |   |
| २ २ १० तिसिद्धेरतितिष्वहेतुः।                                         | 1 |
| र र पे भारत है रहा जा कर के किया है। कर                               |   |
| २ १ ५ तथात्यन्तसंशयस्तद्वर्भसातत्यापपत्तेः । ०९ २३६                   |   |
| ०० च चणा नेपाल                                                        |   |
| " ० ०३ वर्षाभावाहत्पन्य कारणापपत्तन कारण-                             |   |
| प्रतिषेधः । ३१२                                                       |   |
| 58                                                                    |   |
|                                                                       |   |
|                                                                       |   |
| ३ २ ६४ तथाहारस्य ।<br>२ १ ४० तथित्युपसंहारादुपमानसिद्धेनाविशेषः । १९१ |   |
| ्र च्यान्यसिमाना (प्रवंगः ।                                           |   |
| , ० २० व्यक्तिसम्भानेद्वाह्मीवनाशानावनाशवत् । रूपर                    |   |
|                                                                       |   |
| पू १ २९ तदनुपलक्षरनुपलकावमायाज्य । ३२१                                |   |
| तापपत्तरनुपलिधसमः। ३२१                                                |   |
| २ २ १९ तदनुपलब्धेरनुपलभाष्ट्रावरगोपलिब्धः । १४१                       | 1 |
| ू ० ३६ तहनपत्तक्येरहेतः।                                              |   |
|                                                                       |   |
| २ २ २६ तदमामाग्यमनृतयाघातपुनहक्तद्रोषेभ्यः। १९०                       |   |
| र ५ वर त्यानाच्या । स्ट्र                                             |   |
| ४ २ ४३ तदभावश्वापवर्गे । २८४                                          |   |
| २ २ ३२ तदभावे नास्त्यनन्यता तयारिनरेश्रापेनसिद्धेः। १४६               |   |
| ३ १ ५ तदभावः सात्मकप्रदाहे ऽिष तिवित्यत्वात्। १६९                     |   |
| ५ ० ३३ तहचै।गपद्यतिङ्खान्मनसः। ८२                                     |   |
| व व प्रव तदर्ये व्यक्त्याकृतिजातिसविधावुपवारात् स्रायः। ५५८           |   |
| १ २ १४ तद्ये यमनियमाभ्यासात्मसंस्कारापयागाच्याः                       | 1 |
| ध्यात्मविध्यपायैः । २८१                                               |   |
| प्र २ प तदसंशयः पर्वहेतप्रसिद्धत्वात् । २०९                           |   |
| ३ ३ २१ तदात्मग् <b>यात्वे</b> ऽपि तुंत्वम् । २१०                      | ) |

|    |      |      | -          | सूचीपन्नम्।                                                                                                     | -   |     | •          |
|----|------|------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|------------|
|    | ग्र· | ग्रा | . स्र      | सूत्राणि। प्                                                                                                    | ष्ट | 富   | r: 1       |
|    | 3    | q    | 98         | तदात्र्यगुणसद्वावादप्रतिषेधः।                                                                                   | 9   | 93  |            |
|    | 8    | 2    | २६         | तदात्रयत्वादएयग्यहणम्।                                                                                          |     | = = |            |
|    | 3    | q    | 92         | ~ ~ ~                                                                                                           | ,   | 00  | )          |
|    | q    |      | <b>₹0</b>  | तिद्विकल्पान्नातिनियहस्यानबहुत्वम् ।                                                                            |     | 54  |            |
|    | R    | q    | ep         | तदिनिवृत्तेवा प्रमाणिसिद्धिवत् तत्सिद्धिः।                                                                      |     | <=  |            |
|    | q    | q    | 39         | तिंद्रपर्ययाद्रा विपरीतं व्यतिरेक्युदाहरणम् ।                                                                   |     | 88  |            |
|    | . 3  | q    | 3          | तस्यवस्थानादेवात्मसद्भावादपतिषेधः । "                                                                           |     | १इः |            |
|    | 3    |      | 5=         | तद्भवस्यानं त भूयस्त्वात्।                                                                                      | •   | 930 |            |
|    | 9    | q    | २६         |                                                                                                                 | •   | 3   |            |
|    | 8    | 2    | 3          | तिविमितं त्ववयव्यभिमानः।                                                                                        | • • | २०  |            |
|    | 2    | 9    | 36         | तयारप्यभावा वर्तमानाभावे तदपेवत्वात् ।                                                                          | ••  | 90  |            |
|    | 8    | q    | 39         | बन्द्रमावरीधादप्रतिषेधः।                                                                                        | ••  | 74  |            |
| 1  | 3    | R    | 35         | וצותות ביותות | : 1 | 29  | 8          |
|    | 8    | 2    |            | ताथ्यां विग्रह्मं कयनम्।                                                                                        | ••  | 20  |            |
| T  | 3    | q    | 90         | तेनैव तस्यायहणात्।                                                                                              | ••• | 90  | દ્દ        |
|    | 2    | 2    |            | ते विभक्तयन्ताः पदम्।                                                                                           | ••• | 9;  | E          |
|    | 8    | q    |            | त्वां माहः पापीयान् नामूठस्येतरात्पत्तेः।                                                                       | ••• | ?   | 3<         |
|    | *    |      | 7          | ह तेश्चापदेशी जानविशेषाणाम्।                                                                                    | ••• |     | रह         |
|    | 8    |      | 88         | द तं शिष्यगुरुवब्रह्मवारिविशिष्ठवेये। यिभिरननु                                                                  | व्य |     |            |
|    |      |      |            | भिरभ्यपेयात्।                                                                                                   | ••• | R   | 63         |
|    | ,    | 9    | 9          | 8 नैकाल्याप्रतिषेधरच शब्दादातात्व्यसिद्धिवत्                                                                    |     |     | -1)        |
|    |      |      |            | त्रित्सहुः।                                                                                                     | ••• |     | <b>-</b> 9 |
| W. | *    | 2    | 2 9        | २ त्रैकाल्यासिव्धे: प्रतिषेधानुवयितः।                                                                           | *** |     | <8 = 8     |
|    |      | 1    | 9 9        | द त्रैकाल्यामिहे ईतारहेतुसमः।                                                                                   |     |     | 394        |
|    |      | 3    |            | ३ त्यक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्य क्षेत्रनखादिष्यप्रसङ्गः                                                             | 1   |     | २२६        |
|    |      | 3    | <b>q</b> 4 | इ त्वगद्यतिरेकात्।                                                                                              | 34  | -   | १८२        |

| १० न्याय                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | प्त्रविवरणस्यमूत्राणां        |                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|
| चः चाः सूः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | सूत्राणि।                     | पृष्ठाङ्काः ।      |
| W 21 %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ँद्.                          | The second second  |
| ३ १ १ दर्शनस्पर्शनाः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | यामिकार्ययहणात्।              | १६६                |
| 5 a 29 दिग्देशकाला                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | काशेष्वप्रेवं प्रसङ्गः।       | ९२                 |
| १ १ २ दुः खजनमप्रवृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | त्तद्रीषमिण्याज्ञानानामुत्तरे | ात्तरा <b>पाये</b> |
| तदनना                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | राभावादपवर्गः ।               | 9                  |
| ० ० ५८ ज्ञासिकली                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | मखाभिमानाच्य ।                | २६६                |
| ३ १ ५१ दृष्टानुमितान                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | तां हि नियागप्रतिषेधानुप      | पितः । १९१         |
| э o oo राष्ट्रान्तिवरे।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | धादप्रसिषेधः ।                | 454                |
| y १ १ दछान्तस्य व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | कारणानपदेशात् प्रत्यवस्य      | ानाच्य प्रति-      |
| <b>क्ट्रा</b> ले                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | न प्रसङ्प्रतिदृष्टान्तसमा     | 1 340              |
| प ० ३४ तष्टानी च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | साध्यसाधनभावेन प्रतिज्ञा      | तस्य धमस्य         |
| हेत्स्वा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | त् तस्य चाभययाभाषाचा          | विश्रापः। ३२४      |
| » > १ देखिनिमित्त                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनि    | वृत्तिः। २०४       |
| ४ २ २ देखिनिमित्तं                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | रूपादया विषयाः सङ्गल          | पक्तताः। २०५       |
| ३ १ ३८ दख्याणधर्म                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | भेदाच्चापत्रब्धानियमः।        | १६५                |
| २ २ ४३ द्रव्यविकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | वैषम्यवद् वर्णविकारविकत       | त्यः। १५१          |
| ३ २ ४० द्रव्ये स्वगुग                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ।परगुणापलब्धेः संशयः।         | २२३                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ध.                            |                    |
| १ २ १४ धर्मविकल्प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | निर्देशे ऽर्थसद्वावमितवेध उ   | पवारक्कतम्। ७१     |
| २ १ ३४ धारणाऋषे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ग्रीपपत्तेश्च।                | 909                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>a</b> .                    | AND REAL PROPERTY. |
| २.५ ५० व कमेंकतृ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | साधनवेगुग्यात् ।              | ٠٠٠ وود            |
| २ २ २३ न कर्मानि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                               | 987                |
| ४ १ ४२ न कारणा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                               | २५९                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | यकर्तृबधात्।                  | १६८                |
| AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PROPERT |                               |                    |

| 1 |      |      |      | सूचीपचम्।                                  | 99          |
|---|------|------|------|--------------------------------------------|-------------|
|   | च्र∙ | ऋा . | सू.  | सूत्राणि।                                  | पृछाङ्काः । |
|   | 8    | 4    | 85   | न कालान्तरे निव्यक्तिईतुनाशात्।            | २६१         |
|   | 3    | 2    | प्रव | न केशनखादिष्वनुपलब्धेः।                    | २२५         |
|   | 3    |      | 88   | नक्तञ्चरनयनरिष्मदर्शनाच्य ।                | 958         |
|   | 8    | 9    | EY   | न क्षेत्रसन्ततेः स्वाभाविकस्वात्           | ₹9q         |
|   | 3    | 2    | =    | न गत्यभावास् ।                             | ₩ ₹0₹       |
|   | 8    | 9    | 92   | न घटाद् घटानिष्यतेः।                       | 787         |
|   | 2    | 2    | 98   | न घटाभावसामान्यनित्यत्वाचित्येष्वयनित्य    | वतु-        |
|   |      |      |      | पचाराच्य ।                                 | 650         |
|   | 2    | 7    | 9    | न चतुष्ट्रमैतिस्यार्थापत्तिसभवाभावप्रामाएय | ास्। १२८    |
|   | 8    | 2    |      | न चावयव्यवयवाः।                            | ३९८         |
|   | 2    | 9    | 39   | न चैकदेशीपलिध्यावयिसद्वाषात्।              | દહ          |
|   | 2    | 2    | त्रह | न तदनवस्यानात्।                            | वश्रद       |
|   | 3    | 9    | न्ध  | न तदर्थबहुत्वात्।                          | १९३         |
|   | 9    | 2    | 98   | न तदयीन्तरभावात्।                          | 53          |
| 1 | 3    | 2    | 30   | न तदाशुगतित्वान्मनसः।                      | 293         |
|   | 2    |      | 80   | 1 1777777777777777777777777777777777777    | १५२         |
|   | 8    | 9    | 5    | न देविलत्तवावरीधान्मोहस्य।                 | 580         |
|   | 8    | 2    | 82   |                                            | 548         |
|   | 3    | 2    | १६   | न पयसः परिणामगुणान्तरपादुर्भावात् ।        | ₩ ₹09       |
|   | 1    | 2    | 86   |                                            | 558         |
|   | 3    | 9    | EE   | न पार्थिवाष्ययोः प्रत्यत्तत्वात् ।         | esp         |
|   | 8    | 9    |      |                                            | शात्। २६४   |
|   | . 8  | 3 9  | 20   | न पुरुषक्रमाभावे फलानिष्यत्तेः।            | ₩ ₹8€       |
| - | 5    | २ 9  |      | न प्रत्यतेण यावत्तावदणुपनमास्।             | દદ          |
| 1 |      | 2 9  | १ १६ |                                            | 55          |
|   | 1    |      | 2 88 | न प्रदीपार्चिः सन्तत्यभिव्यक्तयस्यवत् तद्भ | हणम्। २२२   |

| १२ न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां .                   |            |
|----------------------------------------------------|------------|
| त्रः ग्रा· सू·                                     | एछाङ्काः । |
| ४ २ १४ न प्रलघाऽणुमद्भावात्।                       | २८१        |
| ० ० ६० च प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्षेत्रस्य ।  | 509        |
| ३ १ ५९ न बुद्धिनतणाधिष्ठानगत्याङ्गतिज्ञानिषञ्चत्वे | यः । १९४   |
| ३ २ ४ न युगपदयहणात्।                               | 505        |
| ३ २ ५८ न युगपदनेकि क्रियापलब्धेः।                  | >₹<        |
| ३ ९ ५४ न युगपदर्घानुपलब्धेः।                       | १८इ        |
| ३ १ ४१ न राजावप्यनुपत्तन्थेः।                      | ··· 9=0    |
| ३ २ ५५ न रूपादी नामितरेतरवैधर्म्यात्।              | २२६        |
| २ २ ११ न लक्षणावस्थितायेक्सिहुः।                   | १३५        |
| २ २ ४४ न विकारधर्मानुपपत्तेः।                      | १५१        |
| ४ १ १७ न विनष्टेभ्याऽनिष्पत्तेः।                   | 583        |
| ३ १ २ न विषयव्य अस्यानात्।                         | 988        |
| ३ १ ७१ न शब्दगुली वलच्छे:।                         | 200        |
| ८ १ ६८ न सङ्कल्यानिमित्तत्वा व्य रागादीनाम्।       | 202        |
| ३ १ २० न सङ्ख्यानिमित्तत्वाद्रागादीनाम्।           | 9ee        |
| ४ १ ४५ न सद्यः फर्न काज्ञान्तरीपभीग्यत्यात्।       | >E0        |
| ३ १ ६३ न सर्वेग्णानुपत्तच्येः।                     | १८६        |
| ४ १ ४८ न सवासव सदस्त् सदस्तीविधर्मात्।             | रहर        |
| ३ २ ६३ न साध्यसमत्वात्।                            | 5₹0        |
| २ ९ ५४ न सामियकत्वाच्छव्दार्थसम्ब्रत्ययस्य ।       | 998        |
| ४ १ ५६ न सुखस्याप्यन्तरालनिष्यत्तेः।               | >65        |
| ३ २ ३१ न स्मरग्राकालानियमात्।                      | 548        |
| ३ १ १३ न स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वात् ।             | 493        |
| ४ १ ३९ न स्वभावसिद्धेरापेतिकत्यात्।                | ske        |
| ४ १ ३८ न स्वभावसिद्धिर्भावानाम्।                   | २५६        |
| ५ १ १६ न हेतुतः साध्यसिद्धेस्त्रे माल्यामिद्धिः ।  | ३१६        |

|           |     |      |           | मूचीपचम् ।                                      |       | 93                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------|-----|------|-----------|-------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|           | त्र | ग्रा | · सू·     | सूत्राणि।                                       |       | ाङ्काः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|           | 3   | 2    | 90        | न हेत्वभावात् ।                                 | :     | 608                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 3   | 2    | ६३        | नाष्ट्रताभ्यागमंप्रसङ्गात् ।                    | \$    | 34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 2   | 2    | <b>E3</b> | नाष्ट्रितियस्यवेद्यत्वाज्जात्यभियसेश्च ।        | 9     | ६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 2   | 2    | ₹8        | नाणुनित्यत्वात् ।                               | 9     | १४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2   | 9    | 80        | नातीतानागतयोरितरेतरापेता सिद्धिः।               | 9     | १०६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 8   | 9    | 98        | नातीतानागतयाः कारकशब्दव्रयोगात्।                |       | 283                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2   | 7    | 82        | नातुल्यप्रक्षतीनां विकारविकल्पात्।              |       | <b>१५०</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|           | 3   | 9    | 98        | 2 :                                             |       | 809                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2   | q    | 20        | नात्ममनसाः सचिकषाभावे प्रत्यत्तोत्पत्तिः        |       | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 8   | 9    | ₹६        | नानित्यतानित्यत्वात् ।                          |       | २५१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 3   | q    | 30        | नानुमीयमानस्य प्रत्यवताऽनुपर्वाव्यरभावहे        | तुः । | १८५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2   | 9    | EA        | नानुवादपुनक्लयार्विशेषः शब्दाभ्यासापपत्ते       | : 1   | १२५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 180       | 8   | q    |           | नानेकलचण्चेरेकभावनिष्यतः।                       | •••   | २५५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 3   | 2    |           | नान्तः शरीरवृत्तित्वान्मनमः ।                   |       | २१२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.        | 3   |      |           |                                                 | •••   | 905                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 2   |      |           |                                                 | •••   | 487                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 2   |      |           |                                                 | ामः । | 990                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -         | 2   |      |           |                                                 |       | 433                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1         | 2   |      |           | नार्थविशेषप्राबल्यात्।                          | • ••• | 69                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|           | 8   |      |           | नार्यविशेषपावल्यात्।                            | •••   | २८३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           | 1   |      | 3         | निः श्वासी व्हासीपलब्धेश्चातुर्भै तिकम्।        | ••••  | 9=9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Section 1 | ,   |      | 2 2       | व नियहस्यानपाप्तस्यानियहः पर्यनुयोज्योपेट       | णम्।  | <b>\$88</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|           |     |      | 2 9       | १ नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायगानुषपत्तेः ।         | •••   | 238                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| S.        |     |      | · 8       | द नित्यत्वे ऽविकारादनित्यत्वे चानवस्थाना        | न्।   | १५३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |     |      | 9 3       | भ नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यस्वीपपत्तिनि      | यसमः  | 1358                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|           |     |      | 9 =       | द नित्यस्याप्रत्याच्यानं यथापन्तिश्चित्रयवस्यान | ात्।  | २५२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|           |     | 100  | 1         |                                                 | -     | A STATE OF THE PARTY OF THE PAR |

| १४ न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां |     |      |           |                                                      |   |  |  |
|--------------------------------|-----|------|-----------|------------------------------------------------------|---|--|--|
|                                | म्र | ग्रा | . स्      | सूत्राणि। एछाङ्काः                                   | 1 |  |  |
|                                | 2   | R    | 84        | नित्यानामतीन्द्रियत्वादुर्मविकस्पाच्य वर्णविकाराणाम- |   |  |  |
|                                |     |      |           | प्रतिपेधः । १५३                                      |   |  |  |
|                                | 8   | q    | . &       | निमित्तनैमित्तिकापपत्ते रच तुल्यजातीयानामप्रति-      |   |  |  |
|                                |     |      |           | षेघः। इष्ठ०                                          |   |  |  |
|                                | 8   | 9    | ₹8        | निमित्तानिमित्तयारथान्तरभावादप्रतिषेधः । २४९         |   |  |  |
|                                | 8   | q    | ٩٣        | नियमश्च निरनुमानः। १९५                               |   |  |  |
|                                | 2   | R    | 78        | नियमानियमविरे।धादनियमे नियमाच्चाप्रतिषेधः। १५५       |   |  |  |
|                                | 3   | R    | 35        | नियमानियमा तु ति दृशेषका । २१०                       |   |  |  |
|                                | 8   | q    |           | निरवयवत्वादहेतुः। २५९                                |   |  |  |
|                                | ¥   | 9    | २०        | निर्दिष्टकारणाभावे ऽप्युपलम्भादुपलिधसमः। ३२०         |   |  |  |
| 4                              | 3   | q    | 86        |                                                      |   |  |  |
|                                | 7   | R    | 39        | नेन्द्रियार्थयोस्तिद्विनाशे ऽपि जानाबस्थानात्। २०८   |   |  |  |
|                                | 2   | 9    | 30        | नैकदेशरीधनाससादृश्येभ्याऽयान्तरभावात्। १०४           |   |  |  |
|                                | 8   | 9    | 8         | नैकप्रत्यनीकभाषात्। २३८                              | 0 |  |  |
|                                | 3   | 9    |           | नैकस्मिन् नाशास्यिव्यवहिते द्वित्वाभिमानात् । १६०    |   |  |  |
| -                              | 3   | २    | २३        | नात्पत्तिकारणानुपदेशात्। २११                         |   |  |  |
|                                | 8   | 9    | 32        | नात्पत्तितत्कारणापनच्येः। २५४                        |   |  |  |
|                                | 3   | 2    | €8        | नात्यत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्राः। २३०               |   |  |  |
|                                | 3   | 2    | 93        | ं नेत्रत्यत्तिविनाशकार <b>णापलब्धेः</b> । २०६        |   |  |  |
|                                | 8   | 9    | 30        | नात्पत्तिविनाशकारियापन्तक्येः। २५३                   |   |  |  |
|                                | 3   | 9    | <b>=9</b> | नाष्णशीतवर्षाकालनिमित्तत्वात् पञ्चात्मक-             |   |  |  |
|                                |     |      |           | विकाराणाम् । १९०                                     |   |  |  |
|                                | 7   | 2    | 89        | न्यूनसमधिकीपपत्तेर्विकारायामहेतुः। १५०               | - |  |  |
|                                |     |      |           | ч.                                                   |   |  |  |
|                                | ¥   | 2    |           | पत्तविधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासच्यासः । ३३४ |   |  |  |
| -                              | 3   | 9    | 20        | पदादिष प्रबाधसम्मीतनविकारवत तदपपत्तः। १९०            |   |  |  |

|     |      |       |            | सूचीपन्नम् ।                                                                       |            | ૧ધ          |
|-----|------|-------|------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|
|     | च्य∙ | न्माः | मू.        | सूचाणि ।                                                                           | Ž£         | ठाङ्काः ।   |
|     | 3    | 2     | 30         | परावादिष्वारम्भनिवृत्तिदर्शनात् ।                                                  | •••        | ३१६         |
|     | 3    | 2     |            | परिशेषाद् यथा लहेतूपपत्तेश्व ।                                                     | •••        | २१८         |
|     | ¥    | 2     | 4          | परिवत्यतिवादिभ्यां जिर्धाभिहितमप्यविज्ञात-                                         |            |             |
|     |      |       |            | मविज्ञातार्थम्।                                                                    |            | 338         |
|     | 8    | 2     | 94         | परं वा चुटेः।                                                                      | •••        | २=१         |
|     | 2    | 9     | qo         | पश्चात् सिद्धी न प्रमाणिभ्यः प्रमेयसिद्धिः।                                        | •••        | <b>E</b> 2  |
|     | R    | 2     | ३६         | पाणिनिमित्तप्रलेषाच्छव्दाभावे नानुपर्नाब्धः                                        | 1          | 986         |
|     | 8    | q     | ६२         | पात्रवयान्तानुपपत्तेश्व फलाभावः ।                                                  | •••        | 290         |
|     | 3    | q     | 25         | पार्थिवं गुणान्तरापनव्येः।                                                         | •••        | 9=0         |
|     | q    | q     | 98         | पुनहत्पत्तिः प्रत्यभावः ।                                                          | •••        | 50          |
|     | त्र  | R     | 23         | पुनस्तत्मसङ्गाऽपवर्गे ।                                                            | •••        | 293         |
|     | R    | 9     | प्र        | ~                                                                                  | •••        | 993         |
|     | 3    | R     | <b>E</b> 9 |                                                                                    |            | २२९         |
|     | 3    | 9     | 63         | पूर्वपूर्व गुणात्कर्षात् तत्तत् प्रधानम् ।                                         | •••        | 945         |
| 1   | 2    | 9     | ૯          | पूर्व चि प्रमाणिसहै। नेन्द्रियार्थसिवकषात्।                                        | ात्य-      |             |
|     |      |       |            | चित्रिहुः ।                                                                        | •••        | <b>E</b> \$ |
|     | 3    | 9     | 98         | पूर्वाभ्यस्तस्मृत्यनुबन्धान्जातस्य हर्षभय्शोकस्                                    | म्म-       |             |
|     |      |       |            | तिपत्तेः ।                                                                         | •••        | १०६         |
|     | 8    | 7     | 9          | एयक् चावयवेभ्योऽवृत्तेः।                                                           | •••        | 202         |
|     | q    | 9     | 93         |                                                                                    |            | 78          |
|     | ¥    | 2     | 90         |                                                                                    | •••        | 330         |
|     | ¥    | 2     | 8          |                                                                                    | •••        | 334         |
|     | 2    | 2     | 80         | प्रकृतिविवृद्धी विकारविवृद्धीश्व ।                                                 | •••        | 186         |
| 188 | 7    | २     | भूर        |                                                                                    | •••        |             |
|     | 3    | N     | 8=         | प्रिणिधाननिबन्धनाभ्यासनिङ्गलत्तवणसादृश्यप<br>हाश्रयात्रितसम्बन्धानन्तर्यवियोगैककार | रिय<br>वि- |             |

| 95  |   |     |        | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                                  |                 |
|-----|---|-----|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------|
| 77. | 7 | 17. | म्.    | सूत्राणि। एछाङ्काः।                                          | and the second  |
|     |   |     | e,     | राधातिशयप्राप्तिव्यवधानसुखदुः खेच्छा द्वेष-                  | San San San     |
|     |   |     |        | भयार्थित्वक्रियारागधर्माधर्मनिमित्तेभ्यः। २१९                | -               |
| 3   |   | 2   | 38 P   | र्गणिधानितङ्गादिज्ञानानामयुगपद्भावाद् युगप-                  | Sec. Sec. Sec.  |
|     |   |     |        | द्रस्वरणम् । २१५                                             |                 |
| ų   |   | 2   | ३ प्रा | तिज्ञातार्थेपतिषेधे धर्मविकल्पात् तदर्थनिर्देशः              | 1               |
|     |   |     |        | प्रतिज्ञान्तरम्। ३३२                                         |                 |
| ų   | 1 | 2   | 9 1    | प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाधिरोधः प्रति-         | Section Section |
|     |   |     |        | ज्ञासच्यासा हेत्वन्तरप्रयान्तरं निर्धेकमधि-                  | 1               |
|     |   |     |        | ज्ञातार्थमपार्यक्रमप्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुन-               |                 |
|     |   |     |        | इक्तमननुभाषणमञ्जानमप्रतिभा वित्तेषा मता-                     |                 |
|     |   |     |        | नुजा पर्यनुयोक्योपेवणं निरनुयोक्यानुयोगे।ऽप-                 |                 |
|     |   |     |        | सिट्टान्तो हेत्वाभामाश्च नियहस्यानानि । ३३९                  |                 |
|     | q | q.  | 32     | प्रतिज्ञाहेत्वाहरणापनयनिगमनान्यवयवाः। ३९                     |                 |
| 1   | Ų |     |        | प्रतिज्ञाहित्वार्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः । ३३४                |                 |
|     | Ą | R   | R      | प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुजा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः। ३३१ | -               |
|     | ¥ | 9   | 99     | प्रतिदृष्टान्ताहेतुत्वे च नाहेतुदृंष्टान्तः। ३११             | Part of         |
|     | 3 | 2   | цo     | प्रतिद्विन्द्विसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः। २२४                |                 |
| i   | 8 | R   | 89     | प्रतिपत्तचीनम्पि वा प्रयोजनार्थमर्थित्व । २८०                |                 |
|     | ¥ | 9   | ep     | प्रतिषद्यात् प्रकरणसिद्धेः प्रतिवेधानुपपत्तिः प्रतिष-        |                 |
|     |   |     |        | च्चीपपत्तेः। ३१५                                             |                 |
|     | ¥ | 9   | 98     | प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधद्वाषवद्वेषः। ३२०                |                 |
|     | Ä | 9   | 20     | प्रतिषेधानुषपत्तेश्च प्रतिषेद्वच्याप्रतिषेधः । · · ३१६       |                 |
|     | 2 | 2   |        | प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानैक्रान्तिकत्वात् । १३१                | 1               |
|     | ¥ | 9   | 3€     | प्रतिषेधे ऽपि समाना देाषः। ३२८                               | 4               |
| 1   | ¥ | 9   | 82     | प्रतिषेधं सदीषमभ्यपेत्य प्रतिषेधविप्रतिषेधे समाना            |                 |
| 1   |   |     |        | द्रोषप्रसङ्गा मतानुजा। ३२९                                   |                 |

|      |      |       | सूचीपचम्।                                      |           | ep         |
|------|------|-------|------------------------------------------------|-----------|------------|
| ग्र- | ग्रा | · सू· | सूत्रािख।                                      | पृष्ट     | राङ्काः ।  |
| ¥    | 9    |       | प्रतिपेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वे   | ापपत्तेः  |            |
|      |      |       | प्रतिषेधाभावः ।                                | •••       | ३२५        |
| 2    | q    | 28    | प्रत्यत्तिमित्तत्वाच्चीन्द्रयाथयोः सचिक्षपेस्य | पृथाः     | <b>4</b> - |
|      |      |       | चनम् ।                                         |           | 48         |
| 2    | 9    | रुट   | प्रत्यत्तमनुमानमेकदेशयहणादुपजन्धेः।            | • • • •   | <b>स्ट</b> |
| 2    | q    | 98    | प्रत्यज्ञत्वागानुपपत्तिरसम्यवचनात् ।           |           | 60         |
| 2    | 9    | 5     | प्रत्यत्वादीनामप्रामाग्यं चैकाल्यामिहुः।       | •••       | <b>=</b> 9 |
| 9    | 9    | 3     | प्रत्यज्ञानुमानापमानमञ्जाः प्रमाणानि ।         | •••       | 99         |
| 2    | q    |       | प्रत्यत्तेणाप्रत्यत्तिसिद्धेः ।                | •••       | 990        |
| ¥    | q    | 90    | प्रदीपापादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत् तिहिनिवृत्तिः   | 1         | 990        |
| 8    | q    | ξo    | प्रधानशब्दानुपपत्तर्गुवाशब्देनार्थवादे। निन्दा | प्रशंसी   | <b>!</b> - |
|      |      |       | पपत्तेः ।                                      | • • •     | रहद        |
| 9    | 2    | 9     | प्रमाणतकेसाधनापालमः विद्वान्ताविरुद्धः         | पञ्च      |            |
| a a  |      |       | वापपनः पत्तप्रतिपत्तपरियहे। वादः।              | •••       | धर         |
| 8    | 2    |       | प्रमाणतश्चार्यप्रतिपत्तेः ।                    | •••       | 250        |
| 2    | 9    | १६    | प्रमाखतः सिट्टेः प्रमाखानां प्रमाखान्तरसिद्धि  | प्रसङ्गः। | 55         |
| 9    | 9    | .9    | प्रमाणप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तिसिद्धान्तावय  | वत-       |            |
|      |      |       | र्कानणेयवादनस्पवितगडाहेत्याभासच्छ              |           |            |
|      |      |       | तिनियहस्यानानां तत्त्वज्ञानाचिः ग्रेयसार्      | धगम:      |            |
| 8    | 2    | \$5   | प्रमाणानुषपत्त्युपपत्तिभ्याम् ।                | •••       | 550        |
| 2    | 9    | र्व   |                                                | •••       | 20         |
| Ä    | 9    |       | प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसमः।               | •••       | इरइ        |
| 9    | 9    |       | प्रकर्तनालचणा होषाः।                           | •••       | 99         |
| 9    | 9    | . 50  |                                                | ***       | 50         |
| 8    | 9    | 9     |                                                | •••       | २३६        |
| 9    | 9    | ep.   | प्रवृत्तिवाग्बुद्धिशरीरारमः।                   | •••       | २६         |

| १८ न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                                 |
|----------------------------------------------------------------|
| म का मू सूचाि । पृष्ठाङ्काः।                                   |
| १ १ ६ प्रसिद्धसाधर्मात् साध्यसाधनमुपमानम्। १६                  |
| २ १ ४४ प्रसिद्धसाध्ययादुपमानसिद्धेर्यधास्त्रदेशवानुपपतिः । १९० |
| ३ २ १८ प्रागच्चारणादन्पलम्भादावरणाद्यन्पलब्धश्च । ५४०          |
| ४ १ ६६ प्रागुत्पत्तरभावानित्यत्ववत् स्वाभाविके ऽप्यनि-         |
| त्यत्वम् । २०१                                                 |
| ५ १ १२ प्रागुत्यत्तेः कारणाभावादनुत्यत्तिसमः । ३११             |
| २ २ १२ प्रागुत्पत्तिरभावेषपत्तेश्च। १३६                        |
| ४ १ ४८ प्रागुत्पत्तेदत्पत्तिधर्मक्रमसदित्यद्वा उत्पादव्ययद-    |
| र्श्वनात्। २६२                                                 |
| ४ १ ४७ प्राङ्गिष्यसेर्वेत्रफलवत् तत् स्यात्। ••• २६१           |
| ४ q ७ प्राप्तस्ति हि निमित्तनिपित्तिकभावादधीन्तरभावा           |
| द्धे।विभ्यः । २३९                                              |
| ३ २ ६६ प्राप्ता चानियमात्। २३१                                 |
| ५ ९ ७ प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेतीः प्राप्याऽविभिष्टत्वाद-    |
| प्राष्ट्राऽसाधकत्वास्त्र प्राष्ट्रपाष्ट्रिसमे । ३०८            |
| ४ १ ५२ प्रीतेरात्मात्रयत्वादप्रतिषेधः । २६४                    |
| ३ १ २२ प्रेत्यासाराभ्यासङ्गतात् स्तन्याभिलापात्। १७०           |
| <b>a</b>                                                       |
| ४ १ ५० बाधनानिष्ठतेर्घेदयतः पर्यवग्रहोषादप्रतिषेधः । २६६       |
| १ १ २१ बाधनासत्तर्णे दुःखम्। २८                                |
| ३ १ ४२ बाद्यप्रकाशानुबद्दाद् विषयोपलब्धेरनभिव्यत्ति-           |
| ताऽनुपद्मिध्यः । १८०                                           |
| १ १ १५ बुद्धिकपलिधाजीनिमित्यनधीन्तरम्। २५                      |
| ४ ९ ५० षुद्धिसिद्धं तु तदसत्। २६३                              |
| ४ २ ३४ बुद्धे श्वेवं निमित्तसद्भावापत्रमात्। २८०               |
| ४ २ २४ बुद्धा विवेचनातु भावानां याणार्थानुपर्काब्धस्त-         |
| न्खपक्षपेयोन पटसद्वाचानुपलब्धिवत् । · · रूप्                   |

|   |              |      |     | सूबीपचम् ।                                    |               | ૧૯          |
|---|--------------|------|-----|-----------------------------------------------|---------------|-------------|
|   | <b>ग्र</b> • | ग्रा | मू. | सूत्रांबि।                                    | पृद           | टाङ्काः ।   |
|   |              |      |     | भ.                                            |               |             |
|   | 3            | 9    | go  | भूतगुणविशेषापत्रव्येस्तादात्म्यम् ।           | •••           | <b>१</b> १५ |
|   | 3            | 2    |     | भूतेभ्या भूर्त्त्र्पादानवत् तदुपादानम् ।      | •••           | 550         |
|   |              |      |     | <b>म</b> .                                    |               |             |
|   | 3            | q    | 80  | मध्यन्दिनोल्काप्रकाशानुपसब्धिवत् तदनुपस       | ख:।           | 950         |
|   | 3            | 2    | 50  |                                               |               |             |
|   | 2            | q    | 63  |                                               |               |             |
|   | 3            | 9    | 38  |                                               |               | 9=3         |
|   | 8            | R    | 30  |                                               |               | 255         |
|   | 8            | 2    | 33  | मिय्योपनक्षीर्वनागस्तत्त्वज्ञानात् स्वप्नविषय | T-            |             |
|   |              |      |     | भिमानविनाशवत् प्रतिबोधे ।                     | •••           | २८९         |
|   | 8            | 2    | 29  | मूर्तिमतां च संस्थानापपत्तरवयवसद्भावः ।       |               | 253         |
|   |              |      |     | य.                                            |               |             |
| i | 2            | q    | 9   | यत्र संशयस्तत्रैवमुत्तरोत्तरप्रसङ्गः।         |               | =9          |
|   | 9            | .9   |     | 2 2 2 2 2                                     | ान्त <u>ः</u> | 1 35        |
|   | 1            |      |     | यथोक्तहेत्त्वाच्चागु ।                        |               | २२९         |
|   |              | 2    |     |                                               | ाच्च          |             |
|   |              |      |     | न मनसः।                                       | •••           | ₹9<         |
|   | 2            | q    | E   | ययाक्ताध्यवसायादेव तिंदुशेषापेतात् संशये      |               |             |
|   |              |      |     | नासंशया नात्यन्तसंशया वा।                     | •••           | <0          |
|   | q            | २    | 2   | यथे। स्तीपपनश्क्रज्ञातिनियहस्यानसाधनीपा       |               | un          |
|   |              |      |     | लम्भा जल्यः।                                  | •••           | 48          |
|   | 9            | 9    | 28  | यमर्थमधिक्षत्य प्रवर्तते तस् प्रयोजनम् ।      |               | 38          |
|   | 9            | 2    | 9   | यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमपदिष्ट      |               | <b>£8</b>   |
|   |              |      |     | प्रकरणसमः ।                                   |               | 40          |

| या या सूर सूत्राणि । एछाङ्काः ।  ३ २ ८ यावच्छरीरभावित्वाद् रूपादीनाम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>70</b> | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                      |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------|------------|
| ३ २ ८८ यावच्छरीरभावित्वाद् रूपादीनाम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | प्रस् सत्राणि।                                   | एछाङ्काः । |
| सानुबन्धानां व्यक्तावुपवाराद्धाक्तिः। १५८ १ १६ युगपन्जानानुपपित्तमंनसां लिङ्गम्। १५८ ३ २० युगपन्जानानुपलब्धेश्व मनसः। २०८ २ १ १ युगपत्तिद्वी प्रत्यर्थेनियतत्वात् क्रमधृत्तित्वाभावा ८२ १ १ १ रश्य्यर्थसिककषेविशेषात् तद्वस्याम्। १८८ २ १ ३६ राधोपघातसादृश्येभ्या व्यक्षिचारादनुमानम-प्रमायाम्। १०२ ल. ११० स्वतित्व्वत्वावातिषयः। १५५ २ ६ तत्वाव्यवस्थानादेवापित्रपेधः। १५५ २ ६ तत्वतिव्वत्वत्वावतित्वाद्वतितानां सत्य-प्रयक्षिद्वः। १५५ २ १ त्वदित्वस्थावाद् यथादर्थनमभ्यनुज्ञा। २०५ ३ २ १५ तिङ्गता यहणाचानुपलब्धिः। २०६ १ १ तिङ्गता यहणाचानुपलब्धिः। २०६ १ १ तिङ्गता यहणाचानुपलब्धः। २०६ १ १ तिङ्गता यहणाचानुपलब्धः। २०६ १ १ तिङ्गता यहणाचानुपलब्धः। १५६ वर्षे त्वाक्षिक्तयाणां यिस्मवर्थं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। १५ | 41. 4     |                                                  |            |
| सानुबन्धामां व्यक्तावुपवाराद्धाक्तः । प्रथः  १ १ १६ युगपन्जानानुपत्रक्षेत्रच मनसः । २०१  ३ २ १ ११ युगपत्सद्धा प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृक्तित्वाभावा  - बुद्धीनाम् । ६२  १ १ ३५ रश्म्यर्थसिककंविशेषात् तद्गृहणम् । १८॥  ३ १ ३५ रश्म्यर्थसिककंविशेषात् तद्गृहणम् । १८॥  २ १ ३६ राधिपघातसादृश्येभ्या व्यभिचारादनुमानम- प्रमाणम् । १०२  ल.  १ १ ३६ लत्तणव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः । २५५  ३ १ ६ तत्तितव्यन्तत्त्वास्तितस्वादनित्तानां तत्प्र- मेयसिद्धिः । १३३  ३ १६ लपहेत्वभावाद् यथादर्थनमभ्यनुजा । २०५  ३ २ १५ तिङ्गृतो यहणाचानुपत्रिधः । २०६  १ १ ३५ तौिककपशीचकाणां यस्मिवर्णं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ६५                                                                                                                | 2 7       | ्ष्ट गाण्डममहत्यागपरियहसंख्यावृद्धापचयवर्णस      | मा-        |
| १ १ १६ युगपन्तानानुपपित्तमेनसे। लिङ्गम्। २१  ३ २ १ युगपन्तानानुपत्रस्थेश्च मनसः। २०१  २ १ ११ युगपित्सद्वे। प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृत्तित्वाभावे।  - बुद्वीनाम्। ६२  ३ १ ३५ रश्म्यर्थमित्रकर्षविशेषात् तद्वहणम्। १८॥  २ १ ३६ राधापघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानम- प्रमाणम्। १०२  ल.  ४ १ ३६ लत्ताव्यवस्थानादेवापितपेषः। २५५  २ २ ६ लिङ्गते। यहणावानुपत्रविशः। १९३  ३ २ १५ लिङ्गते। यहणावानुपत्रविशः। २०६  १ १ ३६ तोकिकपरीत्तकाणां यस्मिवर्णं बुद्विसाम्यं  स दृष्टान्तः। ६५  वः                                                                                                                                                                                                                                         | 4 4       | मानवस्थानां व्यक्तावपचाराद्यक्तिः।               | १५८        |
| ३ २० युगपन्तानानुपलब्धेश्च मनसः। २० १० युगपित्सद्धा प्रत्ययेनियतत्वास् क्रमवृत्तित्वाभावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0 0       | १९ गगण्यानानपपत्तिमनसा निङ्म ।                   | २५         |
| २ १ ११ युगपत्सिद्धा प्रत्ययंनियतत्यात् क्रमवात्तत्वाभावा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 7       | २० गगण्डनातानपन्छोश्च मनसः।                      | 506        |
| र । १० ३५ रश्म्ययंसिककं विशेषात् तद्वस्णम् । १८४ २ १ ३६ राधोषघातसादृश्येभ्या व्यक्षिचारादनुमानम- प्रमाणम् । १०२ ल. १ १ ३६ लत्तणव्यवस्थानादेषापतिषेधः । २५५ २ २ द लितित्वलत्तर्णलित्ततस्वादलितानां सत्य- मेथसिद्धिः । १३३ ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्शनमभ्यनुत्ता । २०५ ३ २ १५ लिङ्गते। यहणाचानुपलिष्यः । २०६ १ १ २५ लीकिकपरीत्तकाणां यस्मिवर्णे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ३५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3 .       | ००० मण्यत्यिको प्रत्ययेनियतत्वात स्रमवृत्तित्वाः | गावी       |
| र १ ३५ रश्म्ययंसिकणंविशेषात् तद्वस्यम् । १८४ २ १ ३६ रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनुमानम- प्रमाणम् । १०२ ल. ४ १ ३६ तत्वणव्यवस्थानादेधापतिषेधः । २५५ २ २ ६ तत्वितेष्वजन्वणलिक्तितस्थादलिक्तानां सत्य- मेयसिद्धिः । १३३ ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्शनमभ्यनुज्ञा । २०५ ३ २ १५ जिङ्गतो यस्याचानुपलिब्धः । २०६ १ १ २५ लीकिकपशीन्तकाणां यस्मिद्धणं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ३५ वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4         |                                                  | ६२         |
| ३ १ ३५ रश्म्यर्थसिक्षकं विशेषात् तद्वृह्णम् । १८४ २ १ ३६ राधीपघातसादृश्येभ्या व्यभिचारा दनुमानम- प्रमाणम् । १०२ त्तः ४ १ ३६ तत्त्रणव्यवस्थाना देवापतिषेधः । २५५ २ २ द तिति विव्यत्त्रताण्यति तत्त्रवाद्यति तत्त्रानां तत्त्र- मेथिसिद्धिः । १३३ ३ २ १२ तयहेत्वभावाद्यायादर्थनमभ्यन्ता । २०५ ३ २ १५ तिङ्गता यहणाचानुपत्रव्धिः । २०६ १ १ २५ तौ किकपरी त्रकाणां यस्मिद्यणं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ६५ वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                  |            |
| २ १ ३६ रोधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचाराद्वनुमानम- प्रमाणम्। १०२  ल.  १४ १ ३६ लत्तणव्यवस्थानादेवापतिषेधः। २५५  २ २ ८ लितितेष्वलतणलितित्रेष्यः। १३३  मेथिसिद्धिः। १३३  ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्थनमभ्यनुज्ञा। २०५  ३ २ १५ लिङ्गतो यहणाचानुपलिब्धः। २०६  १ १ २५ लीकिकपरीत्तकाणां यस्मिचर्णं बुद्धिसाम्यं  स दृष्टान्तः। ६५  वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           |                                                  | 958        |
| प्रमाणम्। १०२  ल.  १ १ ३६ लत्तणध्यवस्थानादेवापितिषेधः। २५५  २ २ द लितितेष्वलत्तणलितितस्वादलितितानां तत्प्र- मेथिसिट्टिः। १३३  ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्थनमभ्यनुज्ञा। २०५  ३ २ १५ लिङ्गती यहणाचानुपलिख्यः। २०६  १ १ २५ लीकिकपरीत्तकाणां यस्मिवर्णं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः। ६५  वः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           | १ ३५ रश्म्यमास्रकावश्यात् तद्वृह्यम् ।           |            |
| ल.  8 १ ३६ तत्त्रणद्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः । २५५  २ २ ८ तत्तितेष्वतत्त्रणतित्रत्यादत्तित्तानां सत्प्र- प्रेथिसिद्धिः । १३३  ३ २ १२ तयदेत्वभावाद् यथादर्धनमभ्यनुत्ता । २०५  ३ २ १५ तिद्गतो यहणाचानुपत्तिधः । २०६  १ १ २५ तौकिकपरीत्तकाणां यस्मित्रणं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ६५  वः  १ २ १० वचनविद्यातोऽयैविकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2         |                                                  |            |
| ४ १ ३६ तत्त्रणद्यवस्थानादेवापितिषेधः । २५५      २ २ ८ तितिष्वजत्त्रण्यतित्रत्वादनित्तानां तत्प्र-     मेयिपिट्टिः । १३३  ३ २ १२ तयहेत्वभावाद् यथादर्थनमभ्यनुज्ञा । २०५  ३ २ १५ तिङ्गतो यहणाचानुपनिष्धः । २०६  १ १ २१ तै।किकपरीत्तकाणां यस्मित्रर्थं बुद्धिसाम्यं  स दृष्टान्तः । ६५  वः  १ २ १० बचनिवधाते।ऽयैविकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           | प्रमाणम् ।                                       | (04        |
| २ २ द लितित्वलत्त्रणलित्तत्त्वादलित्तानां सत्प्र-  मेयिमिद्धिः । १३३ ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्शनमभ्यनुत्ता । २०५ ३ २ १५ लिङ्गते। यहणाचानुपलिब्धः । २०६ १ १ २५ लै। किकपरीत्रकाणां यस्मिद्धर्णं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ६५ वः १ २ १० बचनविद्याते। ऽर्थेविकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                                                  | News       |
| मेयसिद्धिः । १३३ ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्शनमभ्यनुज्ञा । २०५ ३ २ १५ लिङ्गतो यहणाचानुपलिष्धः । २०६ १ १ २१ लैकिकपरीत्तकाणां यस्मिद्धर्णं बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः । ६५ वः १ २ १० बचनविद्यातीऽर्थविकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8         |                                                  | २५५        |
| ३ २ १२ लयहेत्वभावाद् यथादर्शनमभ्यनुज्ञा । २०५<br>३ २ १५ तिङ्गतो यहणाचानुपनिष्धः । २०६<br>१ १ २५ तै। किकपरीत्तकाणां यस्मिद्यर्थं बुद्धिसाम्यं<br>स दृष्टान्तः । ६५<br>वः<br>१ २ १० बचनविद्याताऽयेविकस्पोपपस्या च्छनम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2         | २ ८ लितित्वलत्तग्रलितस्वादलितानां तत्प्र-        |            |
| ३ २ १५ तिङ्गतो यहणाचानुपर्लाब्धः । २०६<br>१ १ २५ तै। किकपरी तकाणां यस्मिक्ष्यं बुद्धिसाम्यं<br>स दृष्टान्तः । ६५<br>वः<br>१ २ १० बचनविद्याते। ऽर्थे विकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           | मेयसिद्धिः ।                                     | 933        |
| ३ २ १५ तिङ्गतो यहणाचानुपनिष्धः । २०६<br>१ १ २५ तै। किकपरी तकाणां यस्मिद्यं बुद्धिसाम्यं<br>स दृष्टान्तः । ६५<br>वः<br>१ २ १० बचनविद्याते। ऽयेविकस्पोपपस्या च्छलम् । ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 3         | २ १२ सयहेत्वभावाद् ययादर्शनमभ्यनुजा।             | ≤oA        |
| स दृष्टान्तः। इप्र<br>वः<br>१ २ १० बचनविद्याताऽर्थेविकस्यापपस्या च्छलम्। इर                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3         | २ १५ जिङ्गता यहणाचानुपनब्धिः।                    | ₹0€        |
| वः<br>१ २ १० बचनविद्याताऽयेविकस्यापपस्या च्छलम्। ६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9         | १ २५ नैाकिकपरीत्रकाणां यस्मिवर्णे बुद्धिसाम्यं   |            |
| १ २ १० बचनविद्याताऽर्थेविकस्यापपस्या च्छलम्। ४९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | स दृष्टान्तः।                                    | BA         |
| 2 2 2 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |           | <b>a</b> .                                       |            |
| 2 2 2 2 2 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9         | ३ १० बचनविद्याताऽरथेविकस्यापपस्या च्हलम ।        | 46         |
| । ३ ४ ८ वर्षाम्यनान्वरावास्त्रवन्त्रम् । ३३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ¥         | 2 2 2 2 2 3                                      | 33€        |
| २ १ ४१ वर्तमानाभावे सर्वाचहणं प्रत्यत्वानुपपत्तेः । १००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |                                                  |            |
| २ ९ इट वर्तमानाभावः पत्ताः पतिसविसतव्यकालोपपत्तेः। १०५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |           |                                                  |            |
| १ २ १५ वाक्छलमेवापचारच्छलं तदविशेषात्। ०३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |                                                  |            |

| _ |      |      |            | सूचीपचम् ।                                  |         | २१          |
|---|------|------|------------|---------------------------------------------|---------|-------------|
|   | म्र. | ग्रा | . स्       | सूत्राणि ।                                  | पृद     | डाङ्काः ।   |
|   | R    | 9    |            | वाक्यविभागस्य चार्षेग्रहणात्।               | •••     | १२१         |
|   | 2    | 2    | ध्र        | विकारधर्मित्वे नित्यत्वाभावात् कानान्तरे    |         |             |
|   |      |      |            | विकारीपपलेश्चापतिषेधः ।                     |         | <b>678</b>  |
|   | 2    | 2    | 84         | विकारप्राप्तानामपुनरापत्तेः ।               | •••     | १५२         |
|   | R    | 2    | 36         | विकारादेशीपदेशात् भ्रंशयः।                  | • • • • | 986         |
|   | y    | 2    | 98         | विज्ञातस्य परिषदा जिर्माहितमप्यनुच्चार-     |         |             |
|   |      |      |            | ग्रमननुभाषणम् ।                             | •••     | 988         |
|   | 8    | 2    | 8          | विद्याविद्याहे विध्यात् संशयः ।             | •••     | ३७६         |
|   | R    | 9    | ६२         | चिधिविधायकः।                                | •••     | १२३         |
|   | 2    | q    | £8         | विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः ।                 | •••     | पर्ध        |
|   | R    | q    | <b>E</b> 9 | विध्ययेवादानुवादवचनविनियागात्।              | •••     | १२१         |
|   | 3    | 2    | 28         | विनाशकारणानुपलच्छे स्वावस्थाने तिवत्यस्व    | 1-      |             |
|   |      |      |            | प्रसङ्गः ।                                  | •••     | 299         |
|   | 2    | 2    | 38         | विनाशकारणानुपलब्धेः।                        | •••     | 985         |
| 1 | q    | 2    | 39         | विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम् ।  | •••     | <b>०</b> त  |
|   | 2    | 9    | 3          | विप्रतिपत्ती च सम्प्रतिपत्तेः।              | •••     | 25          |
|   | 2    | 9    | 2          | विप्रतिपत्त्यव्यवस्याध्यवसायास्य ।          |         | 9=          |
|   | 2    | R    | 35         | विभक्त्यन्तरापपत्तश्च समासे।                | •••     | 98€         |
|   | q    | q    | 89         | विम्रष्य प्रचत्रतिप्रचाभ्यामयावधारणं निर्णय | 1       | 8€          |
|   | 8    | q    | ¥¥         | विविधबाधनायागाद् दुःखमेत्र जन्मोत्पत्तिः    | 1       | <b>२</b> ६५ |
|   | 3    | q    | भूद        | विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम् ।                 | •••     | 958         |
|   | 3    | 2    | 2          |                                             | •••     | ₹01         |
| 1 | 3    | 9    | EA         | विष्टं द्यपरं परेगा।                        | •••     | 969         |
| b | 3    | 9    | रुध        | बीतरागजन्मादर्शनात्।                        |         | 908         |
| - | 8    | 2    | . E        | वृत्त्यन्पपत्तरिप संशयानुपपत्तिः।           |         | व्टइ        |
| - | 8    | 9    | 93         | व्यक्ताइ घटनिष्यत्तेरप्रतिषेधः।             | •••     | <b>585</b>  |
| 1 |      |      |            |                                             |         |             |

| २२ |      |      |     | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                |                    |
|----|------|------|-----|--------------------------------------------|--------------------|
| ऋ∙ | ग्रा | मू.  |     | . सूत्राणि।                                | पृष्ठाङ्काः ।      |
| 8  | q    | 99   | ਕ   | वकाद् व्यक्तानां प्रत्यत्वप्रामाण्यात्।    | 589                |
| 2  | २    | ह्रभ | 52  | विक्तर्गुणविशेषात्रया मूर्तिः।             | 983                |
|    |      |      |     | वस्त्राकृतियुक्ते ऽव्यवसङ्गात् वाद्यादीनां |                    |
|    |      |      |     | मृद्गवके जातिः।                            | 980                |
| 8  | q    | ¥    | व्य | भिचारादहेतुः।                              | 522                |
| 8  |      |      |     | यवस्यानुपपत्तेः ।                          | २५८                |
| 8  | 9    |      |     | व्याघाताद्वप्रयोगः ।                       | 283                |
| 3  | 2    |      |     | यासक्तमनसः पादव्ययनेन संघागिवशेषेण         | 1 0                |
|    |      |      |     | समानम्।                                    | 298                |
| 8  | 9    | .80  | ) 7 | याहतत्वादयुक्तम्।                          | २५०                |
| 2  |      |      |     | व्याहतत्वादहेतुः।                          | 69                 |
|    |      |      |     | व्याद्दतत्वादहेतुः।                        | ३६६                |
|    |      |      |     | ष्युद्यान्तरात्यातः पूर्वद्रव्यनिवृ        | त्तेर-             |
|    |      |      |     | नुमानम् ।                                  | 200                |
|    |      |      |     | चा.                                        |                    |
| 1  | ? :  | 2    | 2   | शब्द ऐतिद्यानयान्तरभावादनुमाने ऽर्थापी     | त्त-               |
|    |      |      |     | सम्भवाभावानामर्थान्तरभावाच्याप्रतिष        | धिः । १२८          |
| 1  | 3    | २ १  |     | शब्दसंयागविभवाच्च सर्वगतम्।                | \$5                |
| ,  | 1    | २ १  | 18  | शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरक्तमन्यतरानुवादा | ास् । ३ <b>४</b> ० |
| 1  | ?    | 4 4  | 3   | शब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेधः ।             | 993                |
|    | 2    | 8 9  | 35  | शब्देाऽनुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात् । | 999                |
| 1  | 3    | २ ५  |     | शरीरगुणवैधर्म्यात् ।                       | २२६                |
|    | 3    | 9    | 8   | शरीरदाहे पातकाभावात्।                      | ٠٠٠ وود            |
| 1  | 3    |      |     | श्रारीख्यापित्वात् ।                       | २२५                |
|    | 3    | २ १  | eş  | गरीरात्यितिनिमत्तवत् संयोगात्यितिनिमत्तं   | कर्म। २३१          |
| 1  | 2    | 9    | EE  | सीघ्रतरगमनापदेशवदभ्यासाचाविशेषः।           | १२५                |

| _ |        |      |      | मूचीपचम् ।                                         | *     | २३         |
|---|--------|------|------|----------------------------------------------------|-------|------------|
|   | च्यू - | ग्रा | ् स् | सूत्राणि।                                          | Ų     | छाङ्काः ।  |
|   |        |      |      | श्रुतिप्रामाण्याच्य ।                              | •••   | १८२        |
|   |        |      | 0    | स.                                                 |       |            |
|   | Ħ      | q    | 38   | सगुणद्रचात्पत्तिवत् तदुत्पत्तिः।                   |       | sep        |
|   | B      |      |      | सगुणानामिन्द्रियभावात् ।                           |       | १८८        |
|   |        |      |      | स चायं द्विविधा दृष्टादृष्टायेभेदात्।              |       | ep         |
|   | 8      |      |      | सद्यः कालान्तरे च फलनिष्यत्तेः संशयः।              |       | <b>२६०</b> |
|   | 2      | 2    | 98   | सन्तानानुमानविशेषणात् ।                            | •••   | 955        |
|   | m      |      |      | सिवक्याभावात् तदनुत्पत्तिः।                        | •••   | 290        |
|   |        |      |      | स प्रतिपत्तस्यापना होना वितयहा।                    |       | สส         |
|   | 8      |      |      | समाधिविशेबाभ्यासात् ।                              | •••   | इट्ट       |
|   | 9      |      |      | समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतितन्त्रसिद्ध  | ान्तः | 1 35       |
|   | R      | 2    | ES   | समानप्रसवात्मिका जातिः।                            | •••   | १६४        |
|   | 2      |      |      | समानानेकधर्माध्यवसायादन्यतरधर्माध्यवसा             |       |            |
|   |        |      |      | याद्वा न संग्रयः।                                  | •••   | 00         |
|   | 9      | 9    | 23   | समानाने अधर्मी पपत्ते विश्वतिपत्ते हपत्तव्यानुपन   | च्य-  |            |
|   |        |      |      | व्यवस्थाता विशेषापेती विमर्पः संशयः                | 1     | 31         |
|   | 8      | q    | हर   | समारापादात्मन्यप्रतिषेधः ।                         | •••   | न्दर       |
|   | Þ      | 2    | र्ध  | सम्प्रदानात्।                                      | •••   | 982        |
|   | R      |      | yo   | सखन्याचेति ।                                       | •••   | 997        |
|   | 9      | 2    | 93   | सम्भवताऽयंध्यातिसामान्यवागादसम्भूतायं-             |       |            |
|   |        |      |      | कल्पना सामान्यच्छतम्।                              | •••   | 99         |
|   | 8      | 2    | २२   | संयोगीपपत्तरच ।                                    | •••   | 5≤8        |
|   | 9      | 9    |      | C C CONTRACTOR CHARTER CHART                       | 1-    |            |
| 1 |        |      |      | न्तरभावात्।                                        | •••   | 30         |
|   | 9      | q    |      | सर्वतन्त्राविष्टुस्तन्त्रे ऽधिकृतः सर्वतन्त्रसिट्ट | ान्तः | 1 30       |
|   | y      | q    | 80   | सर्वत्रेवम्। •                                     | •     | . 35c      |

| 28    |    |       | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणां                           |
|-------|----|-------|-------------------------------------------------------|
| ग्र∙  | ऋा | . सू. | सूत्राणि। एछाङ्काः।                                   |
| 8     | q  | २९    | सर्वे नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् । २५२                 |
| 8     |    |       | सर्वे पृथग् भावलत्तरणपृथक्तवात्। २५४                  |
| 8     | 9  | २५    | सर्वमिनत्यमुर्त्यात्तिविनाशधमेकत्वात् । ••• २५०       |
| 8     | 9  |       | सर्वमभावा भावेष्वितरेतराभावसिद्धेः। २५६               |
| 7     | 9  |       | सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः। १०१                          |
|       |    |       | सव्यद्रष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्। १७०              |
|       |    |       | सद्यभिचारविष्ट्रप्रकरणसमसाध्यसमातीतकाला               |
|       | ,  |       | हेत्वाभासाः। ५०                                       |
| R     | 2  | ξo    | सहदरणस्यानतादर्थ्यवृत्तमानधारणसामीययो-                |
|       |    |       | गसाधनाधिपत्येभ्या ब्राह्मणमञ्चक्रटराज-                |
|       |    |       | शक्तवन्दनगङ्गाशाकटाचपुरुषेष्वतद्वावे ऽपि              |
|       |    |       | तदुपचारः। १५९                                         |
| 8     | 9  |       | संख्यैकान्तासिद्धिः कारणानुपपत्त्युपपत्तिभ्याम् । २५८ |
| ä     | 9  | 2     | साधर्म्यवैधर्माभ्यामुपसंहारे तहुर्मविपर्ययोगपपतेः     |
|       |    |       | साधर्म्यवैधर्म्यसमा । ••• ३०१                         |
| 9     | 2  | 9=    | साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः। ••• ०४    |
| Ą     | 9  | q     | साधमंत्रवेधर्मात्कवीपकर्षवर्णावर्णविकल्पमाध्य-        |
|       |    |       | प्राप्त्रप्राप्तिप्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तानुत्पत्तिसंशय- |
|       |    |       | प्रकरणहेत्वर्थापत्यविश्वेषापपत्यु पलब्ध्यनुप-         |
|       |    |       | लब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः। ३००                        |
| Ä     | 9  | 37    | साधर्मात् तुल्यधर्मापपत्तेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्गाद-   |
|       |    |       | नित्यसमः। ३२२                                         |
| भ्    | 9  | 94    | साधर्म्यात् संशये न संशया वैधर्म्यादुभयषा वा          |
|       |    |       | मंश्रये ऽत्यन्तमंश्रयप्रसङ्गा नित्यत्वानभ्यपग-        |
|       |    | 1     | माच्च सामान्यस्याप्रतिषेधः। ••• ३१३                   |
| . પ્ર | 9  | 3     | साधम्यादिसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रतिषेध्यसा-       |
|       |    |       | धर्म्यात् । इरइ                                       |

|      |       |    | सूवीपचम्।                                      |        | २५         |
|------|-------|----|------------------------------------------------|--------|------------|
| ग्र- | ग्रा• | स् | . सूचाणि।                                      | Ų.     | ठाङ्काः ।  |
| 2    |       | -  | माध्यत्वादवयिविनि सन्देत्तः।                   | •••    | 900        |
| 3    |       |    | साध्यत्वादहेतुः ।                              | •••    | २१३        |
| Ä    |       |    | साध्यदृष्टान्तये।धंर्मविकल्पादुभयसाध्यत्वाच्ची | त्कर्ष | 1-         |
|      |       |    | पकर्षवर्त्यावर् विकल्पसाध्यसमाः।               |        | ₹05        |
| 9    | 9 35  | 3  | साध्यनिदंशः प्रतिज्ञा ।                        |        | 98         |
| 3    |       |    | साध्यसमत्वादहेतुः ।                            |        | २०१        |
| 9    |       |    | साध्यसाधर्म्यात् तहुर्मभावी दृष्टान्त उदाहरण   | वर्ष । | 83         |
| ¥    |       |    |                                                | •••    | ₹05        |
| 9    | 2 0   | =  | साध्यत्वात् साध्याविशिष्टः साध्यसमः।           | •••    | द्ध        |
| ų    |       |    | सामान्यदृष्टान्तयारैन्द्रियकत्वे समाने नित्या- |        |            |
|      |       |    | नित्यक्षाध्यम्यात् संशयसमः।                    | •••    | 393        |
|      |       |    | सिद्धान्तमभ्युपेत्य तिद्विशिधौ विरुद्धः ।      | •••    | <b>£</b> 2 |
| ų    | २ २   | 3  | सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात् कथाप्रसङ्गाऽपसि-   |        |            |
|      | ,     |    | द्वान्तः।                                      | •••    | 387        |
| * 2  | 9 =   | y  | मुप्तळासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सचिक्रबंनि-  |        | •••        |
|      |       |    | मित्तत्वात्।                                   | •••    | 6.A        |
| 2    | 2 8   | 38 | सुवर्णादीनां पुनरावसरहेतुः।                    | •••    | 475        |
| 8    |       |    | सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्षेणाभाववदपवर्गः।    |        | 405<br>405 |
| २    | 93    |    | भ्रेनावनादिवदिति चेचातीन्द्रियत्वादसूनाम्      | 1 644  |            |
| R    | 9 8   |    | स्तुतिर्निन्दा परक्षतिः पुराकत्प दत्यर्थवादः   |        | 140        |
| . 78 | 9 4   | 12 | स्यानान्यत्वे नानात्वादवयविनानास्यान-          |        | 939        |
|      |       |    | स्फटिकान्यत्वाभिमानवत् तदन्यत्वाभिमानः         | 1      |            |
| 3    | 2     | 2  | स्फटिके उत्परापरात्पत्तः चिणकत्वाद्            |        |            |
| 3    | ₹ '   | 44 | व्यक्तीनाम् ।                                  | ••     | . २०५      |
| 3    |       | 20 | स्मरणं त्वात्मना चस्वाभाव्यात् ।               | ••     | . 298      |

| २६ |            | न्यायसूत्रविवरणस्यसूत्राणाम्                    |       |            |
|----|------------|-------------------------------------------------|-------|------------|
| ऋ. | ग्रा∙ सू   | · सूत्राणि ।                                    | पृष   | छाङ्काः ।  |
| 3  | २ २९       | स्मरतः शरीरधारणापपत्तरप्रतिपेधः।                |       | 293        |
| 8  | २ ३२       | स्मृतिसङ्कल्पवच्च स्वप्नविषयाभिमानः पूर्वाप-    | :     |            |
|    |            | नञ्चविषयः।                                      |       | 256        |
| ¥  | <b>283</b> | स्वपत्तनत्यापेत्रीपपत्यपसंहारे हेतुनिर्देशे     |       |            |
|    |            | परपचदीषाध्यपगमात् समाना देवः।                   |       | 330        |
| ¥  | \$ 50      | स्वपत्ते दीषाभ्यपगमात् परपत्ते दीवप्रसङ्गी      |       |            |
|    |            | मतानुजा ।                                       | • • • | 383        |
| 8  | २ २८       | स्वप्नविषयाभिमानवद्यं प्रमाणप्रमेयाभि-          |       |            |
|    |            | , मानः ।                                        |       | २८८        |
| 8  | २ १२       | स्वविषयानितक्षमेणेन्द्रियस्य पटुमन्द्रभावाद् र् | वप-   | -,-        |
|    |            | यग्रहणस्य तथाभावी नाविषये प्रवृत्तिः।           |       | 208        |
|    | · ere      | ₹.                                              |       |            |
| ų  | २ १२       | हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यनम् ।                   |       | 335        |
| Ä  |            | हेत्रदाहरणाधिकमधिकम् ।                          |       | इइट        |
| 3  |            | हेतूपादानात् प्रतिषेद्वव्याभ्यत्जा ।            |       | २२२        |
| 9  |            | हत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निगमनम्      |       | 88         |
| 8  |            | हेत्वभावादिसिद्धिः।                             |       | <b>255</b> |
| Ą  |            | हित्वाभाषाश्च यथाताः।                           |       | 384        |
|    |            | ॥ श्रीहरिः ॥                                    |       |            |

### श्रीगणेशाय नमः।

## न्यायसूत्रविवरणाक्तसूत्रसम्बन्धिप्रकरणानां सूचीपन्नम्।

### प्रथमाध्याये प्रथमाहिके।

| प्रकरणानि ।                             | पृष     | ठाङ्काः    | । पङ्क्यङ्काः । |
|-----------------------------------------|---------|------------|-----------------|
| प्रयोजनाभिधेयप्रकरणम् ।                 |         | 9          | 99              |
| प्रमाणप्रकरणम् ।                        | •••     | 99         | 90              |
| प्रमेयप्रकरणम् ।                        |         | q=         | <b>२२</b>       |
| न्यायपूर्वाङ्गप्रकरणम् ।                | •••     | 39         | ૧૯              |
| न्यायात्रयप्रकरणम् ।                    | •••     | ३५         | 9€              |
| न्यायप्रकरणम् ।                         | •••     | ₹€         | ₹0              |
| न्यायात्तराङ्गप्रकरणम् ।                | •••     | 8=         | 3               |
| प्रथमाध्याये दितीया                     | हिंबे   | 11         |                 |
| कयाप्रकरणम्।                            | •••     | धर         | q               |
| हेत्वाभासप्रकरणम् ।                     | •••     | त्र        | 8               |
| छलप्रकरणम् ।                            | •••     | हर         | 20              |
| प्रवाशक्तिलङ्गदेशयमामान्यनत्तराप्रकरणम् | 1       | 08         | <               |
| द्वितीयाध्याये प्रथमार्                 | _       | 1          |                 |
| संशयपरी जाप्रकरणम् ।                    |         | 09         | 9               |
| प्रमाणसामान्यपरीताप्रकरणम् ।            | ••••    | <b>~</b> 9 | 9.8             |
| प्रत्यत्तपरीताप्रकरणम् ।                | : • • • | 60         | 99              |
| श्रवयविपरीचाप्रकरणम्।                   | 100     | 900        | 9               |
| ग्रनुमानपरीताप्रकरणम्।                  | ***     | 605        | 9=              |
| वर्तमानपरीताप्रकरणम्।                   | •••     | 809        | \$5             |

| २ त्यायसूत्रविवरणात्रसूत्रमञ      | रणानां         |              |          |
|-----------------------------------|----------------|--------------|----------|
| प्रकरणानि ।                       | पृष्ठाङ्काः। प | ङ्क्यङ्काः । |          |
| उपमानप्रामाण्यपरीताप्रकरणम् ।     | 90E            | 90           |          |
| शब्दप्रामाययपरीताप्रकरणम् ।       | 999            | 98           | The same |
| शब्दविशेषवेदपरीताप्रकरणम्।        | <i>و</i> وه    | ¥            |          |
| द्वितीयाध्याये द्विती             | याहिके।        |              | 7        |
| प्रमाणचतुष्टुपरीताप्रकरणम् ।      | १२८            | q            |          |
| शब्दानित्यत्वप्रकरणम् ।           | १३६            | ૧૯           |          |
| शब्दपरिणामप्रकरणम्।               | 98€            | 2            |          |
| शब्दशक्तिपरीत्ताप्रकरणम्।         | १५६            | १६           |          |
| तृतीयाध्याये प्रथम                | गाहिके।        |              |          |
| इन्द्रियभेदप्रकरणम् ।             | 988            | 9            |          |
| देहभेदप्रकरणम् ।                  | 985            | ep           |          |
| चत्रहैतप्रकरणम् ।                 | 950            | 99           | 1.3      |
| मनोभेदप्रकरणम् ।                  | qo8            | ૧૫           |          |
| ज्ञनाहित्धनप्रकरणम्।              | ું ૧૦૬         | . ५२         | -        |
| शरीरपरीत्ताप्रकरणम् ।             | ٠ وح           | 0            |          |
| दुन्द्रियपरीचाप्रकरणम्।           | १८३            | 8            |          |
| इन्द्रियानानात्वपरीचापकरणम्।      | 989            | <b>२२</b>    |          |
| त्रयंपरीचाप्रकरणम् ।              | १८६            | 0            |          |
| मृतीयाध्याये ब्रितं               | ोयाद्विके।     |              | 1        |
| बुद्धिविनाशित्वप्रकरणम्।          | 209            | 9            |          |
| चणभङ्गभञ्जनप्रकरणम् ।             | \$08           | १६           |          |
| बुद्धात्मगुचात्वप्रकरणम् ।        | २०८            | १६           | T        |
| बुद्धेरत्यवापवर्गित्वप्रकरणम् ।   | २२१            | 2            | 1        |
| बुद्धेः शरीरगुणभेदपरीताप्रकरणम् । | २२३            | <b>C</b>     | O.       |
| मनःपरीताप्रकरणम् ।                | 279            | 9३           |          |

| सूचीयत्रम् ।                        |                   | 3          |
|-------------------------------------|-------------------|------------|
| प्रकरणानि ।                         | पृष्ठाङ्काः। पङ्क | वङ्काः ।   |
| ग्रदृष्टिनिष्पाद्यताप्रकणम् ।       | २३६ १             | €          |
| चतुर्थाध्याये प्रथमा                | हिके।             |            |
| प्रवृत्तिदेग्पसामान्यपरीचावकरणम् ।  |                   | 9          |
| देाषपरीचाप्रकरणम् ।                 | 539               | 8          |
| प्रेत्यभावपरीचाप्रकरणम् ।           | 789               | 9          |
| श्रून्यतापादानतानिराक्ररणप्रकरणम् । | २४२ २             | 2          |
| द्रेश्वरापादानतानिराकरणप्रकरणम् ।   | ··· ±84           | Ą          |
| ग्राकस्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम् ।      | 285 9             | e          |
| सर्वानित्यत्वनिराकरणप्रकरणम् ।      | इप्र० १           | 0          |
| सर्वनित्यत्वनिराकरणप्रकरणम् ।       | २५२ २             | 0          |
| सर्वपृथनविनराकरणप्रकरणम् ।          | ५५४ १             | 0          |
| सर्वश्रन्यतानिराकरणप्रकरणम् ।       | रमह               | 9          |
| संख्येकान्तवादिनराकरणप्रकरणम्।      | ٠٠٠ ٩٧٥ م         | 8          |
| फलपरीचाप्रकरणम् ।                   | ₹80               | e          |
| द्वःखपरीचाप्रकरणम् ।                | २६५ २             | 9          |
| ग्रपवर्गपरीचाप्रकरणम् ।             | २६७               | 0          |
| चतुर्थाध्याये द्वितीय               | गाहिके।           |            |
| तत्त्वज्ञानात्पत्तिप्रकरत्वम् ।     | ₹08               | 9          |
| म्रवयवावयविप्रकरणम् ।               | इ०६               | 0          |
| निरवयवप्रकरणम् ।                    | ३८१ १             | 18         |
| बाद्यार्थभङ्गनिराकरबाप्रकरणम् ।     | इट्ध् व           | 12         |
| तत्त्वज्ञानविवृद्धिप्रकरणम् ।       |                   | 19         |
| तत्त्वज्ञानपरिपालनप्रकरणम् ।        | २९८               | <b>8</b> · |
| पच्चमाध्याये प्रथम                  | गद्भिके <b>।</b>  |            |
| सत्प्रतिपत्तदेशनाभासप्रकरणम् ।      | ₹00               | 9          |
| चातिषट्कप्रकरणम् ।                  | 305               | 43         |

| ४ न्यायसूत्रविवरणात्त्रसूत्र            | ब्रक्करणानां |           |      |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|------|
| प्रकरणानि ।                             | पृंछाङ्काः।  | पङ्क्यङ्क | r: 1 |
| प्राष्ट्रप्राप्तिसमजातिहुयप्रकरणम् ।    | 305          | qo        |      |
| प्रसङ्ग्रसमप्रतिदृष्टान्तसमप्रकरणम् ।   | 30€          | ₹0        | F    |
| त्र्युत्यत्तिसमप्रकरणम् ।               | 399          | 39        |      |
| संशयसमप्रकरणम्।                         | 393          | 9         |      |
| प्रकरणसमप्रकरणम् ।                      | ₩ 348        | १२        |      |
| त्रहेतुसमप्रकरणम् ।                     | ••• ३१५      | ₹0        |      |
| श्रयोपत्तिसमप्रकरणम् ।                  | 390          | q         |      |
| त्रविशेषसमप्रकरणम् ।                    | ३१८          | 8         | 10   |
| उपपत्तिसमप्रकरणम्।                      | ••• ३१९      | ų         |      |
| उपलब्धिसमप्रकरणम् ।                     | 350          | q         |      |
| ग्रनुपलव्धिसमप्रकरणम् ।                 | ३२१          | ξ         |      |
| ग्रनित्यसमप्रकरणम्।                     | ३२२          | ep        |      |
| नित्यसमप्रकरणम्।                        | ₩ 328        | १५        |      |
| कार्यसमप्रकरणम्।                        | ••• ३२६      | 9         |      |
| कचाभासप्रकरणम् ।                        | ₹50          | 98        |      |
| पद्माध्याये द्विती                      | याह्निके(१)। |           |      |
| प्रतिज्ञाहेत्वन्यतरात्रितनियहस्यानपञ्चः |              |           |      |
| लचणप्रकरणम् ।                           | ३३१          | q         |      |
| प्रकृतीपयोगिवाक्यार्थप्रतिपत्तिफलगून्य  |              |           |      |
| स्यानचतुष्कप्रकरणम् ।                   | ३३५          | १५        |      |
| स्विसद्वान्नानुरूपप्रयोगाभासनिबष्टस्या  | निज्ञकं-     |           |      |
| प्रकरणम् ।                              | 33=          | q         |      |
| पुनस्क्तनियहस्यानप्रकरणम्।              | ₹80          | ų         | 3    |

<sup>(</sup>१) विवरणकता पञ्चमाध्यायद्वितीयाहिको प्रकरणे। स्लेखो न कत इति न्याय-सूचीनिबन्धानुसारेणात्र प्रकरणसमिवेशोऽस्माभिः कत इति बोध्यम् ।

| सूचीपचम् ।                                 |     |            | র                |
|--------------------------------------------|-----|------------|------------------|
| प्रकरणानि ।                                | . ų | छाङ्काः।   | । पङ्क्तयङ्काः । |
| उत्तरिविरोधिनियहस्यानचतुष्कप्रकरणम् ।      | ••• | 389        | १५               |
| दे।पनिरूप्यवतानुजादिनियहस्यानिज्ञ अप्रकार  | -   |            |                  |
| ग्रम् ।                                    |     | 383        | 98               |
| क्रयकान्योक्तिनिरूप्यनियहस्यानद्वयप्रकरणम् | 1   | <b>384</b> | 3                |
| ॥ श्रीहरिः ॥                               |     |            |                  |



### श्रीगणेशाय नमः।

## न्यायसूत्रविवरणोक्तविषयाणामकारादि-वर्णानुक्रमेण सूचीपच्चम् ।

विषया: ।

पृष्ठाङ्काः। पङ्क्यङ्काः।

| अ                                   |     |     |     |
|-------------------------------------|-----|-----|-----|
| श्रज्ञानलत्त्रयम् ।                 | ••• | 385 | 29  |
| श्रीधकरणसिद्धान्ततत्त्वणम्।         |     | Bc  | . 0 |
| ग्रिश्विकत्तवयम् ।                  | ••• | ३४€ | 93  |
| धननुभाषणलवणम् ।                     | ••• | 986 | १६  |
| ग्रनवस्यालवणम्।                     |     | 38  | 98  |
| चानित्यसमजातावुत्तरम्।              |     | इरड | 98  |
| ग्रनित्यसमजातिलञ्चणम्।              |     | ३२२ | १८  |
| ग्रनिमित्तात्पत्तिवादकयनम् ।        | ••• | 58≥ | ep. |
| ऋनिमित्तात्पत्तिवादखगडनम्।          | ••• | 385 | E   |
| त्रनुत्पत्तिसमजातिलत्तयम् ।         | ••• | 999 | 90  |
| चनुत्पत्तिसमजातेरसदुत्तरत्वे बीजम्। | ••• | 392 | १५  |
| ग्रनुपसञ्चिसमजातायुत्तरम्।          |     | ३२१ | \$0 |
| चनुपर्वान्धिसमजातिलत्तयाम् ।        | ••• | ३२१ | 9   |
| श्रनुमानप्रामाण्यस्यापनम् ।         | ,,, | 908 | 99  |
| जनुमानज्ञ चर्णावभागी।               | ••• | 48  | ₹8  |
| त्रनुमानापामाय्यवादः ।              | ••• | 905 | 50  |
| त्रनुवादलत्त्रणम् ।                 | ••• | १२५ | C   |
| त्रभ्यस्वाभाववादखण्डनम् ।           | ••• | 185 | 0   |

| सूचीपन्नम्।                               |     |                |                     | 2 |
|-------------------------------------------|-----|----------------|---------------------|---|
| विषयाः ।                                  |     | पृष्ठाङ्काः। प | <b>ब्ल्च्यङ्काः</b> | 1 |
| श्रन्यत्वाभाववादिमतम् ।                   | ••• | 484            | 98                  |   |
| ग्रन्यात्रयनत्त्रग्रम् ।                  | ••• | 86             | ε                   |   |
| ग्रन्वस्यदाहरणल्ह्याम् ।                  | ,   | 83             | 92                  |   |
| च्यपक्षप्रसमजातिल्ज्ञणम् ।                | ••• | \$0\$          | 9=                  |   |
| ग्रपवर्गप्रवृत्तिकालाभावगङ्गा ।           | ••• | रह9            | <                   |   |
| च्रपवर्गप्रवृत्तिकालाभावशङ्कायां समाधानम् | 1   | रहद            | E                   |   |
| च्रपवर्गल्वणम् ।                          |     | 25             | 44                  |   |
| चप्रसिद्धान्तलत्तसम् ।                    |     | 387            | 8                   |   |
| त्रपार्यकलत्तराम् ।                       | ••• | São            | ٩٤                  |   |
| चप्रतिभालवणम् ।                           |     | 385            | 79                  |   |
| च्रप्राप्तकालननणम् ।                      | ••• | 334            | 7                   |   |
| श्रभावस्य पदार्थान्तरत्वे मतान्तरम् ।     | ••• | 933            | 8                   |   |
| त्रभावस्य पदार्थान्तरत्वे सिट्टान्तिमतम्। | ••• | FEP            | 44                  |   |
| त्रभावाहेतुत्ववादखण्डनम् ।                |     | ५३५            | 39                  |   |
| त्रभावाहेतुत्ववादिमतम्।                   |     | 434            | ¥                   |   |
| त्रर्थेलत्तम्विभागा ।                     | ••• | 28             | 99                  |   |
| त्रयंबादलवणम्।                            | ••• | १२३            | 79                  |   |
| त्रर्थवादविभागः।                          |     | 458            | ξ                   |   |
| त्रर्थान्तरलवणम् ।                        | ••• | 337            | 98                  |   |
| त्रयाप्रतिसमजातिलत्तयणम् ।                | ••• | epg            | 7                   |   |
| त्रर्थापृत्तिसमजाता दूषसम्।               | ••• | cpg            | 48                  |   |
| ग्रर्थापत्तेः प्रामाख्ये बाधकनिरासः ।     | ••• | 650            | १५                  |   |
| त्रर्थायत्तेः प्रामायये बाधकम् ।          | ••• | 930            | ¥                   |   |
| ग्रवयवविभागे मतभेदाः ।                    | *** | 80             | 99                  |   |
| ग्रवयविनि बाधकनिरामः।                     | *** | ₹9 <b>5</b>    | <b>6</b> <          |   |
| ग्रवयविनि बाधुक्रीपन्यासः।                | ••• | 200            | ξ                   |   |

| ३ न्यायसूत्रविवरणोक्तविष               | वाणां   |              | 5           |   |
|----------------------------------------|---------|--------------|-------------|---|
| विषयाः ।                               | वृष्ट   | राङ्काः । प  | ङ्तयङ्काः । |   |
| ग्रवयविव्यवस्थापनम् ।                  | 0       | 909          | 2           | 8 |
| ग्रवयव्यसिद्धिगङ्का ।                  | •••     | 900          | 3           | 1 |
| ग्रवएयंसमनातिलत्तराम्।                 | •••     | <b>3</b> 08  | Q           |   |
| त्रविज्ञातायंत्रत्तरणम् ।              | •••     | ३३६          | 98          | 1 |
| ग्रविशेषसमजातावुत्तरम्।                | 000     | ३१८          | 94          | 1 |
| ग्रविशेषसमजातिलत्तराम् ।               | •00     | 395          | Ä           | 1 |
| ज्रावरायाः संशयहेतुत्वे बाधकोषन्यास    | r: 1    | 90           | ε           |   |
| ग्रसिद्धलत्तवाम् ।                     | •••     | EA           | 98          |   |
| ग्रसिद्धिविभागः।                       |         | EE           | 6           |   |
| ग्रहेत्समजातावुत्तरम् ।                | • • • • | 398          | qo          |   |
| ग्रहेतुसमजातिलवणम्।                    | •••     | ३१५          | 29          |   |
| अहतुसम्भागाताचन् आः                    |         |              |             |   |
| त्राकाशसर्वगतत्वापपादनम्।              | •••     | <b>\$</b> 55 | 26          |   |
| त्राकृतिलवणम् ।                        |         | 958          | ep .        |   |
| ग्राकृतिशक्तिवादिमतम्।                 | •••     | १६०          | १३          | 1 |
| ग्रात्मन इन्द्रियभेदसाधनम्।            |         | १६६          | 8           |   |
| त्रात्मिनित्यत्वे प्रेत्यभावापपादनम् । | •••     | 989          | 2           |   |
| ग्रात्मनिरूपणम् ।                      | 000     | વહ           | ep          |   |
| त्रात्मसाधनम् ।                        | •••     | 39           | २३          |   |
| त्रात्मात्रयस्तत्त्वाम् ।              | •••     | 86           | 9           |   |
| ग्रान्वीतिकीशब्दव्यत्पत्तिः।           | ••      |              | 8           |   |
| <b>इ</b> .                             |         |              |             |   |
| इच्छादीनामात्मगुणत्वकयनम्।             |         | • २१६        | 3           |   |
| इच्छादीनां मनागुणत्वनिराकरणम्।         | ••      | • २१८        | 2           |   |
| इच्छादीनां शरीरगुणत्ववादिचावीकम        | तखष्ड   | the marky    |             |   |
| नम्।                                   | •       | २१६          | 20          |   |

| सूचीपचम्।                                      | 17175  |         | 8             |
|------------------------------------------------|--------|---------|---------------|
| विषयाः ।                                       | पृद    | अङ्गः । | पङ्क्यङ्काः । |
| इच्छादीनां शरीरगुणत्ववादिचावाकमतम्             |        | रशह     | 93            |
| इन्द्रियनानात्वव्यवस्यापनम् ।                  | •••    | १८३     | 2             |
| इन्द्रियलत्तणम् ।                              | •••    | 93      | 8             |
| द्नियलत्तिणविभागा।                             |        | २२      | 99            |
| द्गिद्धयार्थसिवकर्षस्य प्रत्यत्तहेतुतायां विरे | ाध-    |         |               |
| निरासः ।                                       | •••    | લ્ક     | १२            |
| इन्द्रियार्थसिवकषस्य प्रत्यत्तहेतुतायां वि     | तेध-   |         |               |
| प्रदर्शनम् ।                                   | •••    | લ્ક     | <             |
| इन्द्रियेकत्ववादः।                             | •••    | १८२     | 93            |
| S.                                             |        |         |               |
|                                                |        | 200     | 99            |
| र्द्श्वरानुमानम्।                              |        | 289     | ų.            |
| र्श्वरोपादानतावादखण्डनम्।                      |        | २४६     | 4             |
| द्वापादानतावादिमतम्।                           |        |         | 93            |
| र्द्श्वरापादानतावादिविभागः।                    | •••    | 587     | 15            |
| ਕ∙                                             |        |         |               |
| उत्कर्षसमजातिलत्तराम्।                         | •••    | ₹0₹     | ξ             |
| उत्कर्षसमादिषड्चातीनामसदुत्तरत्वे बी           | जम्।   | ₹00     | Ä             |
| उत्पत्तिपूर्वे फलस्य सत्त्वासत्त्वादिविचार     | 1      | रहर     | * =           |
| उत्पत्तिविधिनिरूपणम् ।                         | •••    | १२१     | १६            |
| उपचारक्कलतत्त्वम् ।                            | •••    | 90      | २२            |
| उपचारच्छलस्य वाक्छनातिरिक्तत्वव्यवः            | स्यापन | म् । ७३ | 6             |
| उपचारक्कलस्य वाक्कलान्तर्गतत्वशङ्का            | 1      | 63      | · •           |
| उपनयलत्तणम् ।                                  |        | 84      | 95            |
| उपपत्तिसमजातिलत्तवणम् ।                        | •••    | ₹9€     | 8             |
| उपपत्तिसमजाता दूषणम्।                          | •••    | 39€     | र्वत          |

| ध न्यायसूत्रविवरगोासविष                | याणां  |           |             |     |
|----------------------------------------|--------|-----------|-------------|-----|
| विषयाः ।                               | पृष    | ठाङ्काः । | पङ् तयङ्काः | : 1 |
| उपमानपरीचायां पूर्वपद्यः।              | eer    | 906       | 99          |     |
| उपमानपरीतायां समाधानम् ।               | ***    | 990       | 8           |     |
| उपमानप्रमाणान्तरत्वव्यवस्थापनम् ।      | •••    | १६        | १६          |     |
| उपमानलत्तराम् ।                        | ••• ;  | 98        | 9           |     |
| उपलब्धिसमजातावुत्तरम् ।                |        | 350       | 98          |     |
| उपलब्धिसमजातिलत्तवाम् ।                | •••    | ₹0        | 2           |     |
| ************************************** |        |           |             |     |
| ऋगांच्रयकथनम्।                         | ***    | 935       | 90          |     |
| ऋगाचयानपाकरती देशवकयनम्।               | •••    | 285       | \$0.        |     |
| Ç.                                     |        |           |             |     |
| एकविंशतिदुःखनिवृत्तेमीत्तत्वकयनम् ।    |        | ₹0        | <b>E</b>    |     |
| छे.                                    |        | Alter     |             |     |
| ऐतिसादीनां प्रमाणचतुष्टयातिरिक्तत्वश   | द्वा । | १२८       | ā           |     |
| ऐतिसादीनां प्रमाणचतुष्टयान्तर्भावः ।   |        | १२६       | 8           | 1   |
| क.                                     |        |           |             |     |
| क्याक्रमः।                             |        | प्रह      | qo.         |     |
| क्याधिकारिनिर्णयः।                     | •••    | 4६        | 0           |     |
| कयासामान्यज्ञाणम्।                     | •••    | 48        | 8           |     |
| कर्मफलनिरूपणे पूर्वपत्तः ।             | •••    | रह0       | 90          |     |
| कर्मफलनिरूपणे सिद्धान्तिमतम् ।         |        | २६१       | 98          |     |
| कामादीनां रागकाटावन्तर्भावकयनम्।       | •••    | 230       | •           |     |
| कार्यसमजाताबुत्तरम्।                   | •••    | इ २०      | 8           |     |
| कार्यसमजातिलचणम्।                      |        | ३२६       | qo          |     |
| क्राधादीनां द्वेषकाटावन्तर्भावकचनम्।   | ***    | 230       | ep          |     |
| त्तिणकवादिवाहुमतखण्डनम् ।              | •••    | - ≠04     | 98          |     |

| ् सूचीपन्नम् ।                      |     |              | ξ               |
|-------------------------------------|-----|--------------|-----------------|
| विषयाः ।                            | Ą   | ष्ट्राङ्काः  | । पङ्क्यङ्काः । |
| चिषिकवादिवीद्वमतम् ।                |     | <b>२०५</b> । | q               |
| चिषिकविज्ञानवादखण्डनम् ।            | *** | ३८६          | १२              |
| चणिकविज्ञानवादिमतम् ।               | *** | २८५          | 98              |
| ਬ.                                  |     |              |                 |
| घाणादेः एथिवीत्वादिनातिमस्वे मानम्  | 1   | १८५          | प्र             |
| 뒥.                                  |     |              | THE RESERVE     |
| चक्रकत्वग्रम् ।                     | .46 | 86           | 90              |
| चत्ररहिते युक्तिः।                  |     | oep          | 92              |
| चतुरभातिकत्ववादिसांस्यमतखण्डनम्।    | ••• | d=8          | 95              |
| चतुरभातिकत्ववादिसांख्यमतम्।         | *** | १८३          | <b>२२</b>       |
| चतुर्गात्तकवादिबाद्यमतखण्डनम्।      |     | वद्रम        | €.              |
| चतुर्गालकवादिबाहुमतम् ।             | ••• | १८५          | 7               |
| चतुर्द्वेतवादिमतखण्डनम् ।           | ••• | 909          | qo              |
| चतुर्द्वेतवादिमतम् ।                | *** | 909          | 8               |
| चतुषाऽपत्यत्ततायां हेतुक्रधनम्।     | ••• | १८५          | 29              |
| चतुर्देशविद्याक्यनम् ।              | ••• | ξ            | 90              |
| चातुषादीनामदृष्टिनिष्पाद्यताकयनम् । | ••• | २२८          | <b>२</b> १      |
| छ.                                  |     |              |                 |
| क्रनलक्षणम् ।                       | ••• | કર           | 79              |
| क्रलविभागः।                         | *** | 00           | e               |
| ज.                                  |     |              |                 |
| जन्मना दुःखत्वव्यवस्यापनम् ।        | *** | रहम          | 22              |
| ् जन्मान्तरस्वीकारे युक्तिः।        |     | 309          | १५              |
| जन्मान्तरास्वीकर्तृमतखगडनम्।        |     | eep          | 0               |
| जन्मान्तरास्वीकर्तृमतम् ।           | ••• | 309          | २२              |

| विषयाः । पृष्ठाङ्काः । पङ्क्त्यङ्काः व्यवस्तयणम् । ५८९ ६ स्तातमात्रणक्तिवादिमतलण्डनम् । ९६९ ६ स्तातमात्रणक्तिवादिमतम् । ९६० २९ स्तातमात्रणक्तिवादिमतम् । ९६० २९ स्तातिमत्रणम् । ९८० ४ स्तातिमत्रणम् । ३०० ४ स्तातिविभागः । ३०० ४ स्तातिविभागः । ३०० ४ स्तातिविभागः । २०० ४ स्तात्रवज्ञानस्य मात्तद्देतृत्वे भट्टमतलण्डनम् । १०० ४ तत्त्वज्ञानस्यादङ्कारिनवर्तकत्त्वकयनम् । २०४ ० तत्त्वज्ञानिमयन्त्रभं मात्रवज्ञतत्त्वकयवस्यापनम् । १०० ४ तत्त्वज्ञानिमयन्त्रभं मात्रवज्ञतत्त्वकयवस्यापनम् । २०५ ६ तत्त्वज्ञाने जल्यवितगडयोद्दपयोगकयनम् । १८८ ४ तत्त्वज्ञाने जल्यवितगडयोद्दपयोगकयनम् । १८८ ४ तत्त्वज्ञाने जल्यवितगडयोद्दपयोगकयनम् । १८८ ४ तत्त्वज्ञाम् । १८८ ४ त्वच्चव्यम् । ३५ ६ वृद्धान्तत्वणम् । २५ १० द्वाप्तविभागः । २५० ५ १४ त्वच्चविभागः । २६५ ४ तत्त्वज्ञणम् । २६५ ४ तत्त्वच्यानत्वज्ञणम् । १६० १४ तत्त्वच्यानत्वभागः । १६० १४ तत्त्वच्यानत्वज्ञणम् । १६० १४ तत्त्वच्यानत्वज्ञणम् । १६० १४ तत्त्वच्यानत्वज्ञणम् । १६० १४ तत्त्वच्यानत्वज्ञणम् । १६० १८ तत्त्वच्यानत्वच्याम् । १६० १८ तत्त्वच्यानत्वच्याम् । १६० १८ तत्त्वच्यानत्वचच्याम्यम् । १६० १८ तत्त्वचच्यानत्वचच्याम् । १६० १८ तत्त्वचचचचचच्याच्यान्वचच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्य | ७ न्यायमूत्रविवरणोक्तविष                  | याण | i         |                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----|-----------|----------------|
| जातिमात्रशिक्तवादिमतखण्डनम् । १६० ६ जातिमात्रशिक्तवादिमतम् । १६० २९ जातिमात्रशिक्तवादिमतम् । १८० २९ जातिन्वण्यम् । ३०० ४ जातिन्वण्यम् । ३०० ४ जातिन्वभागः । ३०० ४ जातिन्वभागः । ३०० ४ जातिन्वभागः । ३०० ४ जातिन्वभागः । ३०० ४ जात्वज्ञानस्य माज्ञहेतुत्वे भट्टमतखण्डनम् । २०४ ० तत्त्वज्ञानस्याहङ्कारिनवर्तकत्वअयनम् । २०५ ० तत्त्वज्ञानिकर्मणामदृष्टाहेतुत्त्वव्यवस्यापनम् । २०५ ० तत्त्वज्ञाने जल्पवितण्डयोग्दपयोगकयनम् । २०५ ० तत्त्वज्ञाने जल्पवितण्डयोग्दपयोगकयनम् । ४८० २ अत्तेवभागः । ४८० २ अत्तेवभागः । ३५ ६ व व व व व व व व व व व व व व व व व व                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | विषयाः ।                                  | Ą.  | छाङ्काः । | पङ्क्त्य ङ्काः |
| ज्ञातिमात्रशिक्तवादिमतम्। १६० २९ ज्ञातिनत्रणम्। १८० १९ ज्ञातिनत्रणम्। १०० १९ त्त. तत्त्वज्ञानस्य मोत्तद्देतृत्वे भट्टमतखण्डनम्। १०४ ० तत्त्वज्ञानस्य मोत्तद्देतृत्वे भट्टमतखण्डनम्। १०४ ० तत्त्वज्ञानिक्रमेणामदृष्टादेतृत्वव्यवस्यापनम्। १० १९ तत्त्वज्ञानिक्रमेणामदृष्टादेतृत्वव्यवस्यापनम्। १०० ८ तत्त्वज्ञानिक्रमेणामदृष्टादेतृत्वव्यवस्यापनम्। १०० ८ तत्त्वज्ञानिक्रमेणामदृष्टादेतृत्वव्यवस्यापनम्। १०० ८ तत्त्वज्ञानिक्रमेणामदृष्टादेतृत्वव्यवस्यापनम्। १०० ८ तत्त्वज्ञानिक्रमेणाम्। १०० ८ तत्त्वज्ञानिक्रमेणम्। १०० ८ द्रःखलत्वणम्। १०० २ द्रःखलत्वणम्। १५ १३ देष्यान्तव्यणम्। १५ १३ देष्यान्तव्यणम्। १०० २ देष्याविभागः। १०० २ तिगमनल्वणम्। १०० १८ निगमनल्वणम्। १०० १८ निगमनल्वणम्। १५ १८ निगमनल्वणम्। १५ १८ नित्यसमज्ञातिल्वनणम्। १३० १८ नित्यसमज्ञातिल्वनणम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जल्पलत्तराम् ।                            |     | 78        | 8              |
| जातितविभागः। ३०० ४  जातिविभागः। ३०० ४  त.  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | जातिमात्रशक्तिवादिमतखण्डनम्।              | ••• | १६१       | ξ              |
| त.  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः  तः                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जातिमात्रशक्तिवादिमतम्।                   |     | १६०       | 79             |
| त.  तस्वज्ञानस्य मावहेतुत्वे भट्टमतखण्डनम्। १८ ८  तस्वज्ञानस्याहङ्कारिनवर्तकत्वकयनम्। २०४ ०  तस्वज्ञानिकर्मणामदृष्टाहेतुत्वव्यवस्थापनम्। १० ४  तस्वज्ञानिप्रवृत्तेर्धर्माद्यज्ञनकत्वकयनम्। २०५ ०  तस्वज्ञाने जल्पवितग्डयोह्पयोगकयनम्। २९० ०  तक्वज्ञाने जल्पवितग्डयोह्पयोगकयनम्। ४९० १४  तक्षेविभागः। ४९० २३  द्. दुःखल्वण्यम्। २५० ०  दुःखल्वण्यम्। ३५ १३  देग्पव्यच्यम्। २० २ २  देगपविभागः। २५० २  देगपविभागः। २५० २  तेगमनलवण्यम्। २०५ ४  न.  निगमनलवण्यम्। २०५ ४  न.  निगमनलवण्यम्। १५० १४  निग्रहस्थानविभागः। ३५१ २६  नित्यसम्जातिज्ञन्यम्। ३५५ २६  नित्यसम्जातिज्ञन्यम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | जातिलवणम्।                                | ••• | 68        | €              |
| तत्त्वज्ञानस्य मावहेतुत्वे भट्टमतखण्डनम्। २०४ ० तत्त्वज्ञानस्याहङ्कारिनवर्तकत्त्वकयनम्। २०४ ० तत्त्वज्ञानिकर्मणामदृष्टाहेतुत्त्वव्यवस्थापनम्। १० ४ तत्त्वज्ञानिकर्मणामदृष्टाहेतुत्त्वव्यवस्थापनम्। १० ४ तत्त्वज्ञानिकर्मर्थमाद्यज्ञनकत्त्वकयनम्। २०१ ८ तत्त्वज्ञाने जल्पवितण्डयोह्पयोगकयनम्। ४८ ४ तक्षंत्रत्वणम्। ४८ ४ तक्षंत्वणम्। २८ १० दुःखलचणम्। २५ १० दुःखलचणम्। ३५ ६ देगप्तवभागः। ३५ १३ देगप्तवभागः। २० २ तिगमनलचणम्। २० १४ निग्दस्यानलचणम्। १० १४ निग्दस्यानलचणम्। १५ १६ निग्दस्यानलचणम्। १५ १६ निग्दस्यानविभागः। ३३१ २६ नित्यसमजातावुत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | जातिविभागः।                               | ••• | ₹00       | 8              |
| तत्त्वज्ञानस्याहङ्कारिनवर्तकत्वकयनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | п.                                        |     |           |                |
| तत्त्वज्ञानस्याहङ्कारिनवर्तकत्वकयनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | तत्त्वज्ञानस्य माचहेत्त्वे भट्टमतखण्डनम्। |     | 6         | 8              |
| तत्त्वज्ञानिकर्मणामदृष्टाहेतृत्त्वव्यवस्थापनम् । १० ४ तत्त्वज्ञानिप्रवृत्तेर्धर्माद्मजनकत्वकयनम् । २०१ ८ तत्त्वज्ञाने जल्पवितग्रहयोह्पयोगकयनम् । २९८ ८ तर्कत्वज्ञम् । ४८ ४ तर्कत्वज्ञम् । ४८ २३ द्. दुःखन्तवणम् । २६ १० दुःखन्तवणम् । ३५ ६ देःखन्तवणम् । ३५ १३ देःग्रविभागः । ३५ १३ देःग्रविभागः । २० २ देःग्रविभागः । २० ३ देःग्रविभागः । २३० ५ तेग्रविभागः । २०५ ४ निग्मनन्त्वज्ञणम् । २०५ ४ निग्मनन्त्वज्ञणम् । ०५ ६ निग्मनन्त्वज्ञणम् । ०५ ६ निग्मनन्त्वज्ञणम् । २०५ १६ निग्मन्त्वज्ञणम् । २०५ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     | 805       | 0              |
| तस्वज्ञानिप्रवृत्तेर्धमाद्यजनकत्वकयनम् । २०५ ८ तत्त्वज्ञाने जल्पवितग्रह्योग्द्ययोगकयनम् । २८८ ८ तर्कत्वणम् । ४८ ४४ तर्कत्वणम् । ४८ २३ द्. दुःखलवणम् । २८ ५० दुःखलवणम् । ३५ ६ देग्दलवणम् । ३५ १३ देग्दलवणम् । २० २ देग्दिवभागः । २३० ५ देग्दिवभागः । २३० ५ तिगमनलवणम् । २०५ ४ न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | 1   | 90        | 8              |
| तत्त्वज्ञाने जल्पवितग्रहयोग्वग्यगम्। २८८ ८  तर्कल्वग्रम्। ४८ ४  तर्कविभागः। ४८ २३  द्. दुःखल्वग्रम्। २८ २० दुःखल्वग्रम्। ३५ ६ दुःखल्वग्रम्। ३५ १३ देग्वल्वग्रम्। २० २ देग्वल्वग्रम्। २० २ देग्वविभागः। २३० ५ देग्विभागः। २३० ५ देग्विभागः। २०५ ४  न. निगमनल्वग्रम्। ४० १८ निगमनल्वग्रम्। ४० १८ निगमनल्वग्रम्। ४० १८ निगमनल्वग्रम्। ३५५ २६ नित्यमम्बातिल्वग्रम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                           |     | Pes       | c              |
| तर्भविधागः। ४८ ४३ दःखनत्तव्यम्। ४८ २३ दःखनत्तव्यम्। ३५ ६ दुःखनत्तव्यम्। ३५ १३ देव्यन्तविधागः। ३५ १३ देव्यविधागः। २० २ देव्यविधागः। २३० ५ देव्यविधागः। २३० ५ देव्यविधागः। २०५ ४ न.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           |     |           | e              |
| तर्भविभागः । ४८ २३  द् दुःखलत्तणम् । २८ १०  दुःखलत्तणम् । ३५ ६ दुःखलत्तणम् । ३५ १३ देविजत्तणम् । २० २ देविषित्रभागः । २३० ५ देविषत्तुक्रथनम् । २०५ ४ नियद्दस्थानल्वणम् । ४५ १४ नियद्दस्थानल्वणम् । ४५ १४ नित्यसम्बातावुत्तरम् । ३३१ २६ नित्यसम्बातावुत्तरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     |           |                |
| द्ः व्यन्तवणम्। २८ १० दृष्टान्तवत्तणम्। ३५ ६ दृष्टान्तविभागः। ३५ १३ देश्ववत्तणम्। २० २ २ देश्वविभागः। २३० ५ देश्वविभागः। २०५ ४ ४ विगमनवत्त्वणम्। २०५ ४ ४ न. निगमनवत्त्वणम्। १०५ ६ विगमनवत्त्वणम्। १३० १४ विन्यसम्बात्विभागः। ३३० २ विन्यसम्बात्विभागः। ३३० २ विन्यसम्बात्विभागः। ३३० २ विन्यसम्बात्विभागः। ३३५ २६ विन्यसम्बात्विन्यणम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | ••• |           | 73             |
| दु:खनतणम्। २८ १० दृष्टान्तनतणम्। ३५ ६ दृष्टान्तविभागः। ३५ १३ देाषन्तणम्। २० २ देाषविभागः। २३० ५ देाषहेतुक्रणनम्। २०५ ४ न. निगमननतणम्। ४० १४ नियहस्थाननजणम्। ७५ ६ नियहस्थाननिभागः। ३३१ २६ नित्यसमजातानुन्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |     |           |                |
| दृष्टान्तिविभागः। ३५ १३ दे विषत्त्रणम्। २० २ दे विषत्रिभागः। २३० ५ दे विषत्तिक्रणनम्। २०५ ४ न. निगमनत्त्रणम्। ४० १४ नियहस्थानत्र्रम्। ०५ ६ नियहस्थानत्रिभागः। ३३१ २६ नित्यसमजाताव्रत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                           | ••• | २८        | 90             |
| दृष्टान्तिविभागः। ३५ १३ दे विषत्त्रणम्। २० २ दे विषत्रिभागः। २३० ५ दे विषत्तिक्रणनम्। २०५ ४ न. निगमनत्त्रणम्। ४० १४ नियहस्थानत्र्रम्। ०५ ६ नियहस्थानत्रिभागः। ३३१ २६ नित्यसमजाताव्रत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | दृष्टान्तन्तचणम् ।                        | ••• | 34        | ε              |
| दोषलत्तग्रम् । २० २<br>दोषविभागः । २३० ५<br>दोषहेतुक्रथनम् । २०५ ४<br>न.<br>निगमनलत्तग्रम् । ४० १४<br>निग्रहस्थानलत्तग्रम् । ०५ ६<br>निग्रहस्थानविभागः । ३३१ २६<br>नित्यसमजातावुत्तरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           | ••• |           |                |
| दोषविभागः । २३० ५<br>दोषहेतुक्रयनम् । २०५ ८<br>न.<br>निगमनलत्तणम् । ४० ५८<br>नियहस्यानलचणम् । ०५ ६<br>नियहस्यानविभागः । ३३५ २<br>नित्यसमजातावुत्तरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | देाषलचणम्।                                | ••• |           |                |
| दोषहेतुक्रयनम् । २०५ ४ न.  न.  निगमनलत्तणम् । ४० ९४ ६  नियहस्यानलज्ञणम् । ६५ ६  नियहस्यानविभागः । ३३९ २  नित्यसमजातावुतरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | दोषविभागः।                                | ••• |           |                |
| न.  निगमनलत्त्वणम्। ४७ ९४  निग्रहस्थानलच्चाम्। ०५ ६  निग्रहस्थानविभागः। ३३९ २  नित्यसमजातावुत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | दीषहेतुकयनम्।                             | ••• |           |                |
| निगमनलत्तवाम्। ४७ १४ नियहस्यानलत्तवाम्। ०५ ६ नियहस्यानविभागः। ३३१ २ नित्यसमजातावुत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |     |           |                |
| नियहस्थानलच्याम् । ७५ ६ नियहस्थानविभागः । ३३१ २ नित्यसमजातावुत्तरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                           | ••• | Ro        | 98             |
| नियहस्थानविभागः। ३३१ २ वित्यसमजातावुत्तरम्। ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |     |           |                |
| नित्यसमजातावुत्तरम् । ३२५ २६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | नियहस्यानविभागः।                          | ••• |           |                |
| नित्यसमजातिस्त्रमणम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | नित्यसमजातावुत्तरम् ।                     | ••• |           |                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | नित्यसमजातिज्ञज्ञणम् ।                    | ••• | 378       | २६<br>१६       |

| सूचीपन्नम् ।                                   |     |            | ς               |
|------------------------------------------------|-----|------------|-----------------|
| विषयाः ।                                       | Ų   | खाडूा:     | । पङ्क्यङ्काः । |
| निरमुयान्यानुयागलचणम् ।                        |     | 388        | ેવર્ય           |
| निरर्थेकलत्तवण्म्।                             |     | 338        | ε               |
| निर्णयलत्तयम् ।                                | ••• | 86         | ২ধ              |
| न्यूनलत्त्रणम् ।                               | ••• | 334        | १२              |
| ч.                                             |     |            | 100             |
| पदनिरूपणम् ।                                   | ••• | १५६        | ₹0              |
| पदग्रितिक्षपणे सिद्धान्तिमतम्।                 |     | १६२        | 0               |
| पदशक्तिनिक्षणे संशयः।                          | ••• | १५८        | 3               |
| पदार्थतत्त्वज्ञानस्य माज्ञहेतुत्वे क्रमक्रयनम् | 1   | 9          | q               |
| परमाणुभाधन्म् ।                                | ••• | ₹89        | 94              |
| परमाणुस्वरूपम् ।                               | ••• | <b>३८१</b> | 0               |
| पर्यनुयाच्यापेत्तणनत्तरणम् ।                   | ••• | <b>388</b> | . 8             |
| पुनक्ततप्रभेदान्तरम्।                          | ••• | 98€        | 2               |
| पुनक्तलत्तराम् ।                               | ••• | <b>380</b> | ξ               |
| न्यकरणसमजातावुत्तरम् ।                         | ••• | ३१५        | 8               |
| प्रकरणसमजातिनत्त्वणम् ।                        |     | 895        | 43              |
| प्रतिज्ञान्तरलवणम् ।                           | ••• | ३३२        | 48              |
| प्रतिज्ञालवणम् ।                               | ••• | 98         | 8               |
| प्रतिज्ञाविरोधनत्त्वणम् ।                      | ••• | <b>338</b> | 7               |
| प्रतिज्ञासच्यासनत्त्वणम् ।                     | ••• | 338        | १२              |
| प्रतिज्ञाहानिलत्त्वणम् ।                       | ••• | 339        | 94              |
| प्रतितन्त्रसिद्धान्तज्ञवणम् ।                  | ••• | 3<         | 2               |
| प्रत्यवपरीवा।                                  | ••• | €0         | १३              |
| 🐧 प्रत्यत्ततत्त्वाविभागा ।                     | ••• | १२         | 0               |
| प्रत्यत्वस्यानुमानान्तर्भावखग्डनम् ।           | ••• | 33         | 9               |
| प्रत्यत्तस्यानुमानान्तर्भावशङ्का ।             | ••• | स्द        | . ६             |

| र न्यायसूत्रविवरणोक्तवि                   | षयाणां |            |               |    |
|-------------------------------------------|--------|------------|---------------|----|
| विषयाः ।                                  |        |            | पङ्क्यङ्काः । |    |
| प्रत्यवादीनां प्रामाण्यव्यवस्थापनम् ।     |        | <b>∠8</b>  | 20            |    |
| प्रत्यत्तादीनां प्रामाण्ये पूर्वपत्तः ।   | •••    | =9         | ep .          |    |
| प्रमाणबाधितार्थेद्धपतर्कनिरूपणम् ।        |        | 38         | qs.           |    |
| प्रमाखलत्त्वसम् ।                         | •••    | 99         | 92            |    |
| प्रमाणादिपदार्थानां क्रमनिर्देशे युक्तिः। |        | 8          | ξ             | -  |
| प्रमेयविभागः ।                            | •••    | 95         | 98            |    |
| प्रयोजनभेदकथनम् ।                         | 200    | 38         | 39            |    |
| प्रयोजनसत्त्वणम् ।                        | ,      | 38         | 93 .          |    |
| प्रयोजनाभिधेयसम्बन्धकयनम् ।               | •••    | 9          | १३            |    |
| प्रवृत्तिद्रोषपरीता ।                     | 000    | इड्ड       | q'            |    |
| प्रवृक्तिद्वैविध्यक्यनम् ।                | •••    | २३६        | 99            |    |
| प्रवृत्तिलत्तवाविभागी।                    | •••    | २६         | 5.            |    |
| प्रवृत्तिविषयताचे विध्यक्यनम् ।           |        | 38         | 99            |    |
| प्राप्तिसमाप्राप्तिसमजातिद्वयत्तवणम् ।    |        | 305        | 99            |    |
| प्राप्तिसमाप्राप्तिसमजात्ये। इत्तरम् ।    |        | ₹0€        | 90            | 2  |
| प्रेत्यभावनत्त्रणम् ।                     | ,      | 29         | 92            |    |
| फ.                                        |        |            |               |    |
| फललवणम् ।                                 | •••    | २०         | ₹0            |    |
| ब.                                        |        |            |               |    |
| बाधनत्तराम् ।                             | •••    | ĘC         | . e           |    |
| बाधस्यातिरिक्तदे। षत्यास्यीकर्तृमतखण्डन   | (म ।   | <b>E</b> < | 29            |    |
| बुद्धिनत्त्वणम् ।                         | •••    | रुप        | < r           |    |
| बुद्धेरिन्द्रियगुणत्विनिरासः ।            | •••    | ₹0€        | 98            |    |
| बुद्धेः यरारगुणत्वाभावसाधनम् ।            | •••    | २२३        | 98            | 10 |
| बुद्धेमनागुणत्विनरासः।                    | •••    | 206        | 94            |    |
| बुद्धेस्तृतीयत्तर्यानाश्यत्वक्रयनम् ।     | •••    | <b>२२१</b> | •             |    |

| सूचीयन्नम् ।                           |      |             | 90              |
|----------------------------------------|------|-------------|-----------------|
| विषयाः ।                               | ą    | छाङ्गः      | । पङ्क्यङ्काः । |
| षुद्धावनाशित्ववादिसांस्यमतखण्डनम् ।    |      | <b>२०१</b>  | 95              |
| बुद्धविनाशित्ववादिसांस्यमतम् ।         |      | 509         | 93              |
| बुद्धात्मगुणत्वे विचारः।               | ,    | 290         | 2               |
| भ.                                     |      |             |                 |
| भावद्वयक्षेाटिकविरे।धभासकसंशयधादिमत    | (म्। | 32          | 9               |
| भूतक्षयनम् ।                           |      | 28          | 8               |
| <b>H.</b>                              |      |             |                 |
| मतानुजालवणम् ।                         |      | <b>585</b>  | વધ              |
| यनप्रचेतन्यवादखग्डनम् ।                | •••  | 908         | 22              |
| मनश्चेतन्यवादिमतम् ।                   |      | 809         | १५              |
| मनस इन्द्रियत्वस्यापनम् ।              | •••  | २२          | 48 *            |
| मनुष्यादिशरीरपार्थिवत्वसाधनम् ।        | •••  | 9=0         | •               |
| 3                                      | 1    | १८१         | 25              |
| मनुव्यादिशारिपार्थिवत्वे मतान्तराधि ।  | •••  | 9=0         | १५              |
| - भने।ऽणुत्वक्रयनम् ।                  |      | २२६         | 98              |
| मनालवणम् ।                             | •••  | रुष         | 98              |
| मनःस्वीकारे युक्तिकचनम्।               | •••  | \$50        | 47              |
| मिय्याजाननिवृत्तिहेतुकथनम् ।           | •••  | \$56        | 79              |
| मोहस्य देश्यातिरिक्तत्वशङ्का ।         | •••  | २३८         | 23              |
| माहस्य देश्वातिरिक्तत्वशङ्कानिरासः।    | •••  | 580         | 2               |
| ਧ.                                     |      |             |                 |
| यागादेः स्वर्गादिहेतुस्वे बङ्का ।      | •••  | स्टब        | 98              |
| यागादेः स्वर्गादिहेतुत्वे शङ्कानिरासः। | •••  | <b>FE8</b>  |                 |
| यागाङ्गनिरूपणम् ।                      | ***  | <b>२</b> ८४ | ₹0              |
|                                        | •••  | ₹€€         | <               |
| योगाभ्यासस्यानकयनम् ।                  | •••  | २८३         | 99              |

| ११ न्यायसूत्र्ववरणाक्तविषयाणां          |        |              |               |   |
|-----------------------------------------|--------|--------------|---------------|---|
| विषयाः ।                                | पृष    | ठाङ्काः ।    | पङ्क्यङ्काः । |   |
| ₹.                                      |        |              |               |   |
| रागद्वेषमाहानामभेदशङ्का ।               |        | २३८          | ¥             |   |
| रागद्वेषमाहानामभेदशङ्कानिरासः।          | ***    | <b>२३</b> दः | 9             | - |
| रूपादीनां यावद्द्रव्यभावित्वकयनम्।      | 101    | 223          | ૧૨            |   |
| a.                                      |        |              |               |   |
| वर्णविकारव्यवसारहेतुकथनम् ।             |        | 47E          | 8             |   |
| वर्णावकारित्वखण्डनम् ।                  | 0.0.9  | 68€          | ₹₹            |   |
| बर्णविकारित्वे संशयः।                   |        | 685.         | 8             |   |
| घर्यः समजातिलत्तराम् ।                  | 1-0-1  | 303          | <b>२</b> २    |   |
| वर्तमानपरीद्यायां पूर्वपद्यः ।          |        | 9.04         | ų             |   |
| वर्तमानपरीतायां समाधानम्।               | 10-1   | 9:08         | 8             |   |
| षाक्छललत्त्रणम् ।                       | 100    | <b>5</b> 0:  | 97            |   |
| वादन्तवणम् ।                            | 8-0-4  | प्रर         | 9             |   |
| वादाधिकारिनिरूपणम् ।                    | 101    | 43           | 58            |   |
| विकस्पप्तमजातिलचणम् ॥                   | 194    | 508          | Se.           | 1 |
| विवेपलतणम् ।                            | b-3-6. | 383          | 9:0           |   |
| वितग्डानचणम् ।                          | . 1-5  | 99           | 93            |   |
| विधिनत्त्रणम् ।                         | 3.0.3  | 9.73         | 4             |   |
| विधिविभागः ।                            | 0-6-6  | 979          | 98            |   |
| विनियागविधिनिरूपणम् ।                   | 101    | 979          | 45            |   |
| विनियागिविधिविभागः।                     |        | 927:         | 9.6           |   |
| विपर्ययादीनां माहकाटावन्तर्भावकथनम्     | 17     | 230          | 79            |   |
| विप्रतिपत्तेः संशयहेतुत्वे बाधकावन्यासः | 1,     | SIZ.         | \$\$ .        |   |
| विस्दुलतणम् ।                           | 100    | Fa           | 48            | - |
| विराधाभासक्रभावाभावकोटिकसंशयवा          | दिमत   | मं।३५        | **<br>***     |   |
| वेदपानस्त्र्यपरिहारः।                   | bre-br | 998          | <b>2</b> 9    |   |

| सूचीपत्रम्। १२                           |       |             |                 |  |
|------------------------------------------|-------|-------------|-----------------|--|
| विषयाः ।                                 | Ą     | खाडूा:      | । पङ्क्यङ्काः । |  |
| वेदप्रामाएये विरोधप्रदर्शनम् ।           | •••   | 190         | . 6             |  |
| वेदप्रामाग्ये साधकम्।                    | ·     | १२६         | <               |  |
| वेदवाक्यविभागः।                          | •••   | 979         | e               |  |
| वेदव्याघातनिराकरणम्।                     |       | 978         | 2               |  |
| वेदानृतत्वखगडनम् ।                       | ,,,   | ११८         | 8               |  |
| वैधर्म्यापमानकयनम् ।                     |       | 95          | E               |  |
| व्यक्तिमात्रशक्तित्रादखण्डनम्।           | •••   | वंतर        | P               |  |
| व्यक्तिमात्रशिकवादिमतम्।                 | •••   | १५८         | 99              |  |
| व्यक्तिलचणम्।                            | •••   | १६३         | े १५            |  |
| व्यतिरेक्युदाहरणलज्ञणम्।                 |       | 88          | <b>₹3</b>       |  |
| व्याष्ट्रसिद्धितत्तराम् ।                | •••   | 63          | c               |  |
| व्याप्यत्वासिद्धिविभागः ।                |       | EE          | २६              |  |
| व्याप्यत्वासिद्धिसामान्यतत्त्रणम् ।      |       | 63          | १२ .            |  |
| श्र.                                     |       |             |                 |  |
| शब्दप्रमाणलत्त्वणम्।                     | ***   | 95          | 98              |  |
| शब्दपमाणविभागः।                          | •••   | qo          | 99              |  |
| शब्दप्रमाणस्यानुमानान्तर्भावलण्डनम् ।    | ***   | 992         | 95              |  |
| ्रशब्दप्रमागास्यानुमानान्तर्भावगङ्का ।   | ***   | 999         | 98              |  |
| शब्दानित्यत्वनाधकहेतुषु व्यभिचारनिरास    | 4: E  | 43c         | 99              |  |
| शब्दानित्यत्वप्ताधकहेतुषु व्यभिचारेद्भाव | नम् । | 430         | ₹0              |  |
| शब्दानित्यत्वे हेतवः।                    | ***   | 430         | 3               |  |
| श्वरीरचैतन्यवादनिरासः।                   | ***   | <b>d</b> €= | 96              |  |
| श्ररीरतवणम् ।                            | ***   | 50          | 73              |  |
| शरीरत्य पाञ्चभैशितकत्वक्रयनम्।           | ***   | 79          | ₹0              |  |
| शास्त्राधीनतस्त्रज्ञानस्य मिळाजाननिवर्त- |       |             |                 |  |
| कत्व्यकारकयनम् ।                         | •••   | <b>२</b> ९२ | 99              |  |

| विषयाः । एछाङ्गाः । पङ्त्यङ्गाः ।  शून्यतावादखण्डनम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | १३ न्यायसूत्रविवरणात्त्रवि          | १३ न्यायसूचिवरणोक्तविषयाणां |               |                 |   |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------|---------------|-----------------|---|--|
| शून्यतावादः । २६० १६ शून्यतापादानतावादिवादुमतम् । २४२ २२ थ. थ. थ. थ. थ. थ. सन्प्रित्यस्त्रम् । ३२८ १ सन्प्रित्यस्त्रम् । १८८ १२ सन्प्रित्यस्त्रम् । १८८ १० सन्प्रित्यस्त्रम् । १८८ १० सन्प्रित्यस्त्रम् । १८८ १८ सन्प्रित्यस्त्रम् । १८८ १८ समार्व्यस्त्रम् । १८३ ३ समार्थिसद्वीः वाधकापन्यासः । २८३ ३ सम्प्रित्यस्त्रवादस्त्रम् । २८३ ३ सर्वतन्त्रसिद्वान्तस्त्रवायम् । २५३ १० सर्वतित्यस्त्रवादस्त्रम् । २५२ २२ सर्वतित्यस्त्रवादस्त्रम् । २५२ २२ सर्वप्रयत्त्रवादस्त्रम् । २५५ १२ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५४ १८ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५६ १८ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५६ १८ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५६ १८ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५० २३ सर्वप्रयत्त्रवादः । २५० २३ सर्वप्रयत्त्रवादः । ६९ ५० सर्वप्रयत्त्रवादः । ६९ १० सर्वप्रयत्त्रवादः । ६९ १० सर्वप्रयत्त्रवादः । ६९ १० सर्वप्रयत्त्रवादः । ६०० २ साध्यस्त्रम् विध्यस्त्रम् संश्यदेतुत्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | विषयाः ।                            | पृष                         | ळाङ्काः ।     | पङ्क्त्यङ्काः । | 1 |  |
| ष्ट्रिं प्रतिपदिश्वनम् । ३१८ २२  पर्णि स्तः  सत्प्रितपत्तवत्त्वाम् । ६८ २  सत्प्रितपत्तवत्त्वाम् । ६८ २  सत्प्रितपत्तवत्त्वाम् । १८८ १९  सत्प्रितपत्तवत्त्वाम् । १८८ १८  सत्प्रितपत्त्वत्त्त्वे युक्तः । १८८ १८  स्रित्रक्षेस्य प्रत्यवहेतुत्वे युक्तः । १८८ १८  स्रित्रक्षेस्य प्रत्यवहेतुत्वे युक्तः । १८३ ३  स्रित्रत्वाम् । १८३ ३  सर्वातत्त्रत्वाद्वाम् । १५३ १०  सर्वातित्यत्ववाद्वाद्वाम् । १५५ १२  सर्वप्रयत्त्ववादः । १५५ १८  सर्वप्रयत्त्ववादः । १५६ १८  सर्वप्रयत्त्ववादः । १५६ १८  सर्वप्रयत्त्ववादः । १५० २३  सर्वानित्यत्ववादः । १५० २२  सर्वानित्यत्ववादः । १५० २२  सर्वानित्यत्ववादः । १५० २२  सर्वानित्यत्ववादः । १०० २२  सर्वानित्यत्ववादः । १०० २२  सर्वानित्यत्वादः । १०० २२  सर्वानित्यत्वानित्वान्यः सर्यत्तरम् । ३०० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>ज्ञन्यतावादखण्डनम्</b> ।         | ***                         | 525           | e               |   |  |
| ष्ठ.  पट्ट प्रविप्तदर्शनम्।  स्तः  सत्यितपत्तन्नत्त्वणम्।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  स्विकर्षस्य प्रत्यन्नवायः।  स्विनत्यत्वनादः।  स्विनत्यत्वनादः।  स्विण्यन्तवादः।  स्विण्यन्त्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विन्वनः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विन्वनः।  स्विण्यन्वनावः।  स्विण्यन्वन्वविः।  स्विक्वरं प्रविष्यं प्रविष्याः।  स्विक्वरं प्रविष्यं | भून्यतावादः ।                       |                             | इद्           | 98              |   |  |
| ष्ठ.  पट्ट प्रविप्तदर्शनम्।  स्तः  सत्यितपत्तन्नत्त्वणम्।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  सित्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतृत्वे युक्तिः।  स्विकर्षस्य प्रत्यन्नवायः।  स्विनत्यत्वनादः।  स्विनत्यत्वनादः।  स्विण्यन्तवादः।  स्विण्यन्त्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विन्वनः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विण्यन्वनादः।  स्विन्वनः।  स्विण्यन्वनावः।  स्विण्यन्वन्वविः।  स्विक्वरं प्रविष्यं प्रविष्याः।  स्विक्वरं प्रविष्यं | श्रून्यतापादानतावादिबीद्वमतम् ।     |                             | 787           | २२              |   |  |
| सत्यतिपत्तनत्त्वणम् । ६४ २ सत्यतिपत्तनत्त्वणम् । १८८ १० सत्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतुत्वि युक्तिः । १८८ १८ सत्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतुत्वि युक्तिः । १८८ १८ स्माधिसिद्धीः वाधकोपन्यासः । १८३ १ सर्वतत्त्व्यत्तिद्धान्तन्त्वणम् । ३० ८ सर्वतत्त्व्यत्ववादखण्डनम् । १५२ २२ सर्ववित्यत्ववादखण्डनम् । १५५ १२ सर्वपृथत्ववादः । १५६ १८ सर्वपृथत्ववादः । १५६ १८ सर्वपृयत्यतावादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृयत्यतावादः । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादखण्डनम् । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २२ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २२ सर्वाितत्यत्विभानाः । १५० २२ सर्वाितत्यत्विभानात्विभानात्वाः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                             |               |                 |   |  |
| सत्यतिपत्तनत्त्वणम् । ६४ २ सत्यतिपत्तनत्त्वणम् । १८८ १० सत्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतुत्वि युक्तिः । १८८ १८ सत्वकर्षस्य प्रत्यन्नहेतुत्वि युक्तिः । १८८ १८ स्माधिसिद्धीः वाधकोपन्यासः । १८३ १ सर्वतत्त्व्यत्तिद्धान्तन्त्वणम् । ३० ८ सर्वतत्त्व्यत्ववादखण्डनम् । १५२ २२ सर्ववित्यत्ववादखण्डनम् । १५५ १२ सर्वपृथत्ववादः । १५६ १८ सर्वपृथत्ववादः । १५६ १८ सर्वपृयत्यतावादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृयत्यतावादः । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादखण्डनम् । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २२ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २३ सर्वाितत्यत्ववादः । १५० २२ सर्वाितत्यत्विभानाः । १५० २२ सर्वाितत्यत्विभानात्विभानात्वाः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | पट्पचीप्रदर्शनम् ।                  | •••                         | 325           | q               |   |  |
| सत्प्रतिपत्तलत्तणम् । ६८ २ सिवकर्षस्य प्रत्यत्तहेतुत्वे युक्तिः । १८८ १८ सिवकर्षस्य प्रत्यत्तहेतुत्वे युक्तिः । १८८ १८ समाधिसद्वे। वाधकेषयामः । १८३ ३ समाधिसद्वे। वाधकेषयामः । १८३ ३ सर्वतत्त्विसद्वान्तलत्तणम् । १५३ १० सर्वतित्यत्ववादखण्डनम् । १५५ २२ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५५ १८ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५६ १८ सर्वपृथ्यत्ववादखण्डनम् । १५० २३ सर्वातित्यत्ववादः । १५० २२ सर्वातित्यत्ववादः । १५० २२ सर्वातित्यत्ववादः । १५० २२ सर्वातित्यत्ववादः । १५० २२ सर्वात्विभागः । १५० २२ सर्वात्विभागः । १५० २२ सर्वात्विभागः । १५० २२ सर्वात्विभागः । १५०२ २२ सर्वाद्यमंत्रानस्य संश्यवहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                             |               |                 |   |  |
| सिवकर्षस्य प्रत्यवहेतुत्वे युक्तिः । १८८ १७ सिवकर्षस्य प्रत्यवहेतुत्वे यङ्का । १८८ १८ समाधिसिद्धी वाधकोपन्यासः । १८३ ३ समाधिसिद्धी वाधकोपन्यासः । १८३ ३ सवंतन्त्रसिद्धान्तलवणम् । १५३ १० सवंतित्यत्ववादखण्डनम् । १५३ १० सवंप्रयत्ववादखण्डनम् । १५५ २२ सवंप्रयत्ववादखण्डनम् । १५५ १८ सवंप्रयत्ववादखण्डनम् । १५६ १८ सवंपितत्यत्ववादखण्डनम् । १५० २३ सवंपितत्यत्ववादः । १५० २३ सवंपितत्यत्ववादः । १५० २३ सव्यित्वारत्वसम् । ६९ ५० सव्यित्वारत्वसम् । ६९ १० सव्यित्वार्विभागः । ६९ १० साधम्यसमविधम्यसमजातिनिद्धपणम् । ३०० २ साधम्यसमविधम्यसमजात्वात्याः प्रत्यत्तरम् । ३०० २ साधम्यसमविधम्यसमजात्याः प्रत्यत्तरम् । ३०२ २ साधारणादिधमंज्ञानस्य संशयहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                     |                             | <b>E8</b>     | 2               |   |  |
| सिवकर्षस्य प्रत्यवहितुत्वे शङ्का । १८१ १८  सभावित्याम् । १३ २६  समाधिसिद्धाः वाधकोपन्यासः । २८३ ३  सर्वतन्त्रिसिद्धान्तत्तवयम् । ३० ८  सर्वतित्यत्ववादखण्डनम् । २५२ २२  सर्वपृथत्ववादः । २५५ १२  सर्वपृथत्ववादः । २५४ १८  सर्वपृथत्ववादः । २५६ १८  सर्वपृयत्वावादः । २५६ १८  सर्वप्रत्ववादः । २५० २३  सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३  सर्वानित्यत्ववादः । १५० २३  सर्वानित्यत्ववादः । १५० २३  सर्वाभवार्वभागः । ६९ १०  साधम्यसमर्वधम्यसमजातिनिक्ष्पणम् । ३०० २  साधम्यसमर्वधम्यसमजात्योः प्रत्यत्तरम् । ३०० २  साधारणदिधमजानस्य संशयहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                     |                             |               |                 |   |  |
| सभालतणम्। ५३ २६ समाधिसिट्टीा बाधकीपन्यासः। २८३ ३ सर्वतन्त्रसिट्टान्तलतणम्। ३० ८ सर्वतन्त्रसिट्टान्तलतणम्। २५३ १० सर्वनित्यत्ववादण्डनम्। २५२ २२ सर्वपृथत्त्ववादः। २५५ १२ सर्वपृथत्त्ववादः। २५६ १८ सर्वपृथत्त्ववादः। २५६ १८ सर्वणून्यतावादण्डनम्। २५६ १८ सर्वणून्यतावादः। २५६ १८ सर्वानित्यत्ववादण्डनम्। २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः। ६०० २२ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम्। ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम्। ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम्। ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम्। ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम्। ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम्। ३०० २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     |                             | 1             |                 |   |  |
| समाधिसिट्ठी बाधके।पन्यासः। २८३ इ सर्वतन्त्रसिद्धान्तनत्तणम्। ३० ८ सर्वतित्यत्ववादखण्डनम्। २५२ २२ सर्वप्रयत्त्ववादखण्डनम्। २५२ २२ सर्वप्रयत्त्ववादखण्डनम्। २५४ ९८ सर्वप्रयत्त्ववादः। २५४ ९८ सर्वप्रयत्त्ववादः। २५६ ९८ सर्वप्रयत्त्ववादः। २५६ ८८ सर्वप्रयत्त्ववादः। २५० २३ सर्वानित्यत्ववादखण्डनम्। २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः। २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः। २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः। ६९ ९० सर्वाभिचारविभागः। ६९ ९० साधम्पसमविधम्पसमजातिनिद्धपण्णम्। ३०० २ साधम्पसमविधम्पसमजातिनिद्धपण्णम्। ३०० २ साधारणादिधम्जानस्य संश्यहेतुत्य-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सभानत्त्रणम् ।                      | •••                         | <del>५३</del> |                 |   |  |
| सर्वतन्त्रसिद्धान्तलत्तणम्। ३० ८ सर्वतित्यत्ववादखण्डनम्। २५३ १० सर्वतित्यत्ववादः। २५२ २२ सर्वपृथत्ववादः। २५४ १८ सर्वपृथत्ववादः। २५४ १८ सर्वपृथत्ववादः। २५६ १८ सर्वपृथत्ववादः। २५६ १८ सर्वपृथत्ववादः। २५६ १८ सर्वपृथत्ववादः। २५० २३ सर्वातित्यत्ववादखण्डनम्। २५० २३ सर्वातित्यत्ववादः। २५० २३ सर्वातित्यत्ववादः। २५० २३ सर्वातित्यत्ववादः। १५० २३ सर्वापित्यत्ववादः। १०० २२ सर्वापित्यादिधमेज्ञानस्य संश्रयहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | समाधिसिद्धी बाधकेष्पन्यासः।         |                             |               |                 |   |  |
| सर्वनित्यत्ववादखण्डनम् । २५३ १० सर्वनित्यत्ववादः । २५२ २२ सर्वपृथत्ववादखण्डनम् । २५५ १२ सर्वपृथत्ववादखण्डनम् । २५४ १८ सर्वपृथत्ववादखण्डनम् । २५६ १८ सर्वप्रत्यतावादखण्डनम् । २५६ १८ सर्वप्रत्यतावादः । २५६ १८ सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्व्यभिचारत्वणम् । ६९ ५० सर्व्यभिचारविभागः । ६९ १० साधम्यसमवैधम्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २ साधम्यसमवैधम्यसमजात्वादः प्रत्यत्तरम् । ३०० २ साधम्यसमवैधम्यसमजात्वाः प्रत्यत्तरम् । ३०० २ साधारणादिधमजानस्य संशयहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | सर्वतन्त्रसिद्धान्तलत्त्वस्यम् ।    |                             |               |                 |   |  |
| सर्वनित्यत्ववादः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सर्वनित्यत्ववादखण्डनम् ।            | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्वपृथन्तववादखण्डनम् । २५५ १२ सर्वपृथन्तववादः । २५४ १८ सर्वपृत्यतावादखण्डनम् । २५६ १८ सर्वपृत्यतावादः । २५६ १८ सर्वपृत्यतावादः । २५६ १८ सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्व्यानित्यत्ववादः । १५० २३ सर्व्यानित्यत्ववादः । १५० २३ सर्व्यानित्यत्ववादः । १५० २३ सर्व्यानित्यत्ववादः । ६९ ५० सर्व्यान्यत्वभागः । ६९ १० सर्व्याभ्यात्वभगः । ६९ १० साध्यम्यसमविधम्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २ साध्यम्यसमविधम्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम् । ३०० २ साध्यम्यसमविधम्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम् । ३०० २ साध्यारणादिधमजानस्य संश्यवहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | सर्वनित्यत्ववादः ।                  | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्वप्रयत्नवादः । २५४ १८ सर्वप्रत्यतावादखण्डनम् । २५६ १८ सर्वप्रत्यतावादखण्डनम् । २५६ ६ सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० १२ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः । ६९ ५० सर्वाभिचारविभागः । ६९ १० साधम्यमविधम्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २ साधम्यसमविधम्यसमजात्वाः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २ साधारणादिधमजानस्य संशयहेतुत्व- विवारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वेष्यत्ववादखण्डनम् ।             |                             |               |                 | F |  |
| सर्वश्रान्यतावादखण्डनम् । २५६ ९९ सर्वश्रान्यतावादः । २५६ ९ सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० ९२ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सर्व्यानित्यत्ववादः । ६९ ५७ सर्व्यानित्यत्ववादः । ६९ ५० सर्व्यानित्यत्ववादः । ६९ १० सर्व्यानित्यत्ववादः । ६९ १० सर्व्यानित्याः । ६९ १० साधार्यमसर्विधायंसमजातिनिक्षपण्णम् । ३०० २ साधार्यमसर्विधायंसमजात्याः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २ साधारणादिधर्मज्ञानस्य संशयहेतुत्व-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                     | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्वश्रान्यतावादः । २५६ ८<br>सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० १२<br>सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३<br>सर्व्यभिचारलत्तणम् । ६९ ५<br>सर्व्यभिचारविभागः । ६९ १०<br>साध्यम्यसम्बद्धियम्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २<br>साध्यम्यसम्बद्धियम्यसमजात्योः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २<br>साधारणादिधमंज्ञानस्य संशयहेतुत्व-<br>विवारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | सर्वेशून्यतावादखण्डनम् ।            | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्वानित्यत्ववादखण्डनम् । २५० १२<br>सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३<br>सर्व्यभिचारलतणम् । ६९ ५<br>सर्व्यभिचारविभागः । ६९ १०<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्योः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २<br>साधारणादिधर्मज्ञानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                     | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्वानित्यत्ववादः । २५० २३ सत्यभिचारतत्वणम् । ६९ ५ सत्यभिचारविभागः । ६९ ५० साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम् । ३०० २ साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्योः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २ साधारणादिधर्मज्ञानस्य संशयहेतुत्व- विवारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | सर्वानित्यत्ववादखग्डनम् ।           | •••                         |               |                 |   |  |
| सव्यभिचारतत्त्वणम्। ६१ ५<br>सर्व्यभिचारविभागः। ६१ ५०<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम्। ३०१ २<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्योः प्रत्युत्तरम्। ३०२ २<br>साधारणादिधर्मज्ञानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | मर्वानित्यत्ववादः।                  | •••                         |               |                 |   |  |
| सर्व्यभिचारिवभागः। ६१ १०<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम्। ३०१ २<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्योः प्रत्युत्तरम्। ३०२ २<br>साधारणादिधर्मजानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | सव्यभिचारनचणम्।                     | •••                         |               |                 |   |  |
| साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिरूपणम् । ३०१ २<br>साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजात्याः प्रत्युत्तरम् । ३०२ २<br>साधारणादिधर्मजानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | सर्व्याभचारविभागः।                  | •••                         |               |                 |   |  |
| साधम्यसमविधम्यसमजात्याः प्रत्युत्तरम् । ··· ३०२ २<br>साधारणादिधर्मज्ञानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | साधर्म्यसमवैधर्म्यसमजातिनिक्रपणम् । | •••                         |               |                 |   |  |
| बाधारणादधमज्ञानस्य संशयहेतुत्व-<br>विचारः ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | साधम्यसमविधम्यसमजात्याः प्रतानामः   |                             | 1200          |                 |   |  |
| iadic; i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | साधारणाद्धमज्ञानस्य संश्यहेतत्व-    |                             | \$04          | 3               | 1 |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | विचारः।                             |                             | 20            |                 |   |  |

|     | सूचीवचम् ।                           |     |             | 98            |
|-----|--------------------------------------|-----|-------------|---------------|
|     | विषयाः ।                             | ţ   | खुद्धाः ।   | पङ्क्यङ्काः । |
|     | साधारणादिहेत्याभासतत्त्वणम् ।        | ••• | <b>E</b> 9  | 99            |
|     | साध्यसमजातिलज्ञणम् ।                 |     | 308         | १५            |
|     | साध्याप्रसिद्धिनत्त्वणम् ।           |     | 69          | q             |
|     | सिद्धान्तज्ञचणम् ।                   |     | 34          | ₹0            |
|     | सिद्धान्तविभागः।                     | ••• | 30          | 2             |
|     | सूचलत्रणम् ।                         |     | E           | 9             |
|     | संव्येकान्तवादखण्डनम् ।              | ••• | र्गह        | 79            |
|     | षं व्येकान्तवादाः ।                  | ••• | रुप्रद      | 8             |
| ir. | संशयकारणविभागे मतभेदः।               | ••• | 33          | 9             |
|     | संशयपरी तायां पूर्वेपतः ।            | ••• | ee          | 9             |
|     | संशयपरीतायां समाधानम् ।              | ••• | €0          | 90            |
|     | संग्रयलत्तरणविभागा ।                 | ••• | 39          | ₹0            |
|     | <b>मंशयसमजातिलत्तवणम्</b> ।          | ••• | <b>E</b> 15 | 2             |
| 1   | संशयसमजाता समाधानम्।                 | ••• | 393         | qc            |
|     | संशये कोटित्वास्यविषयतास्वीकर्ममतम्। | ••• | 37          | 28            |
|     | स्मरणायागपद्महेतुक्षयनम् ।           | ••• | २२५         | ¥             |
|     | स्मृतिहेतूद्वेाधककथनम्।              | ••• | 295         | १८            |
|     | स्मृत्यात्मगुणत्वऋषनम् ।             | ••• | 998         | E             |
|     | ₹.                                   |     |             |               |
|     | हेतुत्रैविध्यक्यनम् ।                | ••• | 85 -        | 98            |
|     | हेत्वन्तरत्वचणम् ।                   | ••• | 338         | 98            |
|     | हेत्ववयवनचणम् ।                      | ••• | 98          | 95            |
|     | हेत्वसिद्धिलत्तग्रम् ।               | ••• | 63          | ą             |
| -   | इत्वाभासनिक्षणम् ।                   | ••• | 40          | Ą             |
|     | ॥ श्रीहरिः ॥                         |     |             |               |
|     |                                      |     |             |               |

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

## श्रीगणेषाय नमः॥

## न्यायसूत्रविवरणस्य शुद्धिपन्त्रम् ।

| एळाङ्काः | । पङ्नवङ्काः                                             | । श्रशुद्धम् ।  | ्र शुद्धम् ।         |  |  |  |  |
|----------|----------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|--|--|--|--|
| 3        | 48                                                       | हुन्द:          | हुन्हु:              |  |  |  |  |
| 8        | 424                                                      | श्रातव्य        | ननु श्रातव्य         |  |  |  |  |
| યુ       | ep                                                       | <b>च</b> यहेतु  | चयस्य हेतु           |  |  |  |  |
| પૂ       | २३                                                       | प्रधानार्थे     | प्रधानार्थम् ।       |  |  |  |  |
| ξ        | 98                                                       | द्ति ॥          | इति॥ १॥              |  |  |  |  |
| 0        | <b>43</b> *                                              | काल             | कालिक                |  |  |  |  |
| 2        | ε                                                        | दर्शनात् ।      | दर्शनात्             |  |  |  |  |
| -90      | 99                                                       | <b>बूर्वीत्</b> | <b>कुर्वीत</b>       |  |  |  |  |
| 90       | 9=                                                       | शरा-            | शरी-                 |  |  |  |  |
| 99       | ą.                                                       | ततःच            | तस्याख               |  |  |  |  |
| 99       | C                                                        | n               | श २ ॥                |  |  |  |  |
| १२       | 8                                                        | मिति            | मिति।                |  |  |  |  |
| १२       | ä                                                        | सूचितः ॥        | सूचितः ॥ ३ ॥         |  |  |  |  |
| 93       | 22*                                                      | स्फुटत्वेन      | स्फुटत्वेन लाभे      |  |  |  |  |
| 98       | 29                                                       | णादिति प्राहुः। | नादिति प्राहुः ॥ ४ म |  |  |  |  |
| 98       | 93                                                       | मित्येवकथं      | मित्येव कर्य         |  |  |  |  |
| ep       | •                                                        | पशना            | पशूना                |  |  |  |  |
| - 9=     | 90                                                       | दुपजावि         | दुपसोवि              |  |  |  |  |
| •        | * म्तिच्चिह्रयुक्तस्यनीयशुद्धपाठाः सम्भावितत्वेनादृताः । |                 |                      |  |  |  |  |

| 2         |              | न्यायसूत्र विव     | रणस्य                                  |
|-----------|--------------|--------------------|----------------------------------------|
| एळाडूाः । | पङ्क्त्यङ्का | :। श्रमुद्धम्।     | शुद्धम् ।                              |
| 98        | ξ            | रवा माद्र          | रवामाद्र                               |
| २३        | २५*          | श्रीतस्या          | ननु श्रीत्रस्या                        |
| २५        | 99           | मीति               | मीति।                                  |
| २६        | 9            | विभज्ञयन्          | विभाजयन्                               |
| २६        | <b>20</b>    | कार्यताव           | कार्यतानव                              |
| २€        | E            | मन्तव्यानि-        | मन्तव्या नि-                           |
| ३२        | 90           | के। टिकं च         | कारिकंच।                               |
| 33        | 8            | तावाच्छेदका        | ताव <b>च्छेदका</b>                     |
| 85        | 0            | न्तगतत्वे          | न्तर्गतत्वे .                          |
| 8<        | ₹*           | ॥ ३८ ॥             | ्र ॥ ३९ ॥ इति<br>व्यायस्वरूपप्रकरणम् ॥ |
| 80        | e            | चापाद्ययह          | चापादकग्रह                             |
| 86        | 99           | यापेतितः           | पेत्तिता                               |
| धर        | 23           | प्रयोगेनै          | प्रयोगेरी                              |
| भुइ .     | र्ध          | स्फुर्तिका         | स्फृतिका                               |
| 50        | 2            | विशेष्ये।          | <b>विशेष्ये</b>                        |
| 20        | 3            | <b>छ</b> लमिति     | वाक्छलीमिति।                           |
| 25        | 9            | त्वादिमादा         | त्वादिक्रमादा                          |
| 30        | 6            | तथा *              | तथा च                                  |
| 26        | 56           | न संशय-            | न स्वसंशय-                             |
| 48        | 8            | षायचत्             | षीयचतु                                 |
| 68.       | 99           | तथापि              | तस्यापि                                |
| श्ट       | 7            | प्रत्यताजन         | प्रत्यवजन                              |
| 909       | १५           | रूपपत्तेः          | <b>र</b> पपत्तिः                       |
| 909       | 95           | <b>च्चै</b> कादेशा | च्चैकदेशा                              |
| 403 .     | 90           | रुद्धापघात         | रह्मपघात ।                             |

|             |               | शुद्धिपः      | त्रम् ।             | 3    |
|-------------|---------------|---------------|---------------------|------|
| एळाङ्काः    | । पङ्त्यङ्काः | । यगुद्धम्।   | शुद्धम् ।           |      |
| 905         | 2             | नासात्        | नासीत्              |      |
| 40%         | *5.           | तयारप्यभाव    | वर्तमानाभाव         |      |
| 99€         | १६            | प्रजा 🧒       | वना                 |      |
| 938         | •             | केचित्त       | केचित्              |      |
| १५६         | २२            | बहुवचन        | बहुवचन-             |      |
| 640         | २६            | प्रयोग        | प्रयोग-             |      |
| १५८         | 92            | संख्या वृद्धा | <b>मं</b> ख्यावृद्ध |      |
| 900         | ૧ષ્ટ          | दिविणवनः      | दविणचतुः            |      |
| 424         | E             | पत्ति:सा      | पत्तिः सा           |      |
| १७६         | q             | तीन्द्रयत्व   | तीन्द्रियत्वे       |      |
| 989         | ų             | वहू-          | ब्ह्या-             |      |
| १८१         | ξ             | यादेघेटा      | देघंटा              |      |
| १९३         | 89            | चतरा          | चतुरा               |      |
| १९८         | 9             | श्वत्तपा      | श्चनुपा             |      |
| 202         | 3             | बृत्तया       | वृत्तया             |      |
| २०३         | =             | वाधिकरण       | वाविरत              |      |
| ₹0€         | 9=            | तद्घत्पादयति  | तह्यत्यादयति        |      |
| 298         | 3             | ज्ञरीर        | शरीर                |      |
| २२९         | €             | चत्रादिना     | चतुरादिना           |      |
| २६९         | 9€            | द्विभूयात्    | द्विभियात्          |      |
| 282         | 8             | सादुः         | मिद्धिः             |      |
| २8५         | •             | रूपपत्तः      | रूपपत्तेः           |      |
| २५२         | १५            | काशादीर्न     | काशाद्रीने          |      |
| <b>२५</b> ४ | . 8           | स्वाकारात्    | स्वीकारात्          |      |
| . 766       | 90            | बनबद्         | बनवद्               |      |
| 309         | 9=*           | वैधर्म्यावेव  | वैधर्म्य एव         | 5114 |

| 8       | न्यायसू चिववरणस्य |                    |                   |
|---------|-------------------|--------------------|-------------------|
| एळाडूाः | । यङ्मचङ्काः ।    | त्रशुद्धम् ।       | शुद्धम् ।         |
| 300     | 9==               | पन्यस्ताविति       | यन्यस्ते इति      |
| 308     | 2                 | कत्वादि रूप        | कत्वादि रूप       |
| 332     | १२                | फलितायः            | फलितार्थः         |
| 333     | ₹६                | तद्वा-             | न देा-            |
| 336     | 29                | नानबोध             | नानवबाध           |
|         |                   | सू जसू ची पचे      |                   |
| १ट      | 8                 | भूतेभ्या भूत्त्युं | भूतेभ्या मूर्त्यु |

॥ श्रीहरिः ॥



#### श्रीगणेशाय नमः॥

#### न्यायसूत्रविवरण्खटिप्पण्याः

## शुद्धिपत्तम्।

तात्पर्यमाह

नाचार्याः

टिप्पणी

श्रश्दम्। प् । प । श्दम्। ३० २१ भ्यपगम भ्यपगम ङ्गापनीवक ४० २६ द्वापी वक ६४ २४ टीका टीका। ६८ २६ भाष्यकृत्य त्य नं भाष्यकृद्धाख्यानं ०८ २३ दाचस्पति वाचस्पति-दर २४ वात्तिकम वातिकम

९७ २३ तात्य माह

११२ २८ नावा ाः १२५ २२ टिप्पणी

१३३ २२ मूत्रत्वं सम्भाव्यते। सूत्रत्वम्। त्रादिशब्दादर्थापत्तिरप्रमाणम-नैकान्तिकत्वात् नानैकान्तिकत्वमधापत्तेः अनर्थापत्तावर्थापत्यभिमानात् तथा ना-भावः प्रमाणं प्रमेवासिद्वीरत्याद्यन्तर्भावा-पयोगिप्रमाणपरीतासूत्राणां सङ्यह रति तार्किकरचाटीकास्यमित्तनाथीयलेखदर्श -नाच्च । तत्र चेद्रश एव सूत्रपाठः । वारा-ग्रमीस्यमेडिकल्हाल्नामकयन्त्रालयमुद्रि-तसटीकतार्किकरत्तापुस्तके ८६ एछ । बधादिति

१६९ २६ वधातिदि

| R         | न्यायसू           | त्रविवरणस्यटिष्णग्याः                         |
|-----------|-------------------|-----------------------------------------------|
|           | त्रशुद्धम् ।      | मुद्धम् ।                                     |
| १७१ २४    | नेकत्व            | नैकत्व                                        |
| १०३ २२    | पलव्धि            | पर्वाञ्च                                      |
| es 8ep    | तत्त्वालाको ।     | तत्त्वालोके । न्यायसूत्रकारैरेव ग्रात्मप्रति- |
|           |                   | पत्तिहेतूनां मनिस सम्भवादितिचाद्यपूर्वकं      |
|           |                   | ज्ञातुर्ज्ञानसाधनापपत्तेः संज्ञाभेदमाज्ञीम-   |
|           |                   | त्यादिभिरिन्द्रियत्वपरीचर्णामित तार्कि-       |
|           |                   | करकायां वरदराजेने ासम् । सटीकतार्किः          |
|           |                   | करत्तापुस्तके १७३ एछे।                        |
| ४०५ रह    | पूर्ववत् ।        | पूर्ववत् । स्रादिशब्दान्तियमश्च निरनुमान      |
|           |                   | इत्युत्तरसूत्रसङ्ग्रह इत्युत्तं मिल्लनायेन    |
|           |                   | तार्किकरत्ताटीकायाम् । सटीकतार्किकर           |
|           |                   | त्तापुस्तके १०३ एछि।                          |
|           | <b>ऽ</b> विद्याता | ऽविघाता                                       |
|           | न्यायसूची         | न्यायमूची-                                    |
| २३८ २३    |                   | वर्सते ।                                      |
| इट्स इष्ठ | याचात्म्या :      | यायात्म्या-                                   |
| २८४ २३    |                   | द्दित                                         |
| २८० २४    | रिति पाठः।        | रिति पाठः। तदुक्तं तं शिष्यगुरुसब्रह्म-       |
|           |                   | चारिशिष्टश्रेयोर्थिभिरननुसुयभिरभ्यपेया-       |
|           |                   | दिति तार्किकरत्वायां वरदराजः। वादस्य          |
|           |                   | वीतरागमाचाधिकारित्वे सूत्रसम्मितमाइ           |
|           |                   | तदुक्तमितीति तट्टीकायां मिल्लनायः ।           |
|           |                   | सटीकतार्किकरत्तापुस्तके २११ एछे।              |
|           | निवृत्तिरि        | निवृत्तिरि-                                   |
| ३१६ २४    | निबन्धे।          | निबन्धे । स्वव्याघातपदश्नेनपरमपि सूत्र-       |
|           |                   | म्। प्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेद्व्याप्रति-  |

| - |             |      |                | गुह्रिपचम्। ३                                       |
|---|-------------|------|----------------|-----------------------------------------------------|
|   | g.          | । प॰ | । श्रमुद्धम् । | गुद्धम् ।<br>षेध इति तार्किकरत्तायां वरदराजः । सटी- |
| 1 |             |      |                | कतार्किकरतापुस्तके २८५ एछे।                         |
|   | <b>३</b> २१ | ₹8.  | वर्तते।        | वर्तते । तंदुक्तं तदनुपलब्धेरनुपलम्भादभा-           |
| 1 |             |      |                | वसिद्धावित्यादि तार्किकरत्तायां वरदराः              |
| 1 |             |      |                | नः। एतद्याख्याने इति सूत्रायं इति ज्ञान-            |
| 1 |             |      |                | पूर्णः। सटीकतार्किकरत्तापुस्तके २८५ एछ।             |
|   | इ२४         | २३   | पाठः ।         | पाठः । ध्याप्तिलत्तरायुक्ताङ्गदानिप्रदर्शन-         |
| 1 |             |      |                | परं सूत्रम् । दृष्टान्ते साध्यसाधनभावेन             |
|   |             |      |                | प्रतिज्ञातस्येत्यादि तार्किकरत्वायां वर-            |
| 1 |             |      |                | दराजः । सटीजतार्किकरचापुस्तके ३००                   |
| 1 | 270         | 50   | Dan            | पृष्ठे। '                                           |
| 1 |             |      | सूचप           | <b>सू</b> त्रम्                                     |
| 1 |             |      | मतानुज्ञति     | मतानुज्ञेति .                                       |
| - | 380         | 23   | उप्रेता        | <b>उपेता</b>                                        |
|   |             |      | हीनमन्य        | हीनमन्य                                             |
|   |             |      | निन्धे         | निबन्धे                                             |
| 2 |             |      | मूत्रम्        | सूचम्                                               |
| 1 |             |      | सूचम्          | सूत्रम्                                             |
|   | <b>387</b>  | 95   | नियद्य         | नियद्द-                                             |
|   |             |      |                | ॥ श्रीहरि: ॥                                        |





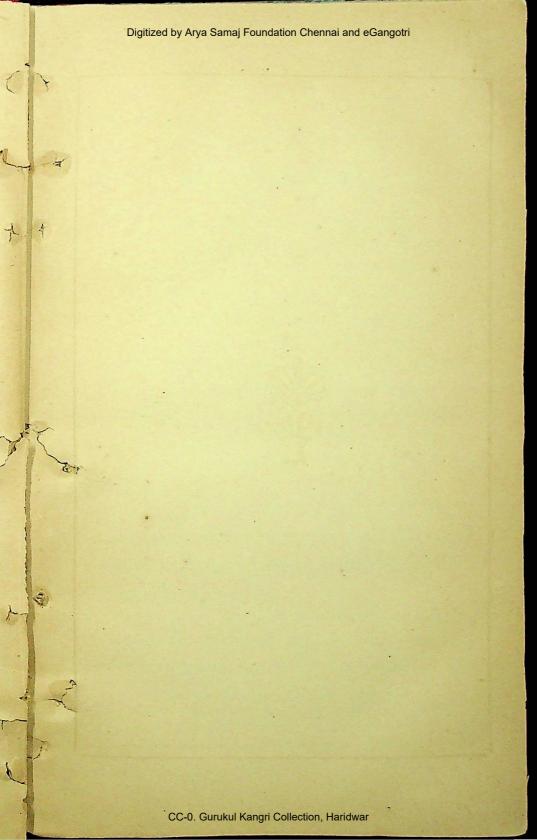

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

#### श्रीहरये नमः॥

# न्यायस्त्रविवरगाम्।

तमालश्यामाङ्गो द्रतकनकचीनांशुकरुचिः श्चिः साचानमूर्ता रस इव परानन्दनिविदः। द्रवचेता राधाप्रियसहचरः काऽपि विहरन् ममास्तां स्वच्छन्दं हृदयसद्ने चारुविजने ॥ भवारएये भीमे विमतिलतिकाकएटकवृते सदा लोकान् कर्मश्रचरतरदः खाकुलतया। तमाऽन्धानालाक्य भ्रमत इह शास्त्राणि करण-स्तु इच्छेदे न्याये मुनिरमलसूत्राणि विद्धे॥ नत्वा श्रीकृष्णपादाञ्जं तं मुनिं श्रीगुरुं तथा। व्याख्यामातनुते तेषां श्रीराधामाहनः सुधीः॥ तत्रादौ प्रेचावत्प्रवृत्तये प्रयोजनं दर्शयन् विधेयं

निर्दिशति।

प्रमागप्रमेयसंशयप्रयोजनदृष्टान्तसिद्धा-न्तावयवतर्कनिर्णयवादजल्पवितर्छा हेत्वाभास-च्छलजातिनिग्रहस्थानानां तत्त्वज्ञानानिःश्रेय-साधिगमः(१) ॥ १ ॥

प्रमाणादीनां तत्त्वज्ञानान्निःश्रेयसाधिगम इति ता-नि तत्त्वेन निरूप्यन्त इति शेषः । अन्यथा शिष्याव-धानानुपपत्तेः। निरूपणं ज्ञापनं ग्रन्थात्मकशब्दसमूह इति

<sup>(</sup>१) प्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानाचिः श्रेयसाधिगम इत्येतच्कास्त्रस्यादिमं मूत्र-मिति वार्त्तिकम्। तत्र संवेपतः प्रयममूत्रमनूटा तस्य तात्पर्यमाहेत्यादि तात्पर्यटीका। श्रताऽस्य मूत्रत्वमित्यवसीयते ।

#### न्यायसृत्रविवर ऐ

2

यावत् । व्यापारानुबन्धिनी विषयता च तत्पद्तभ्यप्र-माणाचन्वियनी आख्यातार्थः । अत्र यद्यपि अविगा-तिशिष्टाचारविषयत्वेनानुमितवेदविहितकर्तव्यताकं मङ्गलं कर्तुमुचितं तथापि मङ्गलस्य ग्रन्थसमाप्तिप्रतिकृलविदनवि-नाशकतया ग्रन्थादी कर्तव्यत्वेन सर्वज्ञस्य मुनेः स्वता विध्नविरहनिरचयवता मङ्गलाकरणे ऽपि न देाषः । मङ्ग-लस्य कृतत्वे ऽपि तद्यनिबन्धनस्यानियमेनाकृतत्वे ऽपि न च्रतिः। वस्तुताऽत्रापि शिष्यशिचार्थं मङ्गलापनिबन्धः पर-मेश्वरपरप्रमाणपदीपन्यासरूपः कृतः प्रमाणपदस्य कर्तृच्यु-त्पत्त्या प्रमातपरत्वात प्रशब्दसमभिव्याहृतमाधातना च नित्ययथार्थसर्वविषयकं ज्ञानमुच्यते तदुक्तं भारतीयनामस्-हस्रमध्ये प्रमाणं बीजमञ्ययमिति। सिद्धार्थ सिद्धसम्बन्धं श्रोतं श्रोता प्रवर्तत इति न्यायेन(१) विशेषदर्शिनां प्रवर्त-नाय प्रयोजनाभिधेयसम्बन्धानाह प्रथमसूत्रेण । सिडो ज्ञाते।ऽर्थः प्रयोजनं यस्य एवं सिद्धः सम्बन्धे।ऽभिधेयप्रयो-जनाभ्यां यस्य तं ग्रन्थम् । तत्र प्रयोजनं निःश्रेयस्पदबाधि-तापवर्गः। अभिघेयानि पदार्थतत्त्वानि। सम्बन्धेा निःश्रेय-सप्रमाणादिपदार्थतत्त्वज्ञानयोर्हेतुहेतुमद्भावः प्रमाणादित-त्वनिरूपणात्मकग्रन्थयोः प्रतिपाद्यप्रतिपादकभावश्च । प्र-तिपादकत्वं च ग्रन्थस्य ज्ञानद्वारेति मुमुज्त्णां निःश्रेयसा-पयागिप्रमाणादितत्त्वज्ञानजनकत्वरूपनिःश्रेयसापयागि-त्वज्ञानादेतद्ग्रन्थश्रवणे प्रवृत्तिरिति द्शितम् । केचित्त तत्त्वं ज्ञायते अनेनेति च्युत्पत्त्या तत्त्वज्ञानशब्दः शास्त्रपरः निःश्रेयसस्याधिगमा यसात् स निःश्रेयसाधिगम इति

<sup>(</sup>१) श्लोकवार्त्तिके प्रतिज्ञासूत्रव्याख्याने १७ श्लोकपूर्वार्द्धम् । तत्र सिद्धसम्द-स्थिमत्यत्र ज्ञातसम्बन्धिमित पाठः । श्रास्त्रादे। तेन वक्तव्यः सम्बन्धः सप्रयोजन इत्यपरार्द्धम् ।

#### प्रथमाध्यायप्रथमाहि हम्। स्०१।

शास्त्रस्य निःश्रेयसोपयोगितत्त्वज्ञानजनकत्वलाभः। एवं च इति तानि निरूप्यन्त इति न पूरणीयमित्याहुः। तचि-न्त्यम्। प्रमाणाद्यः पदार्था इत्यादिज्ञानं न मोत्त्रप्योजक-मिति तत्त्वेत्युक्तम्। तत्त्वं च लक्त्णस्वरूपादिकं तथा प्रमा-णादीनां तत्त्वेन प्रकारेण विशिष्य ज्ञानान्मोत्ताधिगम इत्य-र्धः। प्रमाणप्रमेयेत्यादि सर्वपदार्थप्रधानो बन्द्यनिर्देशः। अथ

> पदार्थानां प्रधानत्वे परस्परविभेदतः। एकदैव कियायागाद् भवति दन्द्रसंज्ञकः॥

इत्यिभियुक्तस्परणात् प्रमाणादीनां प्रमेयाचिभिन्न-तया इन्हानुपपत्तिरिति चेत्। न। पदार्थे। हि जात्याकृति-व्यक्तय इतिभाष्यां नुसारेण पदार्थतावच्छेदकस्यापि पदा-र्थत्वात् । जातिपदं पदार्थतावच्छेदकपरं तथा चात्र पदा-र्थतावच्छेदक मेदादेव द्वन्द्वविधानम् । घटा इत्यादिस्वरूपै-कशेषस्य ले पदार्थ मेदादेव इन्दः। न च तत्र इन्द्र एव नेति वाच्यम्। सकृदुचरितः शब्दः सकृद्र्थं गमयतीति नियमाद घटा इत्यनेनानेकघटवेषानुपपत्तेः। न चानेकपद्मेलनरूप-समासत्वस्य घटै। घटा इत्यादी नास्तीति कथं इन्द्र इति वाच्यम्। इन्होत्त्रारमेकशेषस्य करणात्। वस्तुतस्तु तादशनि-यम एवं नापगम्यते एकाथीवच्छित्रार्थकस्वरूपैकशेषाऽपि नास्तीति सर्वत्र पदार्थतावच्छेदकभेदादेव द्वन्द्वः पदार्थभे-देनापि द्वन्द्वविधाने घटकलसावित्याद्प्रियोगापसेरिति। यत् द्वन्द्वापवादक एवैकशेषः स च द्वन्द्वप्रसक्तावेव सम्भव-तीति पदार्थभेदे ।पि इन्द्रविधानम् । अत एव युआवित्यादौ नुन्विधानं साधु समासभिन्न एव तस्य साधुत्वादिति । तन्न । घटा इत्यादी बहुवचनस्य लुप्तघटपदाप्रकृतिकतया तदर्थेन बहुव चनार्थस्यान्वये प्रकृत्यर्थ एव संख्याचन्वये स्या-

#### न्यायसूत्रविवरणे

8

दिविभक्तीनां साकाङ्च्तविमितिनियमभङ्गापत्तेः। तत्र च निर्देशे यथाव वनं विग्रह इति भाष्यम्। तथा च प्रमाणानि च प्रमेपं च संशयश्च प्रयोजनं चेति विग्रहं वर्णयन्ति। निर्देशसूत्रे च कचिदेकवचनं कचिच बहुवचनं सप्रयोजनिमति तत्रतत्रैव व्याख्येयम् । केचित्त् प्रथमे।पस्थितत्वादेकवचनेनैव प्रमाणं च प्रमेयं चेत्यादिविग्रहमाचरन्ति । प्रमाणाधीना सर्वेषां व्यवस्थितिरिति प्रधानतया प्रथमतः प्रमाणनिर्देशः। जीवा-त्मपरमात्मनाः प्रमेयत्वेनावधारितयारेव सत्त्वस्यैर्यादि-सिद्धिस्तित्सदौ च जीवात्मिन उत्तरकालं दुःखानुवृत्ति-निवृत्तिकामनया तत्त्वेन तदुभयनिरूपणश्रवणे प्रवृत्तिस-म्भवस्तत्तत्त्वं च देहादिव्यतिरिक्तत्वं परमात्मतत्त्वं च जगत्कर्तृत्वादिकमपि एतद्वयं साचान्सुक्तिहेतुरितरेषां देहादीनां प्रमेयाणां सामान्यविशेषरूपेण तत्त्वावधारणं च देहादिव्यतिरिक्तत्वज्ञानस्य प्रतियोगिज्ञानसापेच्तया प्रयोजकमिति प्रमाणानन्तरं प्रथमतः प्रमेयनिर्देशः।परार्थ-स्यते पदार्थव्यवस्थापनस्यानुमानस्य न्यायसाध्यतयाऽव-सरता न्याये निरूपणीये तत्पूर्वाङ्गसंशयस्यादै। निर्देशः। श्रोतव्य इत्यादिश्रत्या श्रवणानन्तरं मननवेश्वनात् मन्त-व्यश्चापपत्तिभिरिति बहुवचनेनैकेन हेतुनानुमानानन्तरम-न्यहेतुकानुमानज्ञापनात् संशया नानुमानाङ्गम्। न च तत्रा-पि आहार्यसंशयाभ्युपगम इति वाच्यम् । मानाभावादि-ति चेत्। न। श्रोतच्य इत्यादिश्रुतै। श्रवणमननधानानाहे-तुकानुमानानां च नैकप्रकारत्वं विविच्तिम्। तेनैकरूपेण शा-व्दादी सत्यपि रूपान्तरेणानुमानात् न संशयानुपपत्तिः। वस्तुतः संशयस्यानुमितावहेतुत्वे ऽपि विचारस्थले मध्य-स्थसंशये सत्येव तिश्चवृत्तये कः साध्यवानिति तत्परने

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० १।

वादिना न्यायाङ्गावनान्न्यायाङ्गत्वं संशयस्येति। एवं शाब्दसिद्धावप्यर्थान्तरतात्पर्यसम्भावनयाऽप्रामाण्यसंश-याद्रथंसंशयेन निश्चितप्रामाण्यकानेकहेतुकानुमितिः ततश्च प्रयोजनज्ञानं विना न्यायप्रवृत्तिर्न सम्भवतीत्येक-कार्यप्रयोजकत्वसङ्गत्या प्रयोजनोद्देशः । सदृशुन्तोदाहर-णस्य न्यायघटकतया तज्ज्ञाने दृष्टान्तज्ञानापे चेति तदादौ तन्निह्नपण्म् । यद्वा दृष्टान्त एव न्यायेन पर्यत्यायनमिति तदादै। तदिधापनम्। तेनोदाहरणस्य दृष्टान्ताघटितत्वे ऽपि घटितत्वे अपि वा तद्व्यवहितपूर्वे स्वातन्त्रयेण तन्निह्मण-स्यानुपयुक्तत्वे अपि न चतिः। सिद्धान्तविषयस्यैव न्या-यस्य वस्तुसाधकत्वं सिडान्तविषयत्वज्ञानं च दृष्टान्तं विना नेति दृशान्तानन्तरं न्यायपूर्वं सिद्धान्तकथनम्। ततश्चावसरता न्यायावयवकथनं तत्र चावयवकथनेनैव न्यायकथनम् । ततश्चैककार्यकारितकीपन्यासः । ततस्त-त्कार्यतया निर्णयस्य । ततश्च तद्नुकूलयोवं।द्जलपयाः । तता विजयलच्चणैककार्यकारितया वितण्डायाः त्कथात्रयहेत्प्रयोगाङ्गकतया तत्र च वादस्थले विरोधिहेता दे। पज्ञानं विना स्वहेतुना साध्यसाधनं न भवति जलप-वितएडयाश्च परकीयहेता देखे। द्वावनं विना विजया न भवतीति वितएडानन्तरमेककार्यकारितया हेत्वाभासा-नाम् । ततश्चावसरतः कथाङ्गानां छलजातिनिग्रहस्थानानां निग्रहरूपैककार्यकारिणामुपन्यासः। बलजात्यानिग्रहस्य-लान्तःपातित्वे ऽपि विशेषेण कथनं प्रधानार्थं तथा च प्रमाणत्वादिकं न पदार्थविभाजकं मिथा विरुद्धत्वाभा-वात् परं तु मान्नापयागिज्ञानविषयतावच्छेदकं पदार्थवि-भागश्चार्थतोऽवसेयः। कएठतः कणादैरुक्तः। इति प्रथम-सूत्रव्याख्या ॥ अस्य सूत्रत्वं च

### न्यायसूत्रविवरणे

अल्पात्त्रमसन्दिग्धं सारवद् विश्वता मुखम्। अस्तोभमनवद्यं च सूत्रं सूत्रविदेग विदुः(१)॥

इति तह्मच्णादवसेयम् । एतद्ग्रन्थस्यान्वीचिकीन्या-यतकादिशब्दैव्यपदेशस्य योगेन रूळ्या च । तत्र अवणाद्नु परचादीचा आत्ममननमन्वीचा तन्निवाहिका आन्वी-चिकीति योगार्थः । अस्यार्थस्य वेदान्तादिगतत्वे ऽपि अत्र न्यायस्य बलवन्त्वेन प्राचुर्येण च भूरिप्रयोगाद् रूढिक-ल्पनमिति तथा च न्याया मीमांसा धर्मशास्त्राणिति श्रुतेः । धर्मशास्त्राणि (२)

त्रङ्गानि वेदाश्चत्वारा मीमांसा न्यायविस्तरः। धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्या द्येताश्चतुर्द्श ॥ इति विष्णुपुराणाच । न्यायस्य बलवत्त्वं च सिद्धा-न्तानुसारित्वम् । तथा च कूर्मपुराणम् ।

श्रुतिसाहाय्यरहितमनुमानं न कुन्नचित्। निश्चयात् साद्येद्थं प्रमाणान्तरमेव च॥ श्रुतिस्मृतिसहायं तत् प्रमाणान्तरमुत्तमम्। प्रमाणपद्वीं गच्छेन्नात्र कार्या विचारणा॥ पूर्वीत्तरिवरोधेन कोऽन्नार्थोऽभिमतो भवेत्। इत्यायमूहनं तर्कः शुष्कतर्कं तु वर्जयेत्॥ इति॥

ननु तत्त्वज्ञानस्य कुता मोच्चहेतुत्वं तत्त्वज्ञानिना-मिष मोचादर्शनात् । एवं सर्वाएयेच तत्त्वानि ज्ञातानि साचात् कारणानि किंचा कानिचित् कारणानि कानिचित् प्रयोजकानि तच कारणत्वादि नैयायिकं वाचनिकं वा इत्याकाङ्गायामाह ।

<sup>(</sup>१) त्रयं क्लोकः पराग्ररीयपुराग्रे १८ वर्ध्याये वर्तते।

<sup>(</sup>३) धर्मगास्त्राणीति तु सम्पातायातिर्मात सम्भाव्यते ।

## प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० २।

9

दुःखजन्मप्रवृत्तिदे। षिमय्याज्ञानानामुत्त-रेात्तरापाये तदनन्तराभावादपवर्गः (१) ॥ २ ॥

दुःखादीनां मध्ये यदुत्तरोत्तरं तस्यतस्यापाये उभावे सति तदनन्तरस्य तत्तत्सन्निहितपूर्वपूर्वस्याभावादपवर्ग इत्यर्थः । अत्र सतिसप्तम्याः पञ्चम्याश्च प्रयोजकत्वं प्रया-ज्यत्वं वाऽर्थः । मिथ्याज्ञानादीनां कारणानामभावस्य प्र-योज्यत्वं कार्याणां देशवादीनामभावे स्वरूपसम्बन्धविशेष एव द्राभावाद् घटाभाव इतिप्रतीतिसिद्धवदिति। ऋथ दुःखाभावप्रयोज्यत्वं नापवर्गे तस्य चरमदुःखध्वंसरूप-त्वात्। न चाभेद् एव पच्चम्यर्थे इति वाच्यम्। जन्मा-पायप्रयोज्यस्य दुःखात्यन्ताभावस्य चरमदुःखध्वंसात्म-कमोत्त्मेदात् न हि जन्मापायप्रयोज्यो दुःखध्वंस इति चेत्। न। तद्नन्तरकालदुः खविरहस्य स्वसामानाधिकर-एयस्वसमानकालीनत्वाभयसम्बन्धेन दुःखबद्न्यत्ववैशि-ष्ट्यप्रयोजकतया तादृशविशिषृदुः खध्यं सरूपमाच् प्रत्यपि तस्य प्रयोजकता । अयमभिषायः । जीवातमना देहादि-भिन्नत्वरूपतत्त्वप्रकारेण साचात्कारे जाते तेन प्रतिबन्धात् तदात्मदेहाच भेदावगाहिज्ञानस्वरूपस्य मिथ्याज्ञानस्य नि-रासः। न चोत्पन्नतत्त्वज्ञानस्य तिहरहद्शायां मिथ्याज्ञाना-त्पत्ती बाधकाभाव इति वाच्यम् । तादृशतत्त्वज्ञानेन मि-ध्याज्ञानजनकी भूतदे । षविशेषस्य मिथ्याज्ञानजन्यसंस्का-रस्य नाशात् समानविषयकविरोधिज्ञानस्य संस्कारनाश-कतायाः क्रुप्तत्वात्। न च तादृशमिथ्याज्ञानजन्यसंस्कार-

<sup>(</sup>१) तटनन्तरापाघाटपर्वा इति विष्वनायपञ्चाननसम्मतः पाठः । परं जिः चयमं तत्त्वज्ञानात् क्रमेण भवति क्रमप्रतिपादनार्धं चेदं सूत्रं दुःखजन्मप्रवृत्तिदे।चिम-ख्याज्ञानान।मित्येयमादोति वार्त्तिकम् ।

=

रूपवासपाया देषिविशेषतया मिथ्याज्ञानजनकत्वे उनव-स्थेति वाच्यम्। अनादित्वेन बीजाङ्करवत् तद्दोषाभावात्। तथा च तत्त्वज्ञानेन समूलिमिथ्याञ्चाने निरस्ते देषस्य रागद्वेषादेस्तत्कार्यस्यानुत्पत्तिः। रागादिकं प्रति तादश-मिथ्याज्ञानस्य हेतुत्वमन्वयव्यतिरेकाभ्यां ग्राह्मम्। न च तत्त्वज्ञानिनामपि रागादिदर्शनात्। कथं तत्र मिथ्याज्ञानस्य हेतुत्विमिति वाच्यम्। विजातीयरागादिकं प्रत्येव तस्य हेतुत्वात्। अत एव श्रीभगवद्गीतावचनम्। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुद्यन्ति जन्तव इति। अज्ञानेन मिथ्याज्ञानेन आवृतं प्रतिरुद्धं ज्ञानं तत्त्वज्ञानं तेनाज्ञानेन मुद्यन्ति च रागादिमन्तरच भवन्तीत्यर्थः। अन्यञ्च च

यदात्मानं विजानीयादहमसीति प्रवः।

किमिच्छन कस्य कामाय संसारमनुसंसरेत् ॥ इति ।
न चैतद्वचनाभ्यां तत्त्वज्ञानाभावस्यैव रागादिहेतुत्वं
बेाध्यत इति वाच्यम् । तत्त्वज्ञानाभावत्वापेत्त्या लघुत्वेन मिध्याज्ञानत्वे रागादिजनकतावच्छेदकत्वावधारणात् । उत्पन्नतत्त्वज्ञानिनाभप्यविरलतत्त्वज्ञानधारायां प्रमाणा-भावेन तद्विरहदशायां रागायुत्पत्तेः । रागाद्यपाये च तत्कार्यप्रवृत्त्यपाय इति । तथा च रागापाये धर्माधर्मजन-कप्रवृत्त्यपाय इति धर्माधर्मानुत्पत्त्या प्राक्तनाप्रारच्धादृष्ट्य तत्त्वज्ञानाधीननारोन प्रारच्धस्य च भागेनैव चपात् कार-णस्यादृष्ट्य विरहे जन्मना विल्वज्ञणशरीरसम्बन्धस्या-भावे तद्धीनद्वास्याप्यभावाद्पवर्ग इति पर्यवसितम् । न च धर्माधर्मयोः सुखद्वास्यन्वत्वर्गस्यावेनैव सुखद्वास्यान्त्र त्पत्तिसम्भवात् कथं जन्मापाय इत्युक्तमिति वाच्यम् । जन्मान्तरसम्भवे भागस्यापि सम्भव इति तदर्भ पापपु-

## प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० २।

ण्ययोरपि सम्भावना यथा जीवन्सुक्तभागदर्शनेन पार-व्यधमीधर्मकल्पनेतिशङ्कानिरासाय तदुपादानात्। अत एव धर्मनिरासाऽपि धर्मसत्त्वे तद्धीनसुखभागार्थं शरी-रसम्बन्धस्वीकारे दुःखपस्किरपीति। एतेन तत्त्वज्ञानाद्वि-लच्णमदृष्टं जन्यते तेन च नित्यसुखसाचात्काररूपा मुक्ति-र्जन्यत इति भद्दमतमप्यपास्तीकृतम्। तदानीं शरीरविरहेण साचात्कारासम्भवात्। न च मुक्तस्य शरीरमपि सम्भवति तदारम्भकपापपुण्ययोरभावात्। न च तत्त्वज्ञानजन्याद-ष्ट्रेन शरीरमपि जन्यत इति वाच्यम्। शरीरस्य नित्यत्वा-सम्भवेन तद्वाधे सुक्तेरपि वाधापत्तेः अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्रुशत इतिश्रुतिवाधापत्तेश्च वावेत्यव्यय-मेवार्थे तथा च त्रशरीरमेव सन्तमित्यर्थः। वावसन्तमिति यङ्लुगन्तं वा। प्रियापियं सुखदुः खे। एतेन नित्यसुखसाचा-त्कारान्यजन्यज्ञानत्वाविच्छन्नं प्रत्येव शरीरस्य हेतुतया मुक्ततादशायां शरीरविरहे ऽपि न तदनुपपत्तिः। वस्तुता-ऽवचिछन्नज्ञानत्वावचिछन्नं प्रति शरीरस्य हेतुत्वान्नानुपप-त्तिः नित्यसुखसाचात्कारस्यावचिद्यन्नत्वविरहेण व्यभि-चारानवकाशादिति परास्तम्। तादशसुखे मानाभावात्। श्रानन्दं ब्रह्मणा रूपं तच माचे प्रतिष्ठितमिति श्रुता चानन्द-पदेन पुंलिङ्गत्वानुपपत्त्या आनन्दपदं सुखवत्परं ब्रह्म-पदं जीवपरं रूपपदं स्वरूपपरं मोत्तपदोत्तरसप्तम्या निमि-त्तत्वमर्थः । तथा च सुखवज्जीवस्वरूणं मे । च्निमित्तीभूतसा-चात्कारविषय इति तादशश्रुनितात्पर्यात्र तद्वलानित्यसु-खिसिडिरिति। वस्तुत त्रानन्दपदं दुःखाभाववत्परिमिति मान्ते मान्दरशायां प्रतिष्ठितं स्थितं भवतीत्यर्थः। तथा च जीवात्मतत्त्वज्ञानं मिथ्याज्ञाननिवृत्त्यादिद्वारा माच्सा-

धनं नैयायिकम्। वाचिनिकं च आत्मा वा अरे द्रष्ट्यः श्रीतव्या मन्तव्या निद्ध्यासितव्य इत्यादिश्रुतेः। इतरपदार्थज्ञानं च साचात् परम्परयात्मतत्त्वज्ञानापयागीति
बेाध्यम्। न च तत्त्वज्ञानिनां कर्मदर्शनाञ्च कथं धर्माधर्मीत्पित्ति वाच्यम्। विजातीयरागादिजन्यकर्मण एवादृष्ठजनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावदृष्ठजनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावदृष्ठजनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावदृष्ठजनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावद्रष्ठजनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावद्रण्जनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावद्रण्जनकत्वात्। न च रागादिकं विनापि नित्यसन्ध्यावद्रण्जनकत्वात्। न च तत्त्वज्ञानिनामिष सन्ध्याद्यकरणे न कथं पापात्पत्तिरिति वाच्यम्। तत्त्वज्ञानपूर्वमेव नित्यकर्माधिकारात्।

तावत् कर्माणि क्वीत् न निर्वियेत यावता। सत्कथाश्रवणादै। वा श्रद्धा यावन्न जायते॥

इत्यादिश्रीभागवतीयभगवद्वचनात्। न च तथापि
दैववशसम्पन्नगङ्गाजलसंयोगादिना तत्त्वज्ञानिनां पुण्यापचिरिति वाच्यम्। तादृशपुण्योत्पादे ऽपि तेषां तत्त्वज्ञानादेव च्यात्। ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते ऽर्जुन
इति भगवद्वचनात्। एवं चादृष्टान्तरोत्पादे ऽपि न च्यतिः
तेषामपि तत्त्वज्ञानादेव च्यात्। रागादिजन्यादृष्टानां शरारारम्भकतावच्छेदकावच्छिन्नतया मासुक्तं च्यिते कर्म कवपकोटिशतैरपीत्यादिवचनात् तत्त्वज्ञानानाश्यतया रागादिनिरासेन तेषां निरासात्। यद्वा नीरागस्य दैववशसम्पभगङ्गाजलसंयोगादीनां पापनाशकत्वमेव न तु पुण्यजनकत्वमपीति नव्याः। तत्त्वज्ञानिनां दैववशसम्पन्नकर्मजन्यादृष्टानासुत्पाद्विनाशकत्त्पने गौरवान्मिथ्याज्ञानजन्यवासनाया एषादृष्टमात्रहेतुत्वं कल्प्यते तद्विरहादेव तत्त्वज्ञानिनां न धर्माधर्मात्पत्तिः देषपदेनाप्यत्र सैवोच्यते

#### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सु० ३।

ततश्च मिथ्याज्ञानाभावे उनुत्पादात् प्राक्तनानां तत्त्वज्ञा-नादेव नाशात् प्रवृक्तिपदं च धमीधर्मसामान्यपरमि-त्याहुः। प्रथमप्रकरणमिति । उक्तमिति शेषः। प्रथमपद-मिथ्यप्रयोजनपरं प्रकरणं जिज्ञासाधीनवाक्यप्रधीनत्वं च साच्चात्परम्परासाधारणं तेन द्वितीयादिसूत्रे नाव्या-प्रिः तथा च जिज्ञासायां प्रथमपदार्थप्रयोजनाभिधेययोर-न्ययात् प्रयोजनाभिधेयजिज्ञासाधीनवाक्यजातिमत्यर्थः। समृहत्वं चानेकत्वम्॥

इति न्यायसूत्रविवरणे प्रयोजनाभिधेयप्रकरणम् ॥ यथोदिष्टं क्रमेण लच्चितुं प्रथमोदिष्टप्रमाणानि खच्चयति ।

प्रत्यतानुमानापमानशब्दाः प्रमागानि ।। ३॥

प्रत्यच् चिन्यतमत्वं प्रमाण्यच् एम् । अथ प्रशब्दसमिन्याष्ट्रतमाधातुना तद्वति तत्वकारकत्वरूपप्रकर्षविशिष्टानुभवा बोध्यते स्मृता तान्त्रिकाणां प्रमाव्यवहाराभावात् ज्ञानवाचिनापि माधातुनाऽनुभवा लच्यते तत्करणं
च प्रमाण्मिति प्रमाकरण्त्वमेव लच्चणम् । प्रत्यच्तेत्यादि
विभागपरमिति व्याख्यानं सम्यगिति चेत्। न । कानि प्रमाणानीति जिज्ञासायां प्रमाणानीत्युत्तरासङ्गतेः । प्रमाणानीति बहुवचनं प्रत्यचादीनां विजातीयप्रमाकरण्ताभेदलाभाय । यद्यपि तत्पदार्थभेदेन तद्वति तत्प्रकारकत्वस्थाननुगतत्या प्रमाणदस्य नानार्थत्वात् कथं प्रमाण्पदेन सकलाभाण्याभः तथापि प्रमाण्यदेन प्रमापद्ववृत्तिनिमित्त-

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यात्मते इति प्रथमप्रकरणिर्मात मूत्रपाठएन्वे वर्तत इति गम्यते। स्वमये और।

<sup>(</sup>२) यथे ळिष्टिबिभागद्वारेण सूत्रं प्रत्यज्ञानुमानीपमानग्रन्थाः प्रमाणानीतीति वार्त्तिकमः।

त्वेन प्रमात्वानामनुगमात्।शक्तिविशेषसम्बन्धेन प्रमापद-वत्करणत्वं वा प्रमाणत्वं तेन प्रमापद्पवृक्तिनिमित्तस्याप्ये-कस्यासत्त्वेन तद्व्रपेणानुगमाभावे ऽपि न क्षतिः। प्रमाण-व्यवहारविषयत्वं वा प्रमाणत्विमह विवक्षितिमिति प्रत्य-क्षादिविशेषोपादानात् प्रमाणविभागोऽपि सूचितः॥

तत्र क्रमेण विशेषलक्षणं कर्तुं प्रत्यक्तक्षणमाह । इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्यकं ज्ञानमव्यपदेश्य-मव्यभिचारि व्यवसायात्मकं प्रत्यक्तम् (१) ॥ ४ ॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षात्पन्नं ज्ञानं प्रत्यच्निति प्रत्यच्न-सामान्यलच्णम् । तत्रात्ममनःसंयोगजन्यसुखादियार-णाय ज्ञानमिति । तचाव्यभिचारि चेत् प्रत्यच्यभेत्यर्थः । अव्यभिचारित्वं अमसामान्यभिन्नत्वं आंशिकअमस्य ल-च्यत्वे स्वानुयागितृत्तित्वस्वप्रतियागिनिष्टस्वाविच्छन्नप्र-कारतानिरूपितत्वा भयसम्बन्धेन यतिकञ्चित्सम्बन्धविशि-षृविशेष्यतासंसर्गानविञ्जन्नविषयतान्यतरवत्त्वं संसर्गान-वहिन्नत्वं तु सांसर्गिकविषयत्वानिरूपितत्वमतः सर्वाशे भ्र-मात्मकज्ञानीयमुख्यविशेष्यतामादाय न दे ाषः। संसर्गानव-च्छिन्नेत्यादिकं निर्विकल्पकसाधारण्याय। तच प्रमात्मकप्र-त्यत्तं द्विविधमन्यपदेश्यमतीन्द्रियं निर्विकल्पकात्मकमन्य-भिचारि व्यवसायात्मकं व्यवसाया विशिष्ट्रप्रत्यत्तम् । अ-त्राव्यभिचारित्वं निरुक्तो भयसम्बन्धेन सम्बन्धि वशिष्टुवि-शंष्यतावत्त्वमिति। यद्यपि श्रात्ममनः संयागरूपेन्द्रियार्थस-त्रिकर्षजन्यत्वाज् जन्यज्ञानमात्रे लच्एमिदं गतमगतं चेश्व-रप्रत्ये। न चात्र ज्ञानपदं साचात्करोमीतिप्रतीतिसिद्ध-साचात्कारत्वरूपजात्यवच्छिन्नपर्मिति वाच्यम् । तथा

<sup>(</sup>१) इन्द्रियार्थसिवकवात्पविमतः ट सूत्रमिति वार्तिकम्।

#### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सृ० ४।

सति विशेषणद्लवैयर्थात् तथापि विषयताप्रत्यासन्यव-च्छिन्नजन्यत्वस्य विवच्छात्। ईश्वरप्रत्यचं तु न लद्यमि-ति । ननु इन्द्रियत्वावच्छित्रजनकतानिरूपितजन्यत्वमेव लच्णमस्तु किं सन्निकर्षधटनयेति। न चेन्द्रियत्वं न जातिः तेजस्त्वादिना साङ्गर्यात् तथा चानुगतेन्द्रियत्वस्याभा-वात् कथं तेन हेतुतेति बाच्यम् । शब्देतरोद्भृतविशेषगुण-शून्यत्वे सति ज्ञानकारणमनःसंयागाश्रयत्वस्येन्द्रियत्वरू-पत्वात् । तत्रात्मादिवारणाय सत्यन्तम् । श्रोत्रसङ्ग्रहाय शब्देतरेति । रूपस्य चक्षुषि सत्त्वादुद्धतेति । उद्भतत्वं न जातिः शुक्कत्वादिना सङ्करात्। न च शुक्कत्वादिच्याप्यं नानैवाद्भतत्वमिति वाच्यम् । उद्भतस्पत्वादिना चाध्व-षादिजनकतानुपपत्तेः । किं तु शुक्रत्वादिव्याप्यमनुद्ध-तत्वं नाना तद्भावकूटश्चोद्भतत्वं तच संयोगादावपि संयोगादिश्रक्षुरादावस्तीति विशेषेति । कालादिवारणाय विशेष्यद्वं कालादे रूपाचभावप्रत्यत्ते सन्निकर्षघटकचक्षः-संयागाश्रयस्य कालादेवीरणाय मनःपदं ज्ञानकारणदलं चेति चेत्। न। एवमिन्द्रियत्वस्यानुगतत्वे ऽपि तेन प्रत्य-चहेतुतायाः सर्ववादिसिद्धत्वाभावादिन्द्रियत्वेन हेतुत्व-मते अपि तद्धेतुतायाः सन्निकर्षद्वारैवेति सूचनाय सन्नि-कर्षजन्यत्वघटितं लच्चणमादतिमिति । न च प्रमाणप्रस्तावे प्रमालच्णमथीन्तरग्रस्तमिति वाच्यम्। प्रत्यस्प्रमालच्णे कृते तत्करणत्वस्य प्रत्यच्प्रमाणलच्णस्य स्फ्रटत्वेन तात्प-यात्। अथवा इन्द्रियार्थसन्निकर्षजन्यं ज्ञानं यत इत्य-ध्याहारें णैव तादशार्थलाभात् । वस्तुतः प्रत्यचानुमाने-्रेत्यादिप्रमाणलच्णे प्रत्यच्पदं प्रत्यच्प्रमाकरणपरं तत्र प्रत्यच्प्रमायां निरूपितायां तत्करणस्वस्य सुप्रहत्वात् सैव निरूपिता प्रत्यचपदस्य अचिमिन्द्रियं प्रति जातमिति

व्युत्पत्त्या प्रमापरत्वे अपि लत्त्रणया प्रमाण्याधकत्वा-दायुर्रुतमितिवत् । अथ तथापि सन्निकर्षत्वस्याननुगत-त्वेन संयोगादिभेदेन लै। किकसन्निकर्षाणामलै। किकसन्नि-कर्षाणां ज्ञानलज्ञणादीनां चानुगतानतिप्रसक्तधर्मस्य दुर्घ-चत्वादन्यतमत्वादिनानुगमसम्भवे ऽपि गौरवम् । एव-मिन्द्रियत्वमेव प्रत्यच्प्रमाण्वच्एमस्तु कृतमधिकेनेति तथापि प्रमाणान्तरतानियामकं प्रमावैजात्यिति सूच-नाय प्रत्यत्तप्रमाकरणत्वमेव तत्प्रमाणलत्त्रणं प्रागेवाभि-हितमिदानीं प्रसङ्गतः प्रमालच्णिमिन्द्रियत्वावचिछन्नजन्य-त्वरूपमिति तत्र तादशजन्यताविशेषलाभायैव संश्विकष-पदम्। साचात्कारत्वस्य लच्चणत्वसम्भवे अपि तस्य लच्च-णान्तरत्वादिन्द्रियाणां प्रमाणस्वरूपताञ्चापनायैव प्रमाण-तैक्यज्ञापनाय वा गुर्वेपि तथा लक्षणं प्रदर्शितसिति भावः। केचित्त इन्द्रियार्थसन्निकर्षेत्यनेन ज्ञानाकरणकं ज्ञानं प्रत्य-क्षमित्यर्थे। विवक्षणीयः। न च विशिष्टवैशिष्ट्यावगाहि-प्रत्यक्षविशेषे ऽच्याप्रिस्तस्य विशेषणतावच्छेदकात्मकविशे-षणज्ञानजन्यविशेषणतावच्छेदकप्रकारकविशेषणज्ञानज-न्यत्वेन ज्ञानकरणकत्वादिति वाच्यम् । ज्ञानाकरणकज्ञान-वृत्त्वनुभवत्वव्याप्यजातिमत्त्वस्यैव लक्षणत्वेन विवक्षणी-यत्वात् तथा च तादश अत्यक्षत्वमादाय सर्वत्र लच्चणगम-णादिति प्राहुः। सविकल्पकमपि द्विविधं संस्कारोद्भव-तद्तुद्भवभेदादित्याह । संस्कारोद्भवा प्रत्यभिज्ञा 🤈 ॥

श्रमानं लच्यति विभजते च।

श्रय तत्पूर्वकं त्रिविधमनुमानं पूर्वचत् प्रोषवत् सामान्यता दृष्टं च<sup>(२)</sup> ॥ ५ ॥

<sup>(</sup>१) रतन्मते इटमिप सूत्रम्। क्वचित् सूत्रपाठपुत्तके अपीदं वतंते।

<sup>(</sup>२) प्रत्यवलवणानन्तरमनुमानलवणपरं सूत्रं पठित । श्रय हत्यूर्वेकं त्रिविध-मनुमानमितीति तात्पर्यटीका ।

#### प्रथमाध्यायत्रथमाहिकम्। सू० ४।

24

श्रथशब्द यानन्तर्यार्थः। तेन प्रत्यत्तनिरूपणस्यानुमा-ननिरूपणहेतुत्वं लभ्यत इति प्रत्यच्रमादौ निरूपितमिति स्चितम् । प्रत्यच्चपूर्वकत्वेनानुमाननिरूपणे प्रत्यच्ज्ञानस्य विशेषणज्ञानसुद्रयाऽपेच्चिनत्वात् । अत्र तत्पदं प्रत्यच्पमा-णपरम् । पूर्वपदं कारणवाचि । अनुमानमनुमितिकरणम् । प्रत्यच्जन्यत्वेन निरूपणं च ज्ञायमानित इस्य कर खतानिरा-करणाय । इतरभेदानुमापकं त्वनुमितिकरणत्वमात्रम्। प्रत्यच्चजन्यत्वं च प्रत्यच्यात्रवृत्तिधर्माविच्छन्नकारणताप्र-तियागिककार्यत्वं तेन कालविधया प्रत्यत्त जन्यतामादाय धूमादिहेतृनामपि तज्जन्यतया न लिङ्गकरणतावादिमता-निरासः। न वा शाब्दाचात्मकव्याप्तिज्ञानासङ्ग्रहः तत्रा-पि मनस्त्वावच्छिन्नजनकताप्रतियागिकजन्यतासत्त्वात्। वस्तुनस्तु उपायाभावाद् व्याप्तिनिश्चय एव न सम्भवति कुतस्तस्य प्रामाएयमितिवावीकशङ्गानिराकरणाय तत्पूर्व-कत्वेन निरूपणम्। त्रैविध्यमाह। पूर्वेवदित्यादि। पूर्वे कारणं तबद् व्याप्यतया तद्विषयकं ज्ञानं यथा चिकीषा-दिना प्रवृत्त्यनुमानम्। शेषः कार्यं तद्दद् व्याप्यतया तद्धि-षयकं ज्ञानं यथा धूमादिना वह्नयनुमानम्। समान्यता दृष्ट कार्यकारणभिन्नलिङ्गविषयकं व्याप्तिज्ञानं यथा पृथिवीत्वा-दिना द्रव्यत्वानुमानम्। त्रथवा दृष्ट्यमित्यस्य सर्वत्रान्वयः तथा च पूर्ववद् दष्टमन्वयसहचारेण दपृमन्वयसहचारमा-त्रजन्यव्याप्तिज्ञानं केवलान्वय्यनुमानमित्यर्थः । शेषवद् दृष्टं व्यतिरेकसहचारमात्रजन्यव्याप्तिज्ञानं केवलव्यतिरे-कीत्यर्थः। सामान्यता दृष्टं तदुभयसहचारग्रहजन्यं व्या-प्रिज्ञानमन्वयव्यतिरेकीत्यर्थः । केचित्तु तत्पूर्वकमित्यत्र तत्पदं सहचारप्रत्यच्च परं तत्र प्रत्यच्त्विमिन्द्रियजन्यज्ञान-

त्वं तथा च सहचारविषयकेन्द्रियजन्यज्ञानजन्यमनुमान-मित्यर्थ इत्याहुः। अन्ये तु तत्पदं प्रत्यच्विशेषपरामर्शकं विशेषत्वं च व्याप्तिपच्चधंताविषयकत्वं तेन व्याप्तिवि-शिष्टपच्चधंमताज्ञानजन्यं ज्ञानमनुमानं चानुमितिरिति प्र-मालच्णं यत इत्यध्याहारेण च करणमवसेयम्॥

क्रमप्राप्तमुपमानं निरूपयति।

प्रसिद्धसाधर्म्यात् साध्यसाधनसुपमानस्(१)॥६॥

प्रसिद्धस्य पूर्वप्रमितस्य गवादेः साधम्यात् साद-रयात् तज्ज्ञानात् साध्यस्य गवयादिपदवाच्यत्वस्य साधनं सिद्धिकरणं यत् सादृश्यज्ञानं तदुपमानं सिद्धिश्चोपमितिः। अथवा प्रसिद्धात् गवयादै। ज्ञातात् साधम्धात् गवादि-सादरयात् साध्यसाधनमित्यर्थः । ननु सादरयज्ञानमुप-मानमित्येवकथं ने क्तिमिति चेत् तत्फलस्यानुमानभिन्न-स्यापमितिरूपस्य प्रदर्शनाय तथाभिधानात् । तत्प्रदर्शनं च कणादादीनायनुमानान्तर्गतत्वसेव मतं तन्निराकरणाय। तथाहि केनचिद् ग्रामीणेन कीटग्गवय इति प्रश्ने कृते गासदशा गवयपदवाच्य इत्यारण्यकेन केनचिदुत्तरितं तता ग्रामीणाऽरएये कदाचिद् गवयद्शनेनायं गवया गोसहश इति निश्चित्य गवया गवयपद्वाच्य इत्यवधारयति । तादृशावधारणं हि न प्रत्यत्तं गवयपद्याच्यत्वस्य चक्षुरा-चयोग्यत्वात्। नापि शाब्दः शब्दादेरभावात्। नाप्यनु-मितिः व्याप्यतया लिङ्गानुपस्थितेः तथानुव्यवसायाभा-वाच। तथा चातिरिक्तप्रमासिद्धौ तत्करणमप्यतिरिक्तमि-ति सिद्धमुपमानं प्रमाणान्तरम्। तत्र च सादश्यज्ञानं करणं

<sup>(</sup>१) त्रयोगमानम् । प्रसिद्धमाधम्यात् साध्यसाधनसुपरानिर्मात । सृत्रार्थः पूर्वविति वार्त्तिकम् । त्रयोगमानिर्मित भाष्यम् । सूत्रं गठित । प्रसिद्धसाधम्यात् साध्यसाधनसुपमानिर्मित तात्पर्यटीकाकता सूत्रभाष्यविभागः कतः ।

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०६-=।

50

गोसदृशो गवयपद्वाच्य इत्यतिदृशवाक्यार्थस्य स्मरणं व्यापारो गवया गवयपद्वाच्य इत्युपिमितिः फलम्। अयं गवयपद्वाच्य इति तु न फलं तथात्वे गवयत्वस्य शक्य-तावच्छेद्कत्वालाभादिदन्त्वादेरननुगमाद् गोसादृश्या-देगैं। रवाच गवयत्वमेव शक्यतावच्छेद्कं वाच्यमिति। एवं दीर्घश्रीवत्वाद्यसाधारण्धर्मज्ञानादुष्ट्रे करभपद्वाच्य-त्वज्ञानात् तादृश्यम्ज्ञानमप्युपमानमिति दीकाकृतः। तत्र च धिक् करभमतिदीर्घश्रीवं चपलतरेष्टं कठोरकण्ट-काशिनं पशनामपसद्मित्यादिवाक्यार्थस्मरणं व्यापार इति। एवं शक्त्यतिरिक्तमप्युपमानविषय इति भाष्यम्। तथादि का श्रोषधी ज्वरं हन्तीतिप्रश्ने द्शमृलसमीषधी ज्वरं हन्तीतिवाक्यार्थज्ञानाज् ज्वरहरण्कर्तृत्वसुपमित्या विषयीकियत इत्यादि। उपमाने गवादिपदशक्त्याचनुमा-नापेच्णादनुमाने। पजीवकत्वमेव सङ्गतिरिति वेष्यम्॥ ६॥

शब्दं लत्त्यति विभजते च। स्राप्तापदेशः शब्दः (१) ॥ १॥

स चायं द्विविधा दृष्टादृष्टार्थभेदात् ।। ६॥

शब्द इति लच्यनिर्देशः। शब्दाते व्यज्यते शाब्दवाध-विषयीकियते ऽथीऽनेनेतिव्युत्पत्त्या शाब्दप्रमाकरणं तद-थीः। शाब्दत्वं चेममर्थं शाब्द्यामीत्याचनुव्यवसायसि-द्यातिविशेषः। आग्ने। पदेश इति लच्चणम्। आग्नः प्रकृतवा-क्यार्थयथार्थज्ञानवान् तदुपदेशः प्रकृतवाक्यार्थवुवे। धि-

<sup>(</sup>१) श्रय शब्दः । श्राप्ते । विद्याः शब्द इतीति वार्त्तिकम् । श्रय शब्द इति भा-व्यम् । नचणमूत्रं पठित । श्राप्तो पदेशः शब्द इति तात्पर्यटीकायां मूत्रभाव्यविभागे। वर्णितः ।

<sup>(</sup>२) स द्विविधा दृष्टादृष्टार्थत्वादिति तात्पर्यटीकासम्मतः पाठः । स द्विवि-धा दृष्टादृष्टार्थत्वादितिसूत्रस्य तात्पर्यमादः । नियमार्थमिति तात्पर्यटीका ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

3=

षाप्रयुक्तवाक्यम्। अत्र शुकादिवाक्ये आन्तप्रतारकवाक्ये चाव्याप्तिरिति व्याख्यान्तरम्। शब्दः प्रमाणशब्द इत्यर्थः। प्रत्यज्ञानुमानापमानशब्दाः प्रमाणानीत्युपन्यासात्। आन् प्रापदेश इति। आहो यथार्थशाब्दज्ञानकरणज्ञानविषयः त-थाविधा य उपदेशः शब्द इत्यर्थः। अथवा आहो यथार्थ उप-देशः शाब्दवेषो यस्मादितिव्युत्पत्त्या यथार्थशाब्दज्ञानजन-कवाक्यमित्यर्थः। लच्चे प्रमाणपदं प्रमाणव्यवहारविषयपरं न तु यथार्थज्ञानकरणपरं लज्ञ्णाविशेषप्रसङ्गादिति॥ ७॥

स चायमिति । स प्रमाण्यव्दः । तत्र दृष्टार्थः शब्दतदुपजाविप्रमाणातिरिक्तप्रमाण्जन्यप्रमितिविषयार्थकः । स
च गेहे घटोऽस्तीत्यादिलाकिकशब्दः । अदृष्टार्थकश्च शब्दतदुपजीविप्रमाणातिरिक्तप्रमाण्जन्यप्रमित्यविषयार्थकः ।
यथा वेदः स्मृत्यादिश्च । वेदत्वं च तादृशप्रमित्यविषयार्थकत्वे सित शब्दजन्यवाक्यार्थज्ञानाजन्यप्रमाण्यव्दत्वम् ।
दृष्टार्थकवाक्यवारणाय सत्यन्तम् । स्मृतिभारतादिवाक्यविशेषवारणाय विशेष्यद्लम् । शब्दापजीविप्रमाणं चेद्रविश्वद्मप्रप्राव्य जातमनुमानादि । गवयो गवयपदवाच्य इत्युपमितिश्च शब्दविषयकत्या शाब्दप्रमाकरण्मित्युपमानापजीवकत्या शाब्दप्रमाकरण्निक्षपण्म् ॥ = ॥

उपसंहरति । समाप्तं प्रमाणप्रकरणम् ॥ इति प्रमाणलच्चणप्रकरणविवरणम् ॥ प्रमाविषयत्वमेव प्रमेयत्विमिति लच्चणस्य स्फुटतया तदुपेच्य तद्विभजते ।

त्रात्मशरीरेन्द्रियार्थबुद्धिमनःप्रवृत्तिदे । प्रेत्यभावफलदुःखापवर्गास्तु प्रमेयम् (१) ॥ १ ॥

(१) एतदर्थप्रकाशनायात्मादिसूत्रमिति वार्त्तिकम्।

# प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सु० ६-१०।

38

प्रमेयत्वमेकं सर्वत्रानुगतप्रतीतिवलात् सिद्धमित्येकवचनिर्देशः । तद्येकत्वस्य पदार्थतावच्छेदके प्रमेयत्वे
ऽन्वयः । यत्र विशेष्यवाचकपदोक्तरविभक्तितात्पर्यविषयसंख्याविरुद्धसंख्याया अविविद्धितत्वं तत्र विशेष्यविशेषणपद्योः समानवचनत्विनयम इति प्रमेयपदोक्तरमेकवचनं न विरुद्धम् । अत एव वेदाः प्रमाणं पुरूरवो माद्रवसीः
विश्वे देवा इत्यादिप्रयोगा इति । आत्मत्वादिकं न प्रमेयमात्रविभाजकं संयोगादीनामिप प्रमेयत्वाद् द्वाद्शघेतिविभागानुपपत्तेः । किं तु मोत्त्वहेतुप्रमेयविभाजकम् । तथा च
तुशब्दः पुनर्थे । एते पुनः प्रमेयं प्रकर्षेण मेयम् । प्रकर्षश्च
मोत्तहेतुज्ञानविषयत्वम् । अथवा तुशब्दश्चार्थे । तथा
चेक्तानुक्तसमुचयलाभः । एवं च प्रमेयमात्रस्य साज्ञात्
परम्परया वा मोत्त्वयोजकत्वे ऽपि न चितः । आत्मादीनां
च प्राधान्येन विशेषनिर्देशः । तत्रापि पूर्वपूर्वप्राधान्यात्
पूर्वपूर्वक्रमनिर्देशः ॥ ६ ॥

प्रथमादिष्टमात्मानं निरूपयति ।

इच्छाद्वेषप्रयतसुखदुःखज्ञानान्यात्मने। लि-ङ्गम् ॥ १०॥

श्रात्मनो जीवस्यात्मत्वेन जात्यानुगतत्वादेकवच-नम्। लिङ्गं व्यञ्जकमनुमापकमिति यावत्। श्रनुमापकत्वं च निरूपकतावदनुमितिजनकतावच्छेदकविषयतावत्त्वसम्ब-न्धेनानुमितिकरणतावत्त्वम्। तत्करणताया एकत्वाभि-प्रायेण लिङ्गमित्येकवचनम्। इच्छादिकं यत्किञ्चिद्द्रव्यवृ-

<sup>(</sup>१) लिङ्गमितीत्याकारः पाठे। बहुषु मूत्रपुस्तकेषु हादि। जयन्यकतवृत्तिः वर्षनात् न्यायमूचीनिबन्धवर्यनाच्च इतिरहितः मूत्रपाठे। ग्र्रीपः। श्रात्मनः समानाः समानज्ञातीयविशेषणार्थं मूत्रम्। इच्छेति। इति वार्त्तिकम्।

20

ति गुणादित्यादितादात्म्यसंसर्गेणेच्छादिरूपगुणादिहेत्-नात्मसिद्धिः । तत्र चेच्छादि न शरीरवृत्ति सृतशरीरे तद-भावाद् वाल्ये उनुभूतस्य यावने उस्मरणप्रसङ्गाच बाल्य-सारणे उतिप्र-यावनशरीरयो भेंदादेकत्रानुभूतस्यान्यत्र सङ्गाच । नापि चधुरादिवृत्ति तदुपघाते ऽपि स्मर्णद्शीनात्। नापि मने।वृत्ति इच्छादेरप्रत्यच्त्वापत्तेः। आश्रयस्याती-न्द्रियत्व त्राश्रितस्य योग्यत्वासम्भवात् । भूतानां च पञ्चा-नामिच्छादिवाधस्य स्फुटत्वाचातिरिक्तद्रव्यवृक्तित्वसि-हिस्तदेव द्रव्यमात्मेति प्राञ्चः । अत्रात्मन इदन्त्वास्पद-त्वेन प्रत्यच्सिद्धत्वादनुमानप्रदर्शनमयुक्तम्। न चात्सना-उसाधारणधर्मत्वेनेच्छादिप्रदर्शनं तथा सति धर्माधर्मया-रपि प्रदर्शनापत्तेः। एतेन लिङ्गं लच्याम्। न च लिङ्गिनित्ये-कवजनेन मिलितानामेव लच्णत्वं प्रतीयते तचायुक्तमेकै-कस्यैव लच्च एत्व सम्भवादिति वाच्यम् । किं लच्च एमि-त्याकाङ्चायामिच्छादीनामभिधानान्मिलितं लच्चणमिति प्रयोजका भावात्। तथा च प्रत्येकमेव लच्चणम्। अत्र ज्ञाने-च्छात्रयतानामात्ममात्रस्य लच्चणत्वं सुखरुः खद्वेषाणां सं-सारिणा लच्णत्वमिति प्रत्युक्तम् । अत्रोच्यते । लिङ्गं लै। किकप्रत्यत्त्विषयतायां विषयविधयाः नियामकम्। तथा चेच्छादिप्रकारेणैवात्मना लैाकिकमानसप्रत्वचिषयतेति बाध्यम्। त्तरणं तु ज्ञानादिमत्त्वं स्फुटमिति भावः॥ १०॥ कसमाप्तं शरीरं लच्चयति।

कमशास शरार लच्यात। चेष्टेन्द्रियाचाश्रयः शरीरम् ॥ ११॥

द्वन्द्वात् पः श्रूयमाणः शब्दः प्रत्येकमभिसम्बध्यत इतिन्यायाचे पृत्ते दपदोत्तराश्रयपदस्य प्रत्येकसन्वयाचेष्टा-

<sup>(</sup>१) ग्ररीरं नर्जायतुं सूत्रं चेष्टेत्यादीति तात्पर्यटीका ।

श्रयत्वादिलच्णत्रये तात्पर्यम् । चेष्टात्वं च प्रयत्रजन्यता-वच्छेदको जातिविशेषः। शरीरावयववारणायान्त्यावय-वित्वेन विशेषणीयम्। इन्द्रियाश्रयत्वं च चक्षुगालकायव-च्छेदेन संयोगसम्बन्धेन चक्षुब्मान देवदत्तोऽयमित्यादिष-तीतेः।देवदत्तत्वादेः शरीरवृत्तिजातित्वात्। अर्थाश्रयत्व-मित्यत्रार्थेशब्दा न स्पादिपरस्तदाश्रयत्वस्य घटादावति-ब्याप्तेः। किं तु सुखरुःखान्यतरपरः। अत एव भाष्यम्। यसिन्नायतने सुखरुःखयोः प्रतिसंवेदनं प्रवर्तते स एषा-माश्रयस्तच्छरीरमिति। न च सुखाश्रयत्वं दुःखाश्रयत्व-मिति प्रत्येकं लच्यम्। सुखाश्रयत्वस्य नार्किशरीरे दुःखा-श्रयत्वस्य स्व गिशरीरे व्यभिचारात्। स्वर्गिशरीरे पातभी-क्त्वनिबन्धनदुः खस्य नारिकशरीरे भाविसुखसम्भावनया सुखस्य स्वीकारे तादशलच्ल्द्रयमि सम्भवति । वस्तु-तेऽर्थपद्मत्रात्मविशेषगुण्परं तेन ज्ञानायाश्रयत्वमपि लच्चणं भवतीति । आश्रयत्वं चावच्छेदकतासम्बन्धेन । वृत्तादी च सुखादिस्वीकारान्नाच्याप्तिः। न च रामकृष्णा-दिशरीरे सुखादेरवच्छेदकत्वानङ्गीकारादच्याप्तिरिति वा-च्यम् । एतल्लक्णालस्यत्वात् । सर्वसाधारणलक्षां तु चे-ष्ट्रावदन्त्यावयवित्वादिकमेव । वस्तुतस्तु चेष्टावदन्त्यावय-विवृत्तिद्रव्यत्वव्याप्यजातिमत्त्वमेवात्र तात्पर्यविषयीभू-तम्। तथा च तादृशरामत्वकृष्णत्वादिजातिमादाय तत्र लच्णसङ्गतिः। कल्पभेदेन नरसिंहशरीराणां नानात्वात् तद्वत्तिनरसिंहत्वजातिमादाय तादशशरीरे लच्णसम-न्वयः । अत एव चेष्टानाश्रयखण्डशरीरविशेषस्वीकारे अपि तत्र नाव्याप्तिस्तत्रापि चैत्रत्वमनुष्यत्वादिजातिमादाय लच्णसङ्गतेरिति। यदा अर्थपदं रूपादिपच्चकसमुदायप-रम्। घटादी श्रव्दाश्रयत्वाभावान्नातिव्याप्तिः । शरीरस्य

> ्राह्मकात्व्य गुह्मक काँगडी

पाच्चभातिकत्वाद्र्पादिसमुद्ययवन्वाञ्चल्रणसङ्गतिः। न च शरीरस्यापि पाच्चभातिकत्वमग्रे निरसनीयमिति कथं ता-दशसमुद्ययवन्वं तस्येति वाच्यम्। समवायस्वसमवाधि-निमित्तकत्वान्यतरसम्बन्धेन समुद्ययवन्वस्य विवज्ञ्णात् पार्थवाचेकतरस्य भूतान्तराणां समवायिकारणत्वाभावे ऽपि निमित्ततास्वीकारादिति। अत्र देहात्मबुद्धिलज्ञ्ण-मिथ्याज्ञानमेव संस्ट्रानदानं तिज्ञरासे च मोज्ञ इति प्रधा-नत्यां तयारादावुपन्यासः। एवं चेष्टादीनामपीति बा-ध्यम्॥ ११॥

इन्द्रियाणि विभजते लच्चयित च।
प्रागारसनचनुस्तवक्ष्रीत्राणीन्द्रियाणि
भूतेभ्यः (१) ॥ १२॥

इन्द्रियत्वस्यानुगतजातेरभावादिन्द्रियाणीति बहुवसनम् । अथ घाणाद्यन्यतमत्विमिन्द्रियलज्ञ्णमित्यत्रास्य
न तात्पर्यं मनसाऽपीन्द्रियत्वात् । न च घाणादीनामुपलज्ञणत्वेन मनसोऽपि ग्रहणमिति वाच्यम् । भृतेभ्य इत्यस्यासङ्गत्यापत्तेः । नापि बहिरिन्द्रियलज्ञ्णमिदं बहिरिन्द्रियत्वेन प्रागनुपन्यासात् तञ्जज्ञ्णाकाङ्काविरहात् । एवं पञ्चधा विभागोऽप्यनुपपन्ना मनसः षष्ठत्वादिति । ननु मनसो
नेन्द्रियत्वं तेन सूत्रे इन्द्रियमनसोः स्वातन्त्र्येण कीर्तनम् ।
न च मनःषष्ठानीन्द्रियाणीतिभगवद्गीतावचनासङ्गतिरिति
वाच्यम् । वेदानध्यापयामास महाभारतपञ्चमानित्यत्र
यथा अवेदेनापि महाभारतेन वेदपञ्चसंख्यापुरणं तथात्राप्यनिन्द्रियेणापि मनसेन्द्रियषष्ठसंख्यापुरणात् । नज्ञा-

<sup>(</sup>१) घाणरसनवनुस्त्वक्षात्राणीन्द्रियाणि भूतेभ्य इति सूत्रम् । लज्जणसूत्राणि समानासमानजातीयविशेषणार्थानि सर्वाणीति सूत्राणां द्रष्टव्य इति वार्तिकम् ।

# प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०१२।

२३

णामहं शशीतिवदिन्द्रियाणां मनश्चासीति भगवदाक्य-मिति चेत् । न। सुखादिसाचात्कारजनकतयेन्द्रियत्वेन मनसः कल्पनात्। न च सुखादिकं साचात्करोमीतिप्रती-तिसिद्धं प्रत्यत्त्वं सुखादिग्रहनिष्ठं नेन्द्रियजन्यत्वसाधक-मप्रयोजकत्वादिति वाच्यम् । इन्द्रियार्थसन्निकर्षेात्पन्नं ज्ञानिमत्यादिपागुक्तप्रत्यच्लच्णस्त्रविरोधादिति चेत्। अत्रोच्यते। आत्मेत्यादिसूत्रे इन्द्रियपदस्य बहिरिन्द्रियप-रत्वं प्रसिद्धत्वानमनसस्तिद्निद्यत्वस्य च सर्ववादिसिद्ध-त्वाभावेन सप्रमाणं पृथक् तदुपन्यस्तम्। गन्धादीनां तद्र्थ-त्वेन कथनादिन्द्रियपद्स्य बहिरिन्द्रियपरत्वं स्फुटमेव । शरीरधर्मत्वेन तिज्ञरूपणानन्तरमिन्द्रियनिरूपणम् । तद-धीनज्ञेयतया च तद्नन्तरमर्थनिरूपण्म्। आत्माद्जिन्य-तया च तता बुद्धिनिरूपणम्। वुद्धौ सिद्धायामेव तद्यौ-गपद्यसाधकतया तद्समवायिकारणसंयागाश्रयतया च सिद्धिरिति ततस्तिन्हिपणम्। एतेषां कार्यतया प्रवृत्तिनिह-पणम् । तते। धर्मादिजनने सहकारितया देषिनिस्पणम् । ततः प्रेत्यभाव इति तन्निरूपण्म्। ततः सुखदुःखे तत्र च सुखस्य रागविषयतया तत्क्रमेण तथार्निरूपणम्। एवं रीत्या संसारस्तत्त्वज्ञाने च मोत्त् इति ततस्तन्निरूपणमिति। केचित्त मनसा नेन्द्रियत्वं प्रत्यत्त्तत्त् तु जातिघटनया सर्वत्र नेयमित्याहुः। घाण्त्वाद्यस्तु जातिविशेषा घाण्-जादिप्रत्यच्विशेषजनकतावच्छेदकतया सिद्धाः। श्रोत्रत्वं तु कर्णशब्कुल्यवच्छिन्ननभस्त्वम् । घ्राणाद्या नित्या जन्या वा पृथिव्यादिभिन्ना वेत्यपेत्तायामाह । भूतेभ्य इति । श्रीत्रस्याजन्यत्वात् पञ्चम्यर्थस्य जन्यत्वस्य बाधः। न च कर्णशब्कुल्या जन्यत्वादेव तद्यपदेश इति बाच्यम्। तथापि

### न्यायसूत्रविवरणे

जन्यत्वस्य श्रोत्रे अन्वयासङ्गतेरिति चेत् । न । अत्राभेदे पञ्चम्या विधानात् ॥ १२ ॥

भूतान्येव कानीत्यपेचायामाह।

२४

एथिव्यापस्तेजा वायुराकाश्रामिति भूतानि (१)॥१३॥

त्रारम्भे परस्परानपेत्तत्वसूचनायासमासकरणंवा-य्वाकाशयोरप्रत्यत्त्वसूचनाय वाऽसमासकरणम्। भूतत्वं तु बहिरिन्द्रियग्राद्यविशेषगुण्वत्त्वं पृथिव्यादिगुण्त्वेनेन्द्रि-यार्थकथनाद्वसितम्। पृथिवीत्वाद्यस्तु जातिविशेषाः। त्राकाशत्वं तु शब्दाश्रयत्वमखण्डोपाधिर्वेति॥ १३॥

कमप्राप्तमर्थं विभजते लच्चयति च। गन्धरसरूपस्पर्शशब्दाः एथिव्यादिगुगा-स्तदर्थाः (२) ॥ १४॥

ग्राह्यत्वरूपमर्थत्वं वस्तुमात्रस्येति कथं गन्धादीनां पञ्चानामेव तत्त्वमित्यत ग्राह । तद्था इति । तेषामिन्द्रिन्यणामर्था विषया गुणाः । विषयता च व्यापारानुवन्धिनी । एवमुद्देशे ऽपि अर्थपदमिन्द्रियार्थपरं वाध्यमिन्द्रियपदं च बहिरिन्द्रियपरमित्युक्तमेव । बहिरिन्द्रियविषया द्रव्याद्ययोऽन्ये ऽपि वर्तन्ते तथाप्येकैकवहिरिन्द्रियग्राह्यगुणाः क्रमेण गन्धाद्य इत्यत्र तात्पर्यम् । एतेषां निरूपणं च प्रवृत्तिमृत्व- प्रत्यच्चविषयत्वेन संसारम् जतयेति । पृथिव्यादिगुणा इति ।

<sup>(</sup>१) न्यायमृचीनिबन्धदर्शनादस्य सूत्रत्विमिति निश्चीयते । तत्र भूतपटार्था जाने भूते य इत्यनर्थकमतः प्रसङ्गादं भूतानि दर्शयति । एषिव्यापस्ते जो वायुराकाश-मिति भूतानीति न्यायमूत्रदीकान्यायतत्त्वा लोकीयवासस्पतिमित्रलेखदर्शनाच्च । एते-नाधुनिकानां केषाञ्चिद् भाष्यमेवेदं न सूत्रमिति प्रलापे। पास्तः ।

<sup>(</sup>२) गन्धरसङ्घरमधं ग्रच्टाः एषिळादिगुणास्तदर्था दत्येतत् सूत्रीमिति वार्त्ति-

## प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० १३-१६। २५

पृथिव्यादीनां यथायोगं गुणा इत्यर्थः। एतत्कथनं च गन्धा-दीनां तत्त्वानां सांख्यवेदान्तमते पृथिव्यादिकारणत्वं तद्-गुणत्वं चेतिनिरासाय । लच्चणं तु गन्धायन्यतमत्वम् । अथवा अधुना विभागमात्रे तात्पर्यं लच्चणं तृदेश एव ज्ञेयम् । यथा वहिरिन्द्रियद्ययाग्राह्यत्वे सति वहिरिन्द्रिय-ग्राह्यगुणत्विमिति ॥ १४॥

बुद्धं लच्चितुं स्वरूपमाह।

बुद्धिकपलिधिर्ज्ञानिमित्यनर्थान्तरम् (१)॥ १५॥

उपलब्ध्यात्मकं ज्ञानं बुद्धिरित्यनथीन्तरम् । बुद्धान् दिपद्त्रयमे हार्थकं न तु सांख्यमतवन्महत्तत्त्वाख्यं बुद्धिन्त्त्वं ज्ञानपरिणामीति व्यक्तीभविष्यति चेदमुपरिष्टात् । उपलब्धिस्वरूपत्वकथनाज् ज्ञानपदस्य करणव्युत्पत्तिभ्रमन्तिरासः । लच्चणं तु जानामीत्यादिप्रतीतिसिद्धज्ञानत्व-जातिरेव स्फुटमिति भावः ॥ १५ ॥

मना लच्चयति।

युगपज्जानानुपपत्तिर्भनसे। लिङ्गम्(१) ॥ १६॥

युगपदेककाले। एकात्मनीति पूरणीयम्। ज्ञानानाम-नुत्पत्तिर्यतः स एव धर्मा मनसा लिङ्गमितरभेदसाधकमि-त्यर्थः। स च धर्मः प्रत्यचासाधारणकारणेन्द्रियसंयागाश्र-याण्त्वम्। एतस्य युगपज्ज्ञानानुपपत्तिप्रयोजकत्वं च ना-

<sup>(</sup>१) श्रत्र बुद्धेरवसरप्राप्ताया नवणायदेशद्वारेण सूत्रम् । बुद्धिस्पनिध्धिरि-त्यादीति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) यस्मादिन्द्रियार्थनिकर्षे सत्यिष युगपन्नानानि न सम्भवित्त श्रती ग्रम्यते श्रीत तदिन्द्रियसंयोगि सहकारि निम्नान्तरमञ्जाषि यस्य सिवधानामित्रधानानुविधानात् न्नानस्योत्पत्त्यनुषपत्ती भवत इति । कुतः कारणवैकस्ये कार्यप्रतिक न्धादिति सूत्रार्थ इत्येतत्सूत्रव्याख्याने वार्त्तिकम् । सुद्धिकमोन्नेयत्वात् प्रवृत्तिहेतुत्वाच्यान्तरं मनेतस्याण्य तत्स्वरूपसाधनद्वारा सूत्रम् । युगपन्नानानुत्पत्तिर्मनसे निद्गितिक न्यायतत्त्वालोके वाचस्पतिमित्राः ।

## न्यायसूत्रविवरणे

२६

नेन्द्रियाणां सत्यपि विषयसन्निकर्षे यत्सम्बन्धादेकेन्द्रियं ज्ञानं जनयति यदसम्बन्धाद्परं ज्ञानं न जनयतीति। प्रत्यच्-कारणेन्द्रियसंयोगाश्रयत्वं मनसस्तत्प्रयोजकम्। मनसो विसत्वे च युगपन्नानेन्द्रियासम्बन्धासम्भवादणुत्विमिति तस्यापि तत्प्रयोजकत्वम्। न च मनः सावयवमस्तु नाना-वयवतन्नाशादिकल्पने गारवात्॥ १६॥

> प्रवृत्तिं विभजयम् जन्त्यति । प्रवृत्तिर्वाग्बुद्धिशारीरारम्भः (१) ॥ १९ ॥

श्रारम्भपद्स्य प्रत्येकमन्वयात् वागारम्भा बुद्धारम्भः शरीरारम्भ इति त्रिविधा प्रवृत्तिः । तत्र बुद्धिशब्दस्य बुद्धिजनके मनिस लच्छा । वचनानुकूला प्रवृत्तिर्वागारम्भः । शरीरपदेन शरीरचेष्ठापरिग्रहाच्छरीरचेष्ठानुकूला शरीरारम्भः । एतद् इयातिरिक्ता बुद्धारम्भः । स च
ध्यानाद्यनुकूल इति कार्यभेदात् त्रिविधा प्रवृत्तिः । धर्मात्वः
धर्मयाश्च लच्छाया प्रवृत्तिपद्प्रयोगः । प्रवृत्तित्वं च प्रवृत्तोः ।
असीतिप्रतीतिसिद्धजातिविशेषा रागजन्यतावच्छेदकः ।
लच्छां तु तदेव स्फुटमिति । निवृत्तौ जीवनयोनियन्ने च
मानाभावे यत्नत्वमपि तदेव । ईश्वरकृतेरपि लच्यत्वस्येष्ठत्वात् । तयोमीनपच्चे यत्नत्वच्याप्या सा जातिः । श्रतिप्रसक्तस्य कार्यतावच्छेदकत्वे ऽपीश्वरकृतेरलच्यत्वे जन्यप्रवृत्तित्वमेव रागजन्यतावच्छेदकम् ॥ १७॥

<sup>(</sup>१) प्रवृत्तिफले प्रवृत्त्युपचारात् । प्रवृत्तिफलं धर्माधर्मा धर्मिणः (१) मूत्रे प्रवृत्तिरित्युच्यते । इत्येतत् मूत्रयाख्यानावसरे वार्त्तिकम् । प्रवृत्तिकत्याय सूत्रम् । प्रवृत्तिकाग्यद्वातिकाग्यद्विष्ठिष्ठशीरारम्भ इति न्यायतत्त्वालेको वाचस्पतिमित्राः । प्रत्रेतिशब्द्ययुक्तः पाठः क्वचित् सूत्रपाठपुस्तको दृष्यते ।

# प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू०१७-२०।

२७

देाषं लच्यति।

प्रवर्तनालवा देखाः(१) ॥ १८॥

देशा इति वहुवचनं रागद्वेषमोहात्मकलच्यत्रयेषु
नानुगतं देशवत्वं जातिरितिस्चनाय । प्रवर्तना प्रवृत्त्यसाधारणकारणत्वं तदेव लच्चणं येषाम् । साधारणकारणशरीरादृष्टपरमेश्वरेच्छादिषु नातिच्याप्तिः। मोहस्यापि रागादिद्वारा प्रवृत्तित्वावच्छित्रजनकत्वस्वीकारात् । केचित्तु शरीरादिवारणाय लैकिकप्रत्यच्सिवषयकत्वे सति प्रवृत्तिजनकत्वं लच्चणमित्यादुः । रागादिगोचरप्रमायाः प्रवृत्तिहेतुत्वे तद्वारणाय प्रमाभिन्नत्वे सतीति विशेषयन्ति॥ १८॥

प्रेत्यभावं लच्चयत्।

पुनरुत्पत्तिः प्रेत्यभावः (२) ॥ १६॥

प्रत्य मृत्वा भावा जननं प्रेत्यभावः प्रेत्येत्यनेन पुनःपुनर्जन्ममरणाभ्यां संसारदुःखानुवृत्तिं प्रदर्श्य तिन्नवृ-ित्तलच्णापवर्गः प्रदर्शितः। मरणं च चरमप्राणसंयागध्वं सः प्राणविभागा वेति। विजातीयाद्यप्राणशरीरसंयागा वि-जातीयाद्यशरीरात्मसंयागः शरीरविशिष्टात्मन आद्यच्ण-सम्बन्धा वा जनमेति॥ १६॥

फलं लच्यति । प्रवृत्तिदेषजनिते।ऽर्थः फलम् । २०॥

<sup>(</sup>१) प्रवृत्यनन्तरं देवनचग्रम् । प्रव-णः । इति तात्पर्यटीका । प्रेत्यभावनच-णात् प्राक् देववनचग्राय सूत्रम् । प्रवर्तनानचग्रा देवा इति न्यायतन्त्रानेके वाचर्य-तिमिग्राः ।

<sup>(</sup>२) उद्येणकमपाप्तं प्रत्यभावं नवपति। पुन-वः। इति तात्पर्यटीका। श्रात्म-नः श्रभेगादिवेषपर्यन्तेन विश्वनेषपूर्वकः सम्बन्धः प्रत्यभाव इत्यात्मादिनिरूप्यत्वात् तद-नन्तरं तन्तवणाय मूत्रम्। पुनरुत्पत्तिः प्रत्यभाव इति न्यायतन्त्वानेको वाचस्पतिमिशाः।

<sup>(</sup>३) दुःखात् प्राक् फललवणाय सूत्रम्। प्रवृत्तिदेशवजनिताऽर्थः फलमिति न्यायतत्वालेको वाचस्पतिमित्राः।

धर्माधर्मद्वारा प्रवृत्तेः फलप्रयोजकत्वं प्रवृत्तौ देषस्य हेतुत्विमिति प्रवृत्तिदेषजनितत्वं फलमात्रे सङ्गतम् । तत्र च प्रवृत्तिदेषिति स्वरूपकीर्तनं प्रवृत्तिदेषसत्त्व एव सुख-दुःखादिप्रयोजकशरीरसम्बन्धधर्माधर्मादीति तन्निरासे मा-च इतियोतनाय । लच्चणं तु जन्यत्वमेव । फलमपि द्विविधं मुख्यं गाणं चेति । तत्र मुख्यं सुखं दुःखं तत्साचात्कारः । तथा च भाष्यम् । सुखदुःखसंवेदनं फलमिति । तदन्यत् सर्वं गाणिमिति ॥ २०॥

दुःखं लत्त्यति।

बाधनालक्षगं दुःखम् (१) ॥ २१ ॥

बाधना पीडा स्वता द्वेषविषयता लच्चणं यस्य।तत्स्वत-स्त्वं च द्वेषानधीनत्वम्। शरीरेन्द्रियार्थेषु दुःखसाधनत्वात् सुखेषु च दुःखानुषङ्गाद् दुःखव्यवहारा गाण इति ॥ २१॥ अपवर्ग लच्चयति।

तदत्यन्तविमोद्योऽपवर्गः । २२॥

तस्य दुःखस्यात्यन्तिविमेात्तः स्वसमानाधिकरणदुः-खासमानकालीना ध्वंसः। तत्पदेनात्र प्रागुपन्यस्तत्वेन मुख्यदुःखस्यैव ग्रहणम्। अत्र श्रुतिरिप । दुःखेनात्यन्तं विमुक्तश्चरतीति। आत्मतत्त्वज्ञानस्य तत्र हेतुता च तमेव विदित्वातिमृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते ऽनायेतिश्रुतेः। तत्र तमेवेत्यत्रैवकारच्यत्यासेन तं विदित्वैवेत्यर्थः। अन्यः तत्त्वज्ञानाघितः। अनाय अयनाय मात्तायेति यावत्। अथ वेदाहमेतं पुरुषं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्तादिति

(२) दुःखनिवृत्तिरुपत्वादपर्धास्य तस्त्रवणाय सूत्रम् । तदत्यन्तविमोदोऽप-वर्गं इति न्यायतत्वानोके वाचस्यविमित्राः ।

<sup>(</sup>१) दुःखनचणाय मूत्रम् । बाधनानचणं दुःखिमिति न्यायसस्यानाके वाचस्य-तिमित्राः । श्रत्र दुःखिमतीत्याकारः पाठी बहुषु सूत्रणाठपुस्तकेषु दृश्यते ।

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० २१-२२। २९

पूर्वप्रतीके ईश्वरमुपक्रम्य तमेवेत्यादिश्रुता तत्पदेन ईश्वर-परामशीत् कथं जीवात्मसाचात्कारस्य मिथ्याज्ञानाधीन-वासनानाशद्वारा मुक्तिहेतुत्विमिति चेत्। न। न वारे पत्यः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवतीतिश्रुत्या ईश्वरासम्भविषियत्वाख्यानेन जीवसुपक्रम्य आत्मा वारे द्रष्ट्यः श्रोतव्यो मन्तव्योनि-दिध्यासितव्य एतदेव खल्वमृतत्वमितिश्रुत्या जीवात्म-साचात्कारस्य मुक्तिहेतुत्ववेषभात्। तत्र द्रष्ट्व इति अ-मिहोत्रं जुहोति यवागं पचतीत्यत्रामिहोत्रे द्रव्याकाङ्चा-सत्त्वाद् द्रव्यान्तरानुपदेशाच यवागुपाकस्य स्वातन्त्र्याप-त्त्या यवागारेवाशिहोत्राङ्गतेति प्रथमं यवागुपाकस्ततोऽग्नि-होत्रमिति कमस्तथा आत्मसाचात्कारस्य अवणाद्यानन्त-र्यम् । श्रवणादित्रिके च पाठकमे। ज्ञेयः । श्रमृतत्वममृतसा-धनं कारणे कार्यापचारात्। एवं चात्मतत्त्वज्ञानं द्विविधं परमात्मतत्त्वज्ञानं जीवात्मतत्त्वज्ञानं च इयमपि मेाचमा-्रिनम् । तत्र परमात्मतत्त्वज्ञानस्य भिन्नविषयतया मिथ्या-ज्ञानजवासनानाशासामध्येन तन्नाशकजीवात्मतत्त्वसा-चात्कारापयागित्वमिति तस्य माच्ययाजकतारूपकार-णता अतौ बोध्यते। जीवात्मसाचात्कारस्यापि पागुक्त-प्रणाल्या मान्ययोजकतैव न तु सान्वात् कारणता श्रुति-बोधिता कारणविरहेण दुःखान्तरानुत्पादात् चरमदुःख-स्य च स्वात्तरोत्पन्नविभुविशेषगुण्रूपक्षप्रकारणादेव ना-शानिकक्तमोत्ते तत्त्वज्ञानस्थान्यथासिद्धत्वादिति। ईश्व-रतत्त्वज्ञानं च तमेवं वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदि-षन्तीति अवण्मनननिदिध्यासनरूपम्। तत्साचात्कारस्य तद्याग्यत्वेनासम्भवात् । तच जगत्कर्तृत्वादिनाऽस्थले-त्यादिना तत्त्वेन तत्त्वमिस श्वेतकेता इत्यादिश्रुत्या जी-

वात्मा भेदेनातत्त्वेनापि भ्रमरूपमीश्वरज्ञानं मेा च्प्रयोज-कम्। जीवात्मतत्त्वज्ञानं देहादिभिन्नत्वेन श्रवणादिचतुष्ट्य-मिति विवेकः । दुःखेन जन्मनात्यन्तं विमुक्तिरपवर्ग इति भाष्ये जन्मना शरीरसम्बन्धेन निमित्तेन यद् दुःखं तेना-त्यन्तं विमुक्तिरित्यर्थः । निमित्तस्य शरीरस्याभावादेव दुःखात्यन्तविमुक्तिरिति सूचियतुं जन्मनेत्युक्तम्। श्रुति-श्च। अशरीरं वाव सन्तं प्रियाप्रिये न स्पृशत इति। प्रिया-प्रिये सुखदुः खे। वावेति सम्बोधनम्। केचित्तु तेषामात्म-शरीरेन्द्रियार्थेबुद्धिमनःप्रवृत्तिदेषप्रेत्यभावफलरुःखापव-र्गास्तु प्रमेयमिति प्राक्सूत्रोक्तशरीरादिद्वः खपर्यन्ताना-मात्मनाऽत्यन्तविमुक्तिरात्मनाऽपवर्ग इत्यर्थः । तन्नेन्द्रि-याणि पच्च अर्थपदार्थविषयाः पच्च देषपदेन मिथ्याज्ञा-नतज्जन्यसंस्काररागद्वेषाश्चत्वारः प्रेत्यभावपदेनात्र तन्हे-त्ररदृष्टं लच्यते फलं सुखिमिति मिलित्वैकविंशतिप्रका-राणि पारिभाषिकदुःखानि तेषामात्यन्तिकनिवृत्तिरिति पर्यवसितम् । अत्र प्रमाणानि । दुःखेनात्यन्तं विमुक्त श्चरति । त्रशरीरं वाव सन्तं प्रियापिये न स्पृशतः ।

> भिचते हृद्यग्रन्थिरिछचन्ते सर्वसंशयाः। चीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावरे॥

इत्यादिश्रुतयः । यद्वा देावपदेन संस्कारेच्छाद्वेषा ग्राद्याः । बुद्धिनिरासेनैव मिथ्याज्ञानस्यापि निवृत्तिर्ल-भ्यते । देाषपदेन यद्यपि संस्कारग्रहणं न सूत्रे स्पष्टं तथापि मिथ्याज्ञानादिद्वारा प्रवर्तकस्य मिथ्याज्ञानजन्यसंस्कारस्य संस्कारत्वेन ग्रहणं प्रवर्तनालच्णा देाषा इतिसूत्रात् । देाषविभागसूत्रे च मोहपदेन सवासनमेाहस्य ग्रहणात् । एवं च मुक्तिलच्णे बुद्धिसंस्कारेच्छाद्वेषयत्नसुखदुःखध-

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० २३।

37

मीधमीणां नवातमविशेषगुणानां लाभः। इन्द्रियनिवृत्या-र्थनिवृत्तिरर्थायातेति नात्रार्थग्रहणम् । किं त्विन्द्रियवि-भागसूत्रात्कत्वे उप्यत्रेन्द्रियपदेन कर्मेन्द्रियपञ्चक स्थापि तेषामपि भमाणसिद्धत्वादिति दशेन्द्रियाणि शरीरं मन-श्चेत्येकविंशतिप्रकाराणि दुःखानि द्रव्यकिरणावलीमाथु-र्यामभिहितानि । न च शरीरादिनाशस्यात्मन्यसत्त्वेन मनःश्रवणयारजन्यत्वेन तन्नाशाप्रसिद्धा च कथमेतदिति वाच्यम्।शरीरादीनामात्मसम्बन्धनाशस्यैव विव चितत्वा-दित्याहः। तन्न। शरीरादिनाशस्य स्वतःप्रयोजनत्वाभा-वेन मुख्यपुरुषार्थत्वाभावात् तत्र मुक्तिपदाप्रयोगाद दुः-खात्यन्ते। च्छेदहेत्त्या शरीराचत्यन्ते। च्छेदस्य प्रयोजनत्वे ऽपि सुखनाशस्य कथमप्यप्रयोजनत्वात् सांसारिकसुखस्य दुःखानुविद्धतया विवेकिनामिच्छाविषयत्वाभावे अपि तदभावे नेच्छा किं तु तदनिच्छाप्रयाजकदुःखानुविद्धत्वा-भाव एवेच्छेत्यनुभवात् । श्रुता शरीरादिनिवृत्तिकथनं च द्वःखात्यन्ते।च्छेदहेतुत्वेनेति ॥ २२ ॥

उपसंहरति । समाप्तं प्रमेयप्रकरणमिति ॥
प्रमेयलच्णविवरणं समाप्तम् ॥
कमप्राप्तं संशयं लच्चिति विभजते च ।
समानानेकधर्मापपत्तेविप्रतिपत्तेरुपलब्ध्यनुपलब्ध्यव्यवस्थाते। विश्वोषापेको विमर्षः संप्रायः (१) ॥ २३ ॥

संशय इति लच्यनिर्देशो विमर्ष इति लच्लम्। तत्र मृषिज्ञीनाथी विशब्देन एकधर्मिणि विरोधिधर्मद्रयमका-

<sup>(</sup>१) समानानेकधमापपत्तीरित सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

32

रकत्वं लभ्यते । धर्मद्वयं कचिद् भावाभावरूपं यथायं स्था-णुर्न वेति कचिद् भावद्रयस्पं यथा स्थाणुर्वा पुरुषा वेति। न च बह्रवादेरव्याप्यवृत्तित्वज्ञानद्शायां जायमाने पर्वता वहिमान् बह्यभाववांश्चेतिसमुचये स्थाणुत्वपुरुषत्वया-रविरोधग्रहदशायां जायमाने ऽयं स्थाणुः पुरुषश्चेतिसमु-चये चातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । धर्मद्वये परस्परविरोधा-बगाहित्वस्यापि संशयलच्णे निवेशादिति प्राच्चः। अन्ये तु संशये विरोधभानस्य न नियमा मानाभावात्। भाव-द्वयकोटिकः संशया नानु मविकः स्थाणुर्वा पुरुषा वेति च ज्ञानं स्थाणुत्वतद्भावकाटिकं पुरुषत्वतद्भावकाटिकं च संशयल च्णं च तत्प्रकारतया तद्भावप्रकारतया च निरू-पितैकविशेष्यताशालिज्ञानत्वं समुचये प्रत्येकप्रकारतानि-रूपितप्रत्येकविशेष्यतेति तद्यावृत्तिः। सा च विशेष्यता श्रव्याप्यवृत्तित्वज्ञानाभावप्रयोज्या पर्वते वर्ह्मि सन्देह्मी-त्याचनुव्यवसायसिङा। भावाभावयोः समुचये चाव्या-प्यवृत्तित्वज्ञानं नियामकम् । न चैकन्न इयमितिरीत्या जायमाने एकधर्मिर्युभयप्रकारकज्ञाने ऽतिच्याप्तिस्तन्नार्यु-भयप्रकारतानिरूपितैकविशेष्यताया वाधादिग्रन्थे जगदी-शैरप्युक्तत्वादिति वाच्यम्। एकत्र इयमितिरीत्या जाय-माने ज्ञाने एकप्रकारतानिरूपितत्वेनापरप्रकारतानिरूपि-तत्वस्यावच्छेचावच्छेदकभावस्याङ्गीकारेण संश्यवैलच्-एयात्। इत्यं च प्रकारतानिक्षितत्वानविछन्ने। सयप्रका-रतानिरूपितत्वाअयैकविशेष्यताशालिज्ञानत्वं संशयलज्ञ-णमित्यादुः । केचित्त् संशये सन्देह्मीत्यनुव्यवसायबलात् मकारद्वये केाटित्वाख्यप्रकारताद्वयं स्वीकियते साचातक-रामीतिप्रतीत्या साचात्कारत्वाख्यलै। किकविष्यतावत्। इत्थं च तदीयकाटित्वाख्यप्रकारताशा लिज्ञानत्वं तत्संश-

# प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० २३।

33

यत्विमत्यादिकमालाचनीयमित्याहुः। अत्र कारणमुखेन चातुर्विध्यं तिद्वशेषलच्णानि चाह । समानेत्यादि । समानेन केाटिइयसहचरितधर्मेण प्रकारेण ज्ञानाद् धर्मि-तावाच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यकज्ञानादिति यावत्। तथा अनेकेन तत्तद्भाववद्व्यावृत्तेन धर्मेण प्रकारेण ज्ञानात्। तथा विप्रतिपत्ते विकडका टिद्वयापस्थापकशब्दात् । तथा उपलब्ध्यव्यवस्था प्रमात्वसंशयस्तसात् । श्रनुपलच्धि-विरोधिभ्रमत्वं तद्व्यवस्था तत्संशयस्तसाच जायमाना विमर्षः संशय इत्यन्वयः । अत्र कल्पे पञ्चविधत्वं संशय-स्येति। यदा संशयस्य त्रैविध्यमेव। संशयसामान्यहेतु-माह । उपलब्ध्येति । उपलब्धिस्तत्कोटिनिश्चयोऽनुपलब्धि-स्तद्भावकोटिनिश्चयस्तयोरव्यवस्थाऽभावस्तसात् । काराद् विशेषदर्शनायभावाचेति।केचित्तु विप्रतिपत्तिवा-क्यस्य न संशायकत्वं संशयात्मकपरोत्त्ज्ञानानभ्युपगमात्। परं तु विप्रतिपत्तिवाक्यात् केाटिइयोपस्थिते। मानसः संशय इत्याहुः । चकारेण व्याप्यसंशयस्य व्यापकसंशयहे-तुत्वं समुचीयते । एतस्य प्राचीनैरपि सवैरनङ्गीकारान्न साचादुक्तमिति । वस्तुतः चकारो वार्थे विकल्परूपे विशेषा-पेचः केटिब्रयस्परणापेच इत्यर्थः। अत्र च साधारणधर्म-प्रकारेण धर्मिनिश्चयत्वादिना साचात् संशयहेतुत्वं केाट्यु-पस्थितिश्च संशयस्मृत्यादिसाधारणी विशेषण्ज्ञानविधया संशयहेतुः तेन न घारावाहिकसंशयानुपपत्तिः। साधार-ण्धमवद्धमिज्ञानादिकार्यतावच्छेदके तादशधर्मवद्धमिव-शेष्यकज्ञानात्तरत्वस्य निवेशान्न तिव्रतम्यात् संशयधा-राया अविरत्तत्वभङ्गो न वा कार्यकारणभावे व्यभिचार इति । अथवा सर्वाणि पञ्चम्यन्तानि विशेषेत्यनेनान्वि-तानि । तथा च साधारणधर्मवद्धिज्ञानजन्यकोठ्यपस्थि

तित्वादिनैव संश्यहेतुत्विमिति लभ्यते साधारणधर्मवड
र्मिज्ञानादेश्च तादशकेाट्युपस्थितिद्वारेव संश्यहेतुत्वम् ।

नव्यास्तु साधारणधर्मवडिमिज्ञानत्वादिना तादशधर्मज्ञानजन्यकेाट्युपस्थितित्वादिना च न संश्यहेतुत्वं किं तु केादिद्वयविशिष्टबुडिसामग्रीसमाजादेव संशयः । एवं ज्ञानधर्मिकप्रामाण्याप्रामाण्यसंश्योऽपि न विषयसंश्यहेतुः ।

श्यप्रहीताप्रामाण्यकवाधनिरचयस्य विरोधितया एककोदिज्ञाने प्रामाण्याप्रामाण्यसंश्ये विरोधापसरणेनापरकोदिज्ञाने प्रामाण्याप्रामाण्यसंश्ये विरोधापसरणेनापरकोदिभानसम्भवेन संश्यसम्भव इति प्रामाण्यसंश्यादेः

संश्योपयोगः । तथा व्याप्यसंश्योऽपि न व्यापकसंश्यहेतुरित्याहुः ॥ २३ ॥

ऋमप्राप्तं प्रयोजनं लच्यति । यमर्थमधिकृत्य प्रवर्तते तत् प्रयोजनम् (१) ॥ २४॥

स्थिकृत्य उद्दिश्य । तथा च प्रवृत्युदेश्यताख्यविष-यत्वं प्रयोजनत्वम्। प्रवृत्तेर्हि विषयता त्रयी उद्देश्यता सार् ध्यतापादानता च । तत्र यदिष्टसाधनताङ्गानाधीना य-स्मिन्नत्पाचे प्रवृत्तिस्तस्मिन्निष्टे उद्देश्यता तस्मिन्नत्पाचे च साध्यता। यथा स्वर्गे उद्देश्यता यागे साध्यता हविराचुपा-दाने थापादानतेति। तद्धिकेषृसाधनताङ्गानाप्रयोज्यप्र-वृत्त्युद्देश्यता तन्निष्ठा स्वतः प्रयोजनता। सा च सुखदुःखा-भावयोस्तत्साचात्कारे च। इष्ट्रसाधनताङ्गानाधीनप्रवृत्त्यु-देश्यता गौण्प्रयोजनता सुखाचुपायेषु। ऋथवा सूत्रे ऽधि-

<sup>. (</sup>१) उट्हें गक्तमप्राप्तस्य प्रयोक्तनस्य लवणस् । यस-नम् ॥ ऋतार्थयस्टो गैरण-मुख्यपयोजनावरी धार्यः । तत्र मुख्यं मुख्युः स्वाप्तिपरिद्वारी गैरणं तुः तत्साधनम् । यत्र अध्यं यस्त्रंपित्वादि । इति सूत्रांग्रीयन्यास्तानन्तरं आव्यनाम स्ट्रत्या भाव्यांग्री-पन्यास्तात्पर्यटीकायां स्तः । प्रयोजनन्तवणाय सूत्रम् । यस्त्रंप्रधिकत्य प्रवर्तते तत् इयोजनिर्मित न्यायतन्त्रानोके वासस्तिमिकाः ।

# प्रथमाध्यायप्रथमाङ्किम्। स्० २४-२६। ३५

कृत्येति । इच्छाविषयीकृत्येत्यर्थः । तथा चेच्छाविषयत्व-मेव प्रयोजनत्वम् । अन्येच्छानधीनेच्छाविषयत्वं स्वतः प्रयोजनत्वम् । अन्येच्छाधीनेच्छाविषयत्वं गौणप्रयोजन-त्विमिति ॥ २४ ॥

क्रमप्राप्तं दशन्तं लच्यति । लेकिकपरीचकाणां यस्मिचर्थे बुद्धिसाम्यं स दृष्टान्तः (१) ॥ २५॥

वैशिक्को यथार्थकोटिनिश्चयशून्यः प्रतिपाद्य इति यावत् । परीचको यथार्थकोटिनिश्चयवान् प्रतिपादक इति यावत् । यहुवचनं कथाबाहुल्याभिप्रायेण तथा च प्रतिपाद्यप्रतिपादकयोर्यसिम्नर्थे बुद्धा साध्यसाधनविष-यिण्या साध्यसाधनयोरभावविषयिण्या वा बुद्धा साम्यं वैशिक्ष्यं सोऽथा दृष्टान्तः । तथा चे भयाः साध्यसाधन-निश्चयविशेष्योऽन्वयिदृष्टान्तः । साध्याभावसाधनाभा-विनश्चयविशेष्यो व्यतिरेकिदृष्टान्तः । सामान्यलच्चणं तु तादशान्यतरनिश्चयविशेष्यत्विमिति ॥ २५ ॥

समाप्तं न्यायपूर्वाङ्गप्रकरणम् ॥
न्यायपूर्वाङ्गं न्यायप्रयोजकम् ॥
क्रमप्राप्तं सिद्धान्तं लच्चयति ।
तन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थितिः सिद्धान्तः (२)॥२६॥

<sup>(</sup>१) नाकिकपरीचकाणामिति सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) श्वनाधिनकनेवाविका श्वन भाष्यकारः सिद्धान्तसामान्यस्ववासूत्रमर्णठ-त्येव तात्वयं व्याचादे श्रथं सिद्धान्त इत्यादिनेति तात्वयंदीकायां दृश्यते तेन सिद्धान्तसामान्यसूत्रं किमव्यासीद् यटद्धान्ते न क्षाप्युणसम्बद्धाः । तत्र वयं द्वमः । श्वनेव तात्वयंदीकायामनेवायं सूत्रमित्याद वार्तिककारः । श्रस्यार्थस्येति । सन्या-नद्धः। सूत्रा-र्थमाविवति किं पुनरिति । इति वार्तिकप्रतीकधारखं दृश्यते । ईदृश्वी वात्रत्या वार्तिकप्रतिः । श्वस्यार्थस्य प्रदर्धनार्थं सूत्रम् । तन्वाधिकरणाभ्युण्यससंस्थितिः सिद्धान्तदि । सम्यार्थस्य प्रदर्धनार्थं सूत्रम् । तन्वाधिकरणाभ्युण्यससंस्थितिः सिद्धान्तदि । सिद्धान्तदि । सम्यार्थस्य प्रदर्धनार्थं सूत्रम् । तन्वाधिकरणार्थितः । समाधानावसरे वार्तिकः

#### न्यायसूत्रविवर्णे

तम्रं शास्त्रं तदेवाधिकरणं वाधकतया यस्य स तम्रा-धिकरणः शास्त्रप्रतिपादितार्थः तस्याभ्युपगमस्य संस्थितिः सन्यक्पकारेण निश्चयरूपतयाऽप्रामाण्यज्ञानानास्कन्दित-तया वा स्थितिः शास्त्रप्रतिपादितार्थनिश्चयः शास्त्रप्रतिपा-दितार्थाप्रामाएयज्ञानानास्कन्दितनिश्चया वा पर्यवसितः। अथवा शास्त्रेणाधिकियत उत्पाद्यते ऽभ्युपगमा यस्य तादशार्थस्य संस्थितिरिश्चय इति पूर्वोक्त एवार्थः। तथा च वार्त्तिकटीके । श्रभ्युपगमः सिद्धान्त इति । अभ्युपगमः शास्त्राधीननिश्चयः। यद्वा तन्त्राधिकरणाभ्यु-पगमेन संस्थितिर्यस्य स तन्त्राभ्युपगम्यमानोऽर्थः । तथा च भाष्यम् । अभ्युपगम्यमानोऽर्थः सिद्धान्त इति तथा चाभ्युपगम्यमानाऽथीऽधीभ्युपगमा वा । अधी-भ्युपगमयार्गुणप्रधानभावभेदेन फलता न कश्चिद्विशेष इति । केचित्तु तस्त्रे चाधिकरणं चाभ्युपगमस्च ते तस्त्रा-धिकरणाभ्युपगमास्तैः संस्थितिर्यस्य साऽर्थ इति । तन्त्र-पद्न सर्वतन्त्रपतितन्त्रयोस्तन्नत्वेन ग्रहणम् । तथा च तम्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थित्यन्यतमत्वं सिद्धान्तसामा-न्यलच्णम् । तत्र तस्रद्वैविध्येन चतुर्धा विभागमाह सर्व-तन्त्रेत्यादीत्याद्यः॥ २६॥

कता त्राद्यस्य सचणार्यत्वादुत्तरस्य विभागार्यत्यादित्यादिना सिद्धान्तसामान्यमूत्रत्वं यथात्तम् । तात्यर्यटीकाक्षताप्यये तदेवं भाष्यकारेण व्याख्याय साम्मान्यस्त्रस्य व्यवस्थापितम् । तात्यर्यटीकाक्षताप्यये तदेवं भाष्यकारेण व्याख्याय साम्मान्यस्त्रणं पठितमेवं व्याख्यानपूर्वकं विभागहृत्रं पठिति । तन्त्रार्थसंस्थितिरिति । इति सिद्धान्तविभागभाष्यमवतारितम् । स्वं चैतादृश्यवात्त्रंकटीकादृश्येनाद् भाष्यकारेच्याः स्वानपूर्वकं तन्त्राधिकरणाभ्युपगमेत्यादिसिद्धान्तसामान्यस्त्रणं पठित्वा पुनर्व्याः स्वानपूर्वमेव विभागमूत्रं पठतीत्येतदेवावगम्यते न तु सामान्यसूत्रं किमप्यासीदिति । न्यायात्रपिद्धान्तप्रकरणं तत्सामान्यसच्चाणाय सूत्रम् । तन्त्राधिकरणेत्यादिन्यायतत्त्वान्तेकिवववस्यितिमित्रलेखदर्शनाञ्चास्येव सिद्धान्तसामान्यसूत्रत्वं निश्वीयते ।

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू०२७-२८।

30

विभजते।

सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्युपगमसंस्थि-त्यथान्तरभावात् (१) ॥ २० ॥

सर्वतत्र्रसंस्थित्यादिभेदेन चतुर्धा। त्रर्थान्तरभावात् परस्परं भेदात् सिद्धान्तश्चतुर्विध इति पूरितसम्बितो-ऽर्थः॥ २७॥

सर्वतत्र्रसंस्थितिं बच्चिति । सर्वतन्त्राविरुद्धस्तन्त्रे ऽधिकृतः सर्वतन्त्र-सिद्धान्तः (२) ॥ २८ ॥

तन्ने ऽधिकृतः शास्त्राभ्युपमतः। सर्वतन्नाविरुद्धः सर्वतन्नविरोधिभिन्नः। सर्वपदं सामान्यभेद्नाभार्थम्। तेन शास्त्रोक्ताविरोधित्वे सित स्वीयशास्त्राभ्युपगतत्वं सर्वतन्नसिद्धान्तत्वम्। यथा जात्यादेरसदुक्तरत्वं तस्त्र सक्तशास्त्रानुक्तत्वे ऽपि सक्तशास्त्रोक्ताविरोधित्वात्। वस्तुतः सर्वपदं वादिप्रतिवाद्यभयपरं तेन वादिप्रतिवाद्यभयपरं तेन वादिप्रतिवाद्यभयतन्त्राभ्युपगतः। अविरुद्धपदस्याभ्युपगतपरताज्ञापनाय तन्ने अधिकृत इति। यथा नैयाधिकैर्मीमांसकस्य विचारे जीवात्मनो ज्ञानवक्त्वादिकं सर्वतन्त्रसिद्धान्तः तस्य वेदान्त्यादिभिरनभ्युपगतत्वे अपि वादिभ्यामुपगतन्त्वात् ॥ २८॥

<sup>(</sup>१) सर्वतन्त्रप्रतितन्त्राधिकरणाभ्यपगमसंस्थित्यर्थान्तरभावादित्यस्य मूत्राचा-उन्या वक्तव्य इति पूर्वमुत्तरं वा सूत्रमनार्धमिति । नानार्धम् । त्राद्यस्य सत्तवार्धत्वादु-सरस्य विभागार्थत्वादिति च वार्तिकम् । तद्विभागसूत्रं सर्वतन्त्रेत्यादि न्यायतस्वानाक्रे वाचस्यतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) त्रादे। सर्वतन्त्रसिद्धान्तलस्रणाय मूत्रम् । सर्वतन्त्राविरुद्ध इत्यादि न्याय-तत्कानोके वासस्पतिमित्राः । तन्त्रे अधिकतेशर्थं इत्यन्यत्र णाठः ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

दितीयं बच्चयति । समानतन्त्रसिद्धः परतन्त्रासिद्धः प्रतित-न्त्रसिद्धान्तः (१) ॥ २६ ॥

समानपदं स्वीयपरं परतन्त्रेत्युपादानात् । यथा मीमांसकैनेंयायिकस्य कथायां शब्दानित्यत्वम् ॥ २६ ॥ तृतीयं बच्यति ।

यत्विद्धावन्यप्रकरणचिद्धिः चेाऽधिकरण-चिद्धान्तः । ३०॥

प्रकरणपदं प्रकृतपरम्। यस्य सिद्धां सत्यामेव श्रन्य-स्य प्रकृतस्य सिद्धिभेवतीत्यर्थः। यमधिकृत्य क्रियते प्रकृ-तसिद्धिः क्रियत इत्यधिकरणपद्वयुत्पत्तेः। तथा च शास्त्रा-युक्तान्यथानुपपत्त्या स्वीकृतोऽर्थोऽधिकरणसिद्धान्तः। य-द्धाऽधि शास्त्रायुक्तमधिकृत्य क्रियते सिद्धिविषयीक्रियते प इतिव्युत्पत्त्या यत्सिद्धौ जायमानायां यस्यान्यप्रकर-णस्य सिद्धः सोऽर्थसत्दधिकरणसिद्धान्तः। तथा च वार्त्ति-के। तत्र च वाक्यार्थसिद्धौ तद्नुषङ्गी योऽर्थः सोऽधिकरण-सिद्धान्त इति। एतद्धाख्यातं चात्मतत्त्वविवेके दीधिति-कृता। येन केनापि प्रमाणेन वाक्यार्थसिद्धौ जायमानायां योऽन्यार्थः सिध्यति स तथेति। यथा द्धाषुकादौ उपा-दानगोचरप्रत्यच्चिकीषाकृतिमज्जन्यत्वसिद्धौ तादश्वप्रत्य-

<sup>(</sup>९) समा-नः । समानग्रद्ध एकपर्यायः नैयायिकानां हि समानं तन्त्रं न्याय-ग्रास्त्रं परतन्त्रं सांक्यशास्त्रमित्यादि । तदेतत् सूत्रं वार्त्तिककद् व्याच्छ इति तात्य-यंटीका। उद्येषकमसङ्गत्या प्रतितन्त्रसिद्धान्तनस्याय सूत्रम् । समानतन्त्रसिद्ध इत्यादि न्यायतन्त्रातोके वाचस्यतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) उळेशक्रमसङ्ख्याधिकरणिखान्तसख्याय सूत्रम् । यत्सिद्धावन्यत्यादि म्यायतन्त्रासेके वाचस्पतिमित्राः ।

# प्रथमाध्यायप्रथमाज्ञिकम् । सू० २६-३२ । ३६

चादिमत ईश्वरस्य सर्वज्ञत्वम् । ज्ञानायौगपयेन मनसः सिद्धौ तस्य विभुत्वाभाव इत्यादि । प्रत्यच्तः स्यूजत्व-साधनानन्तरं सोऽयमधिकरणसिद्धान्तन्यायेन च्रणभङ्गभ-ङ्ग इत्युक्तं दीधितिकृद्धिरात्मतत्त्वविवेके । केचिचु जाध-च्ज्ञानादिवशात् कारणीभूतज्ञाने व्यापकतावच्छेद्कत्वे-नाभातस्याप्यनुमितौ विधेयविशेषणतया भातम् । यथा चितिकर्तुरेकत्वादि । एवं पदानुपस्थितस्यापि शाब्दे विष-यीभृतं घटादे। छिद्रेतरत्वादीत्याद्धः । तन्न । भाष्यादि-विरोधात् ॥ ३० ॥

चतुर्थं लच्यति।

श्रपरी विताभ्युपगमात् ति विशेषपरी वया-मभ्युपगमसिद्धान्तः (१) ॥ ३१॥

श्रपरीचितः साचात् सूत्रानधीना योऽभ्युपगमस्त-स्मात्। विशेषपरीच्यां विशेषधर्मसिद्धिः। सोऽभ्युपगमसि-द्धान्तः। श्रभेदे पष्ट्यमी। साचादसूत्रिताभ्युपगम इति प-र्थवसितम्। यथा मनस इन्द्रियत्वमिति॥ ३१॥

समाप्तं न्यायाश्रयप्रकरणम् ॥
न्यायाश्रयः न्यायप्रामाण्यसम्पादकः ॥
इति न्यायाश्रयप्रकरणविवरणम् ॥
क्रमप्राप्तानवयवान् विभागमुखेन लच्चयति ।
प्रतिज्ञाहेतूदाहरणे। पनयनिगमनान्यवः

यवाः(२) ॥ ३२ ॥

(१) श्रवरीविताभ्युणगमादिति सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) श्रवयवानां विभागे। व्हेशार्थं सूत्रीमित वार्त्तिकम्। तत्राचिप्तसामान्य-सर्वाणं विभागे। व्हेशसूत्रम्। प्रतिचेत्यादि न्यायतत्वालोके वाचस्पतिसिन्नाः।

80

तथा च प्रतिज्ञाचन्यतमत्वमवयवत्वमिति लच्च-णम् । तत्र चादासीनप्रतिज्ञादिसमानार्थकवाक्यवारणाय न्यायान्तर्गतत्वे सतीति पूरणीयम् । प्रतिज्ञादिकं पुनरत्र न्यायान्तर्गतत्वश्रन्यमेवापादेयं पञ्चधा तन्निवेशे गौरवात्। न्यायत्वं तु प्रतिज्ञादिक्रमेणावयवनिर्देशात् तथैवाकाङ्ची-दयाच उचितानुपूर्वीकप्रतिज्ञादिपञ्चकसमुद्गयत्वं सूत्रकृ-ताऽभिष्रेतम् । उचितानुपूर्वीकत्वं च प्रतिज्ञात्तरहेतृत्तरोदा-हरणात्तरापनयात्तरनिगमनत्वघटकत्वम्। तच च्युत्कमप्र-युक्तविभिन्नपुरुषपयुक्तप्रतिज्ञादिभेद्कूटवन्वपर्यवसितम्। यादशयादशानुपूर्व्यवचित्रन्ने न्यायव्यवहारस्तादशान्यत-मानुपूर्वीमत्त्वं न्यायत्वमित्यपि कश्चित् । केषाञ्चिन्मते उप-नयमात्रस्य सागतमते उदाहरणादिइयस्य मीमांसकमते प्रतिज्ञादित्रयस्य उदाहरणादित्रिकस्यैव वा केषाञ्चिच मते इति तन्निराकरणं प्रतिज्ञादिपञ्चकनिर्देशेन सूचितम्। दशावयवाश्च दर्शिता भाष्ये यथा । जिज्ञासा संशयः शक्यपाप्तिः प्रयोजनं संशयव्युदासक्षेति । एते प्रनी तिज्ञादिसहिता दश। व्याख्याताश्च ते तात्पर्यटीकायाम्। प्रयोजनं हानादिवुद्धयः तत्प्रवर्तिका जिज्ञासा तज्जनकः संशयः शक्यप्राप्तिः प्रमाणानां ज्ञानजननसामर्थ्यं संशय-व्युदासस्तर्क इति। एतेषां च वाक्यत्वाभावेन तद्घटित-न्यायावयवत्वासम्भवादिति भावः । परं त्वेते न्याया-क्षत्वेनोपयुज्यन्ते । समयवन्धकण्टको द्वारयोः सार्वत्रिक-त्वाभावेन न न्यायावयवत्वम् । कण्टको द्धारस्तु नायं हेत्वा-भास इत्याकारशब्दः। का विहिमान पर्वता विहिमान कता धूमात् कथमस्य गमकत्वं योयो धूमवान् स वहिमान कुताऽस्य पच्चधर्मत्वं वक्चिव्याप्यधूमवानयमेतावता किमा-यातं तसाब्रक्तिमानित्यादिकमेण न्यायप्रयोगात् तत्रा-

# प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३३-३४। ४१

काङ्काच्यञ्जकिंगद्स्तोमा न न्यायघटका विभिन्नपुरुषीय-त्वाद्सार्वत्रिकत्वाच। एवमन्यद्पि विवेच्यम्॥ ३२॥

> कमप्राप्तां प्रतिज्ञां बच्चयति । साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञा (१) ॥ ३३॥

साध्यं विधेयतावच्छेद्कावच्छिन्नं तस्य निर्देशः पच्तावच्छेदकावच्छिन्ने तद्दोधकः शब्दः प्रतिज्ञेत्यर्थः। अथवा साध्या विधेयधमीविशिष्टा धर्मी पच्स्तस्य निर्देश इत्यर्थः। तथा च पच्तावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यतानिरूपितसाध्यतावच्छेदकतापर्याप्त्यधिकरणपर्याप्तावच्छेकताकप्रकारतानिरूपक्षेत्रतापर्याप्त्यधिकरणपर्याप्तावच्छेकताकप्रकारतानिरूपक्षेत्रवाधजनकवाक्यं प्रतिज्ञेति पर्यवसितम् । अत्राप्युदासीनवाक्यवारणाय न्यायान्तर्गतत्वे स्तीति प्रणीयम्। निगमनवारणाय पर्याप्तिनिवेशनम्। सम्बन्धिने हेतारेव यत्र साध्यता तत्र हेत्ववयववारणाय पच्विष्ठिष्यतानिरूपितेति। ताद्दशहेतुत्वपच्चकस्यलीयहेत्ववयववारणाय साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्नत्वं प्रकारनताविशेषणं बाध्यमिति॥ ३३॥

कमप्राप्तं हेतुं लच्चयित विभजते च सूत्राभ्याम्। उदाहरणमाधर्म्यात् साध्यसाधनं हेतुः(२) ॥ ३४॥

<sup>(</sup>१) ननु साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेत्युक्ते साध्ययोर्हेतुदृष्टान्तयोरिष प्रसङ्को यथा-शिनत्यः शब्दश्वाचुवत्यात् नित्यः शब्दोशस्पर्शत्वाद् बुद्धिवच्चेति । म । सूत्रार्थापरिज्ञा-बात् साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति प्रज्ञापनीयधर्मविशिष्टस्य धर्मिणः परिवहवचनित्यतेत-त्सूत्रव्याख्याने वार्त्तिकम् । दहावयवेषु प्रतिज्ञायाः प्राथम्यादादे तन्त्वच्याय सूत्रम् । साध्यनिर्देशः प्रतिज्ञेति न्यायतन्त्वालेकि वाचस्पतिमिशाः ।

<sup>(</sup>२) हेतारवसरप्राप्तस्य सव्यापदेशद्वारेणाढाहरणसाधर्म्यमिति सूत्रमिति वार्त्तित्रम् । युत्वर्षाभ्यासभयसवणसूचनात् सूत्रमिति तात्पर्यटीका । प्रतिज्ञानन्तरं हेतुसवणाय सूत्रम् । उदाहरणेत्यादि न्यायतत्त्वासेके वाचस्पतिमिशाः ।

तथा वेधर्म्यात्(१) ॥ ३५ ॥

साध्यस्य साधनं साधकताविशिष्टं यत्रेतिब्युत्पच्यां साध्यसाधकताविशिषृहेतुवे।धकवाक्यमिति पर्यवसितम्। साधकता च ज्ञापकता। तथा च प्रकृतपत्त्विशेषण्तापन्न-साध्यान्वितज्ञापकतान्वियप्रकृतहेतुवेधिकवाक्यत्वं हेतु-त्वमिति सामान्यलच्एं विवच्चितम् । अत्राप्युदासीन-वारणाय न्यायान्तगतत्वे सतीति पूरणीयम् । धूमाद्ध-क्रिमतः संघमी पर्वता विक्रमानित्यादिप्रतिज्ञावारणाय प्रकृतपच्विशेषणतापन्नेति । निगमने ऽयमादिपदस्यानुष-क्रपच्चे अतिप्रसङ्गचारणाय प्रकृतहेत्यिति। हेतुताचच्छेद्कमा-त्राविच्छन्नेति तदर्थः । निगमने तस्मादित्यत्र तत्पदेन व्या-प्रिपत्तधर्मताविशिष्ट्रहेतुवाधनान्नातिप्रसङ्गः। यद्वर साध्या-न्वितज्ञापकत्ववाधकः साध्यान्वितस्वार्थवाधको वाऽव-यव इति पर्यवसिताऽर्थः। अस्य त्रैविध्यमाह। उदाहरण-साधम्यात् तथा वैधम्यादिति । इदं च साधम्यवैधम्या-भ्यामपीत्यस्यापलत्त्वसमुदाहरणपदं ज्ञातपरं साधम्यमन्व-यव्याप्तिः वैधर्म्यं व्यतिरेकव्याप्तिस्तथा चान्वयव्याप्तिमा-त्रगृहीतहेतुबे। धको हेत्ववयवः केवलान्वयी। व्यतिरेक-व्याप्तिमात्रगृहीतहेतुवेाधको हेत्ववयवः केवलव्यतिरेकी। उभयव्याप्तिगृहीतहेतुवेाधको हेत्ववयवे। उन्वयव्यतिरेकी-ति। वस्तुतस्तु एकदा व्याप्तिद्यानुपन्यासस्तथाकाङ्कावि-रहादिति द्वैविध्यमेवास्य । तथा च गृहीतान्वयव्याप्तिहे-तुबेाघकोऽन्वयी गृहीतव्यतिरेकव्याप्तिकहेतुवेाधको हेत्व-वयवा व्यतिरेकी । वस्तुतस्तु उदाहरणसाधर्म्यात् साध-

<sup>(</sup>१) सूत्रान्तरमवतारयित । किमेताविर्दित । इति तात्पर्यटीका । किमेताविर्वे खेतुस्वयमिति नेत्युच्यते किं तिर्दे तथा वैधर्म्यादिति वार्त्तिकम् । साधर्म्यनिरूप्यत्वात् तदनु वैधर्म्यहेतुलस्याय सूत्रम् । तथा वैधर्म्यादिति न्यायतत्वालोके वाचस्पतिमिश्वाः ।

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३५-३६। ४३

म्प्रवाधकोदाहरणात् साधम्प्रमन्वयसहचारा वैधम्पं व्य-तिरेकसहचारः । उदाहरणस्य व्याप्तिवोधकतामते साध-म्प्रमन्वयव्याप्तिवैधम्पं व्यतिरेकव्याप्तिः । प्रयोजकाका-द्धोत्थापकत्वं पद्धम्पर्थः । साध्यसाधनं परकीयसाध्यानु-मितिप्रयोजकं वाक्यं न्यायावयव इति घावत् । तथा चान्वयव्याप्तिवोधकोदाहरणप्रयोजकाकाद्धोत्थापको न्या-यावयवोऽन्विधहेत्ववयवः । व्यतिरेकव्याप्तिवोधकोदाहर-णप्रयोजकाकाद्धोत्थापको न्यायावयवो व्यतिरेकी । इत्यं चोदाहरणप्रयोजकाकाद्धोत्थापको न्यायावयवो हेत्वव-यव इति सामान्यजन्त्यां वोध्यमिति ॥ ३४-३४ ॥

कमप्राप्तमुदाहरणं बच्चयति।

साध्यसाधर्म्यात् तद्धर्मभावी दृष्टान्त

**उदाहरणम्**(१) ॥ ३६ ॥

साध्यसाधर्मात् हेता साध्यसामानाधिकरण्यं गृद्धीत्वा। लयब्लापे पच्चमी। तद्धमेति। तं साध्यस्पं धर्म भावयत्यनुमापयति या दृष्टान्तः सदृष्टान्तपद्समृहः। हेता साध्यसामानाधिकरण्यवाधकदृष्टान्तशाली न्यायाव्यव उदाहरण्यमन्वय्युदाहरण्य। उदाहरण्यसामान्यलच्णं तु सदृष्टान्तन्यायावयवत्वम्। अवयवान्तरे दृष्टान्तिवन्तिवयाप्तिः। दृष्टान्तस्यासार्वित्रकत्वमते साध्यस्य साधर्म्यमन्वयव्याप्तियत्र तं हेतुमादाय तादृशहेतुमतीति पावत्। दृष्टान्तः साध्यवत्त्ववेधकः। तद्धमभावी न्या- यावयवः।तेन साध्यान्वयव्याप्तिविशिष्टहेतुमद्यमिकसा- श्यप्रकारकवेधजनको न्यायावयवोऽन्वय्युदाहरण्यमत्य- र्थः। यायो धूमवान् स विद्वमानित्यत्र धूमपदेन विद्वव्या-

<sup>(</sup>१) साध्यसाधर्म्यात् तद्यमंभाबी दृष्टान्त उदाहरखमिति सूत्रमिति वार्तिकम् ।

प्यधूमे लज्ञ्णा। तेन वहिन्याप्यधूमवान् वहिमानित्यन्व-यवोधः। यत्तत्पदं तु तादशलच्लाग्राहकमित्युदाहरणे य-थाक्तत्वज्ञसम्भवः। सामान्यतत्त्रणं च प्रकृतसाध्यान्व-यव्याप्तिविशिष्टहेतुमद्धिमिकसाध्यवत्त्वबोधकसाध्याभा-वव्यापकहेत्वभाववत्त्ववेषिकान्यतरावयवत्वम् । यन्मते यत्तत्पद्वैयथ्योपत्या धूमपदे न लत्त्रणा किं त्वेकं यत्पदं म-हानसपरमपरं च यत्पदं महानसान्यपरम् । तेन याया धूम-वानित्यनेन महानसं धूमवन्महानसान्यच धूमवदित्यन्व-यवाधः । एवं तत्पदेनापि महानसत्वेन महानसान्यत्वेन चाेपस्थितिः। तेन महानसं वहिमन्महानसान्यच वहिम-दित्यपरभागजन्यान्वयवाधः। एतस्य च भूयःसहचारद-र्शनद्वारा व्याप्तिग्रहे।पयागित्वं व्याप्तिवे।धस्तूपनयादेव। दृष्टान्तस्यापि न नियमस्तन्मते दृष्टान्त उदाहरणमिति सामान्यलच्णम् । तत्र दृष्टान्तशन्दे। दृष्टान्तयाग्यावय-वार्थकः। दृष्टान्तयाग्यत्वं चावयवान्तरार्थानन्वितार्थक-त्वम्। तचोदाहरणं द्विविधमन्वयिव्यतिरेकिभेदात्। तत्रर्रे न्वय्युदाहरणमाह साध्यसाधर्मात् हेती साध्यसहचारात् तद्धर्मभावी एकधर्माविच्छन्ने साध्यसाधनवत्त्ववाधका न्यायावयव इत्यर्थः। दृष्टान्त इत्यनेनान्वयाद्वयवान्तरा-र्थानन्वितार्थकत्वे सत्येकधर्मावच्छित्ने साध्यसाधनवत्त्व-वेषिको न्यायावयवाऽन्वय्युदाहरणमिति॥ ३६॥

व्यतिरेक्युदाहरणं लच्चिति । तद्विपर्ययाद्वा विपरीतं व्यतिरेक्युदाहर-णम्(१) ॥ ३० ॥

<sup>(</sup>१) मूत्रस्यक्व वाश्रद्धः समुख्य इत्येतत् मूत्रव्याख्यानावसरे तात्पर्यटीका । सत्र व्यक्तिरेक्ष्युदाहरणिमिति श्रन्यत्र सूत्रपाठपुस्तके वार्त्तिकतात्पर्यटीकादी च न

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३७-३=। ४५

तयोः साध्यसाधनयोविषर्ययाद् व्यतिरेकादेकध-र्मिणीति यावत्। पूर्ववत् ल्यव्लोपे पञ्चमी। एकधर्मिणि साध्यसाधनयारभावं बाधियत्वेत्यर्थः। विपरीतं साध्या-भावविपरीतं साध्यसाधकमिति यावत् । वाशब्देा दृशा-न्तवचनसमुचायकः। तथा च साध्यसाधनाभावसामाना-धिकरण्यवाधकदृशान्तशाली न्यायावयवा व्यतिरेक्युदाह-रणमित्यर्थः। अथवा तद्विपर्ययात् साध्यव्यतिरंकव्याप-कहेतुव्यतिरेकात् तथा च साध्याभाववति साध्याभाव-व्यापकत्वेन हेतुव्यतिरेकवत्त्वबाधको न्यायावयव इत्यर्थः। इदो धूमाभाववान् वह्नयभावादित्यादौ यत्र धूमस्तत्र व-हिरित्याद्यदाहरणे धूमवति धूमव्यापकत्वेन वहिबोधना-त्। अथवा तद्विपर्ययादेकधर्मिणि साध्यसाधनयारभा-गत्। तथा च धर्मिणि साध्याभावसाधनाभाववोधको-<u>ऽचयचान्तरार्थानन्वितार्थकन्यायाचयव इति पर्यवसितम्।</u> वाश्वदे। विकल्पपरः स च प्रयोगमपेच्य । तथा चान्वय्युदा-रृश्णं व्यतिरेक्युदाहरणं वा प्रयोक्तव्यमिति ॥ ३७ ॥

क्रमप्राप्तमुपनयं लक्ष्यति । उदाहरणापेह्यस्तथेत्युपसंहारा न तथेति

वा साध्यस्योपनयः(१) ॥ ३८॥

तथाशब्देन बुद्धिस्थत्वेन साध्यव्याप्यहेतुमता बा-धने बुद्धिस्थत्वज्ञानमपेत्तितं तच न तादृशबुद्धं विना सा

हृष्यते । व्यातरेकाेदाहरणनदणाय सूत्रम् । तिहृपर्ययाहा विपरीतिमिति न्यायतन्त्रा-नाके वाचस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>१) उटाहरणानन्तरमुणनयं लवयित । उदा-यः। श्रवेचाण्दं भाष्यकद्भाच्छे। उटाहरणतन्त्र इति । इति तात्पर्यटीका । उद्धेशक्रमसङ्गत्योणनयलचणाय सूत्रम् । उदा-हरणापेवस्तर्यत्युपसंहारा न तथिति वा साध्यस्योणनय इति न्यायतत्त्वालेको वाचस्य-तिमित्राः।

### न्यायसूत्रविवरणे

च बुद्धिस्दाहरणादेवेत्युदाहरणापेच्तत्वम् । एतेन साघ्य-व्याप्यहेतुमद्वाचकत्वं तथाशब्द्विशेषणं सूचितम् । साध्य-स्य पत्त्वाचकपदस्य उप समीपे पत्त्वाचकपद्समभिव्याहः-ततया संहारः संहत उपन्यस्तः साध्यव्याप्यहेतुमद्वोध-कतथेतिशब्द इति समुदितार्थः । एतचान्वय्युपनयलच्यां तत्र तथा चायमित्येवापनयप्रयागात्। व्यतिरेक्युपनयमा-ह। न तथेति। अत्राप्युदाहरणापेत्तं इत्यस्यान्वयः। वाशव्द उपसंहारेत्यनेनान्वयसूचकः। प्रयोगविकल्पार्था वा। पच-वाचकपदसमीपवर्ती न तथेतिशब्दे। व्यतिरेक्युपनय इत्य-र्थः । उदाहरणापेचेत्यनेन साध्याभावव्यापकहेत्वभावा-भाववाचकत्वं न तथेतिशब्द्विशेषणम्। तच्च तथाशब्देन साध्याभावव्यापकहेत्वभावा बाध्यते नजा चाभाव इति तस्य चाव्ययार्थतया हेतुतावच्छेदकसम्बन्धेनेदंपदार्थे पच-तावच्छेदकावच्छिन्ने उन्वयान्न तथायमिति व्यतिरेक्यप-नयात् साध्याभावव्यापकहेत्वभावाभावत्वरूपव्यतिरेक-व्याप्तिविशिष्टहेतुमत्पच्चाभ इत्यभयत्रापि न्यायान्तर्गते त्वमुपादेयम् । तेन नादासीने ऽतिव्याप्तिरिति । सामा-न्यलच्णं तृदाहरणात्थाप्याकाङ्कानिवर्तकन्यायावयवत्व-मुदाहरणापेचेत्यनेन तथासूचनात् । अन्यतरे।पनयत्व-मिति केचित्। यदा उदाहरणापेच् उदाहरणात्थापिता-काङ्चाप्रयोज्यन्यायावयव इति सामान्यलच्णम्। तस्य चादाहरणव्याप्तिभेदेन द्वैविध्यं तस्य च तथेति न तथेत्या-दिना प्रदर्शनम् । तद्प्युपलच्णम् । तेन कदाचिद् वङ्गि-व्याप्यधूमवानयमिति वह्रयभावव्यापकी सृताभावप्रति-यागिमानयमिति चापनयशरीरमिति । केचित्तु साध्यस्य पचस्य उदाहरणापेच उदाहरणानुसारी उपन्यासः स्व-प्रयोजकाकाङ्कोत्थापकोदाहरणबाधितव्याप्तिविशिष्टहेतु-

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०३६।

813

विशिष्टपत्त्वोधजनको न्यायावयव इत्यर्थः । निगमनं तु हेतुविजिष्टुत्वेन न पत्त्वोधकं किं तु पत्त्वृत्तिहेतुवेधकम् । व्याप्तिरचान्वयव्याप्तिव्यत्तिरेकव्याप्त्यन्यत्त्त्वेन ग्राह्या । इदाहरणवेधितेत्यन्तं परिचायकमात्रम् । अन्वय्युदाहर-णोत्तरमन्वय्युपनयस्यैव व्यतिरेक्युदाहरणोत्तरं व्यतिरे-क्युपनयस्यैव च न्यायावयवत्विमिति नोदाहरणविपरीत-व्याप्त्युपदर्शकवाक्यातिव्याप्तिः । स चोपनयो द्विचिधो-इन्विच्यतिरेकिभेदात् । तथेति साध्यस्योपसंहारोऽन्व-य्युपनयः । न तथेति साध्यस्योपसंहारो व्यतिरेक्युपनयः । एतच दिक्पदर्शनमात्रम् । तेन कचिद् चहिन्याप्यवानयं बह्यभावव्यापकीभृताभावप्रतियोगिधूमवांश्चायमित्या-दिप्रयोग इति प्राहुः ॥ ३८॥

निगमनं लच्यति।

हेत्वपदेशात् प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनं निग-

मनम्(1) ॥ ३६ ॥

देहरें हेत्वपदेशात् प्रकृतसाध्यव्याप्तिपच्धर्मताविशि-द्रप्रकृतहेतुविशेषितहेतुत्ववेष्धकवाक्यसमभिव्याहारात् प्रतिज्ञायाः प्रतिज्ञार्थस्य पुनर्वचनं वेष्धकवाक्यम्। तथा च व्याप्तिपच्धर्मताविशिष्टहेतुविशिष्टहेतुत्वान्वितसाध्यस्य पच्चे वैशिष्ट्यावगाहिवेष्धजनकन्यायावयवा निगमनित्य-थै:। श्रस्य चेपनयस्थायमादिपदानुषङ्गेष पचस्य लाभः। श्राकारश्चास्य श्रयं तस्मादिहमानित्यादिः श्रयं तसात्

<sup>(</sup>१) प्रतिज्ञायाः पुनर्वचनिमितः । प्रतिज्ञाविषयस्वार्थस्याञ्चेवप्रमास्रोपपनी । साध्यविपरीतप्रमङ्गपतिषेपार्थं यत् पुनरिभधानं निगमनिमितः । स्तरिमंक्यः मूत्रार्थं एरम्यावकाशे नास्तीत्येनत्मूत्रव्याख्यानावसरे वार्त्तिकम् । निगमनस्य व्याप्रपचधमीति । कृत्यपदेशादित्यादि होषः । कृत्यपदेशादित्यादि न्यायतत्त्वातोके वाचस्पतिमित्राः ।

तथेत्यादिश्च। श्रस्याप्यन्वयव्यतिरेकभेदेन द्वैविध्यं केचि-दाहुः । तस्मान्न तथेत्यादिष्रयोगमप्यङ्गीकुर्वन्ति ॥ ३६ ॥ तर्क लच्चयति।

ग्रविज्ञाततत्त्वे उर्धे कारगोापपत्तितस्तत्त्व-ज्ञानार्थमूहस्तर्कः (१) ॥ ४०॥

तर्क इति लच्यनिर्देशः। कारणापपत्तित कह इति लच्णम् । कारणस्यापादकस्यापाचव्याप्यतया गृहीतस्येति यावत्। या उपपत्तिराहार्यारोपस्तत ऊह त्रापाद्यस्याहा-र्यारोप इत्यर्थः । अत्र चापाचग्रहस्याहार्यारोपत्वं स्वरूप-कीर्तनमापाचग्रहस्याहार्यत्वसम्पन्यर्थमापाचव्यतिरेकनि-श्चयो हेतुरन्यथेष्टापत्तिः स्यादितिसूचनायेति भावः। यत्र च हदादी वह्नगद्यभावनिश्चयदशायां हदादी बहे: पत्यचं जायतामितीच्छया ये। हदो वहिमानित्यारोप-स्तत्रातिव्याप्तिवारणायापादकाहायीरोपजन्यत्वं विशेषद-र्शनजन्यस्य संशयोत्तरप्रत्यच्चस्य वारणायाहार्यत्वं विशेन षितम् । अत्राप्यारापत्वं स्वरूपकीर्तनिमिति । उदाहरणं च पर्वता यदि निर्विह्नः स्यात् तदा निर्धूमः स्यादित्यादि। ननु तर्कस्य किं फलमित्यत आह। अविज्ञातेति। तत्त्वज्ञा-नार्थं तत्त्वनिश्चयार्थं संशयनिवृत्तिद्वारेति शेषः। तथा चापा-द्कवत्त्वसंशयप्रतिवन्ध एव तर्कस्य फलमिति भावः। के-चित्तु ऊह इति तर्कलच्लम्। कारणापपत्तित इति कारणप्र-द्रशनपरम्। ऊहत्वं चापाद्यामीत्याद्विप्रतीतिसिद्धमानस-त्वव्याप्यजातिविशेष इति । स चार्य पञ्चविध श्रात्माश्र-यान्यान्याश्रयचककानवस्थाप्रमाण्वाधितार्थप्रसङ्गभेदात्।

<sup>(</sup>१) चिवाततत्त्वे व्यं कारगोषपत्तितस्तत्त्वज्ञानार्यमू इस्तर्क इति सूर्वमिति वार्त्तिकम् ।

### प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ४०-४१। ४६

यस्य स्वीकारे स्वस्मिन स्वापेचारोपा भवति तदापाद्ककः प्रसङ्ग त्रात्माश्रयः । अपेचा चात्पत्तिस्थितिज्ञप्तिषु साचा-द्पेचा। यथैतद्धरो यद्येतद्धरजन्यः स्यादेतद्धरभिन्नः स्यात्। तथायं घटो यद्येतद्धटवृत्तिः स्याद्तद्धटभिन्नः स्यात्। तथैत-द्धरज्ञानत्वं यद्येतद्धरज्ञानजन्यतावच्छेद्कं स्यात् तदैतद्ध-टज्ञाननिष्टभेदप्रतियागितावच्छेदकं स्थादिति। स्वापेच्या-पेच्चितत्वारे।पप्रयोजकारे।पविषयापादककः प्रसङ्गोऽन्या-श्रत्रापि साचादपेचा उत्पत्तिस्थिति इप्तिष् बाध्या। यथायं घटो यद्येतद्धरजन्यजन्यः स्यादेतद्धरभिन्नः स्यादिति। ज्ञप्तो स्थिता च स्वयमुदाहार्यम् । स्वापेच्णा-यापेचितापेच्यत्वारोपप्रयोजकारोपविषयापादककः प्रस-ङ्गश्चककः। अत्र त्वपेचा साचात्परम्परासाधारणी उत्पत्ति-स्थितिज्ञप्तिषु बोध्या । यथैतद्धरो यद्येतद्धरजन्यजन्यजन्यः स्यादेतद्धरभिन्नः स्यादित्यादि । अनवस्था चाप्रामाणिका-नन्तप्रवाहारोपप्रयोजकारोपविषयापादककः धिंटत्वं यदि घटजन्यताच्याप्यं स्याद् घटान्यवृत्ति स्यादि-त्यादि । उक्तचतुष्कान्यप्रसङ्गः प्रमाणवाधितार्थः । सोऽपि द्विविधा व्याप्तिग्राहको विषयपरिशोधकश्च। तत्राद्यो यथा धुमा यदि वहिष्यभिचारी स्याद् वहिजन्या न स्यादिति। ब्रितीया यथा पर्वता यदि निर्विह्नः स्यानिर्धूमः स्यादित्या-दि। प्रथमापस्थितत्वात्सर्गविनिगमनाविरहलाघवादिज्ञा-नं तु न तकी यथाक्त लच्याभावात् किं तु तत्त्वनिणीय-कत्वसादश्यात् कचित् तथा प्रयोगा गाणः॥ ४०॥

निर्णयं लच्चयति।

विमृष्य पत्तप्रतिपत्ताभ्यामर्थावधारगां

40

## **न्यायसूत्रविवर**णे

# निर्णयः(१) ॥ ४१ ॥

अर्थावधारणं निर्णयः कथास्यलीयनिर्णयः। अवधा-रणत्वं चावधारयामीतिप्रतीतिसाचिकविषयिताविशेष-शालित्वं तच संशयव्यावृत्तं निर्णयविशेषवृत्ति। सा च वि-षियता संशयोत्तरं विशेषदर्शनादिपयोज्येत्याह । विमृष्ये-त्यादि । विमृष्य सन्दिश्च पत्तप्रतिपत्ताभ्यां जायमानं यद्धीवधारणं स निर्णय इत्यन्वयः। पद्धाः नुकूला न्या-यादिप्रयोज्यविशेषदर्शनमिति यावत् । प्रतिपच्चः प्रति-कूलः। विरोधिसाधनस्येति शेषः। तथा च परकीयसाधने द्षणोपन्यासादीति फलितम्। निर्णयसामान्यलच्णं च तद्भावाप्रकारकत्वे सति तत्प्रकारकज्ञानत्विमिति प्राञ्चः। नव्यास्त संशयत्वघटकविषयताभिन्नप्रकारतानिक्पकज्ञा-नत्वम्। संशयत्वघटकत्वं च कस्यचिन्मते प्रकारताद्वयनिरू-पितविशेष्यतानिरूपितत्वं कस्यचिन्मते प्रकारित्वावचिछ-न्नप्रकारितानिरूपितत्वादिकमित्यादुः । नव्यास्तु अवधा-रणत्वाख्यविषयित्वान्तरं मानाभावः। श्रवधारणपद्नि-र्णयपद्याः पर्यायता । तथा चात्रार्थपदं तत्तदर्थपरमवधा-रणपदं चाभावापकारकज्ञानपरं तत्तद्थीभावापकारकज्ञा-नमिति समुद्तितार्थः। अथवा अर्थपद्मर्थप्रकारताकपरं तत्पु-रुषे पूर्वपदस्य सम्बन्धिलाच्णिकत्वात् अवधारणपदं च प्रकारताद्यगनिरूपितविशेष्यताशालिज्ञानपरं तेन न समु-चयासङ्ग्रहः। प्रकारताद्वयानिरूपितविशेष्यतानिरूपित-

<sup>(</sup>१) यतिसांस्तर्कविषये विमुख्य पश्चमितपञ्चाभ्यामणीवधारणं निर्णय इति सूत्रमिति वार्त्तिकम् । भाष्यकारो निर्णयनचणमवतारयित । यतिसांस्तर्कविषय इति । तात्पर्यटीका । एवं च वार्त्तिके शतिसांस्तर्कविषय इति भाष्यनेष्वधारणमविषयं सूत्र- मित्यवगम्यते ।

## प्रथमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०४१। ५१

प्रकारताशा जिज्ञानमवधारणपदार्थः तादात्म्येन चरमप्र-कारताया मर्थपदार्थस्यार्थनिष्ठस्यान्वय इति वा । वस्तुता निकक्त प्रकारताशा जिज्ञानमेवावधारणपदार्थः । स्रर्थपदं तादृशार्थतात्पर्यग्राहकम् । विमृष्येत्यादिकं तु जनपवित-एडा स्थला भिप्रायेणेति । तदुक्तं भाष्ये । वादे विम-र्षक्जीमिति । प्रत्यच्तः शब्दाच निर्णये न विमर्षपच्यति-पचा चपेचेति । इद्मुपलच्णम् । स्वार्थानुमानस्यले अपि न विमर्षाचपेचेति ॥ ४१ ॥

समाप्तं न्यायोत्तराङ्गप्रकरणम् ॥ उत्तराङ्गपदं प्रयोज्यसहकार्यन्यतरपरं तेन तर्कनिर्ण-ययोः सङ्ग्रहः॥

इति न्यायसूत्रे प्रथमाध्यायस्यायमाहि-कम्॥

प्रकरणसमृह श्राहिकम्। तत्समृहरचाध्यायः। समूहत्वं चानेकत्वम्॥

इति श्रीराधामाहनगास्वामिभद्दाचार्यविरचितन्या-यसूत्रविवरणे प्रथमाध्यायस्याचा द्विकविवरणम् ॥



# न्यायसूत्रविवरणे

प्रथमाहिकेन सप्रमेयप्रमाणनिरूपणानन्तरं सन्दि-ग्धार्थनिर्णयं सप्रयोजकं लच्चित्वा द्वितीयाहिकेन कथादि-प्रकरणचतुष्ट्यात्मकेन वादादि लच्चितुं निर्णयानुक्लतया प्रथमता वादं लच्चित ।

प्रमाणतकेसाधनापालम्भः सिद्धान्तावि-सदुः पञ्चावयवेषपन्नः पन्नप्रतिपन्नपरिग्रहो वादः (१) ॥ १॥

यरापि निर्णयानुक्लतया पूर्वाहिक एवायं वक्तुमु-चितस्तथापि कथान्तर्गततयाऽत्रास्य लच्णम् । प्रतिपत्तस्य परिग्रहो विरोधिकोट्यपन्यासा निर्णयानुकूल-वचने यत्र वादिप्रतिवादिवाक्यजाते स वाद् इत्यन्वयः। तथा च तत्त्वनिर्णयोद्देश्यकं विरोधिकोटिद्वयसाधनतयोप-न्यस्ताक्तिप्रत्यक्तिरूपवावयजातमिति फलितम्। अथवा पनाय तत्त्वनिर्णयाय प्रतिपन्नयाः मिथा विरुद्धकोट्याः परिग्रहः साधनयाग्याक्तिप्रत्युक्तिरूपवाक्यजातं वादः परिगृद्यते निर्णीयते उनेनेतिव्युत्पत्तेः। तत्त्वनिर्णयोद्देश्यक-त्वनिवेशेन जल्पवारणम् । अप्रमाणेन तत्त्वनिर्णयदूषणा-भिधानवारणाय विशेषणमाह । प्रमाणतर्कसाधनापालम्भ इति । प्रमाणतकाभ्यां साधनापालम्भा यत्र स इत्यर्थः । तत्र साधनं तत्त्वनिर्णयानुक् लव्यापारः । उपालम्भेर विपरीतकोटिसाधने दूषणे। पन्यासः। साधनदूषणाभिधानं सिद्धान्तानुसारेणेत्याह। सिद्धान्ताविरुद्ध इति। साधनं पञ्चावयवप्रयोगेनैवेत्याह । पञ्चावयवापपन्न इति । एतेन प्रमाणाभासतर्काभासापसिद्धान्तः यूनाधिकावयवाभास-

<sup>(</sup>१) तत्र प्रमाणतर्कसाधनापालम्भ इति मूत्रमिति वार्त्तिकम्।

## प्रथमाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० १।

43

दृशान्तासिद्यादेरुद्भावनं नियम्यते । भाष्यकारानुसारि-ण्स्तु वाद्स्य वीतरागकथात्वेन तत्त्वनिर्णयस्याद्देश्यतया पुरुषदेषस्याविज्ञाताथीदेरिव न्यूनाधिकयोरपि नोद्भावनं तेन पच्चावयवापपन्न इति प्रायिकत्वाभिप्रायेणेत्याहुः। केचित्तु सिद्धान्तेत्यादिविशेषण्डयेन तावन्मात्रनिग्रहस्था-नयाग्यत्वं तावद्तिरिक्त निग्रहस्थाने।पन्यासायाग्यत्वं वा लच् णघटकतया विवच्चितं निग्रहस्थानं प्रतिज्ञाहान्यादीना-मेकैकं धृत्वा तदुपन्यासायाग्यत्वमिति निष्कर्षः तेनोक्त-जल्पविशेषवारणिमत्याहुः। अन्ये तु वाद इति लच्यनि-र्देशः। पच्यतिपच्चा वियतिपत्तिकाटी तयाः परिग्रहस्त-त्साधनाद्देश्यकोक्तिप्रत्युक्तिरूपवचनसन्दर्भः। यद्वा पत्त्रप-तिपचौ विवितिपत्तिविषयकोटिइयसाधने तयारुपग्रहस्त-द्वोधकोक्तिप्रत्यक्तिरूपशब्दचयः। तावन्मात्रं च कथान्त-रातिव्याप्तमित्यत त्राह । प्रमाणेत्यादि । प्रमाणतकीभ्यां तत्त्वेन ज्ञाताभ्यां साधनापलम्भा यत्र स तथा । तथा चाभयत्रापि प्रमाणसङ्गावे केाटिइयस्यापि सिद्धिः स्याद-तस्तत्त्वेन ज्ञाताभ्यामिति। ज्ञानमनाहार्यं विवित्तम्। उपा-लम्भा दूषणम् । जल्पादा तु प्रमाणाभासत्वेन ज्ञाताभ्या-मिप साधनापालम्भा भवत इति तद्वारणं तथेतरथा तदे-तारेव दुष्टत्वम् । इत्थं च प्रमाणाभासत्वप्रकारकतकाभा-सत्वप्रकारकज्ञानविषयकरणकसाधनापालम्भयाग्यान्यत्वे सतीत्यर्थस्तेन तादशजलपविशेषे नातिव्याप्तिः। तत्र च निग्रहस्थानविशेषनियमार्थं सिद्धान्तेत्यादि विशेषण्डयमि-त्याहुः। वादाधिकारिणस्तु तत्त्वबुभुत्सवः प्रकृतोक्तिका अविप्रलम्भका यथाकालस्फुर्तिका अनाच्चेपका युक्तिसि-द्भप्रत्येतारः। भाष्ये। अनुविधेयस्थेयः सभ्यपुरुषवती जनता

CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

सभा। तत्रानुविधेया राजा स्येयान् मध्यस्थः। सा च वादे नावश्यकी वीतरागकथात्वादिति॥१॥

जन्पं नच्यति । अष्टोन्होत्तरमञ्जलजारि

यथोक्तोपपन्नश्कलजातिनियहस्थानसाध-ने।(१)पालम्भो जल्पः(१)॥२॥

पथोक्तेन वाद्वज्ञ्णेनोपपन्नो विशिष्टो परछ्वजातिनिग्रहस्थानैः साधनस्य परकीयसाधनस्योपालम्भा दृष्णं
पन्न तद्वाक्यजातं जल्प इत्यर्थः। छलेत्यादिना विजिगीपुत्वमान्नं तात्पर्यविषयीकृतं विजिगीषुणैव च्छ्रलादिकरणात्। न तु च्छ्रलादिभिक्षपालम्भस्य लज्ञ्णघटकत्विमित्।
साधनोपालम्भः साधनाय स्वसाध्यसाधनायोपालम्भा
परकीयसाधनदृषणं यन्नेति। तथा च च्छ्रलादिभिः परकीयसाधनदृषणाभिधाने ऽर्थतः स्वसाध्यसिद्धिभवतीति
केचित्। अत्र जयोद्देश्यकत्वलाभात् तत्त्वनिर्णयोद्देश्यकत्वं
विहाय वाद्वज्ञ्णमत्र विशेषणम्। तद्पि वाद्यमविरुद्ध
त्वात्। न चास्य वाद्विशेषत्वापित्तः वादे जयेच्छाराहित्यस्य विशेषणात्। न च वित्रण्डायामितिच्याप्तिः वित्रण्डायां प्रतिपज्ञ्यापनाहीनत्वस्य विशेषणस्य निर्देशादन्नोभयपज्ञस्थापनावत्त्वलाभात्। इत्थं चे।भयपज्ञस्थापनावान
प्रमाणतर्कसाधनोपालम्भा जयोद्देश्यकपज्ञ्वतिपज्ञपिः

<sup>(</sup>९) निग्रहस्थानेन साधनेति पाठ प्रादर्भपुस्तके। परं तु स्थानसाधनेत्यन्यत्र पाठ-दर्भनात् निग्रहस्थानेः साधनस्थेतित्र्याख्यानदर्भनाच्य स्थानसायनेति पाठ स्थापनिसद्धः।

<sup>(</sup>३) उळेणक्रमानुरोधेन वाटलचणानन्तरं जल्पं लचयित । यथा-ल्पः । श्रत्रा-पि समानजातीयाभ्यां वादिवतगडाभ्यामसमानजातीयेभ्यः प्रमाणादिभ्ये। व्यवक्रेटः मूत्राणं इति ताल्पर्यटीका । वाटहारा फलसम्बन्धेन जचन्यतया वादानन्तरमुभयपच-स्वापनावत्त्वेन वितगडात उत्कर्षात् ततः प्राग् जल्पलचणाय सूत्रम् । यथाक्तोपपच-म्हसेत्यादि न्यायतत्त्वानेके वासस्यतिमित्राः ।

### प्रथमाध्यायदितीयाहिकम्। सु० २-३। ४४

ग्रहे। जलप इति । केचित्तु यथोक्तेषु यदृपपम्नं तेने।पपम्न इत्यर्थः। मध्यपदलोपी समासः। तथा च प्रमाणतकसाधनीपालम्भः पच्च प्रतिपच्च परिग्रह इत्यस्य योग्यतया परामर्शः।
श्रम्यथा जलपस्य वाद्विशेषत्वापक्तेः । प्रमाणतकीभ्यां
तद्रूपेण ज्ञाताभ्यां न तु ज्ञाने उनाहार्यत्वं विविच्च तमारोपितप्रमाणभावे अपि जलपनिवाहात्। उभयपच्च्यापनावक्त्वेन विशेषणात्र वितण्डायामितव्याप्तिः । स्थापनावक्त्वादेव च पच्चावयवनियमे।अपि लभ्यत इति वद्नित ।
श्रम्च च्छलादिभिः सर्वेषणालम्भा न विशेषणमपि तु तयो।
ग्यतेव। योग्यतावच्छेदकं वाद्भिन्नकथात्वमेव। तम्र चेक्तवादत्वावच्छन्नभेदस्तक्तद्वाद्भेदे। वा विशेषणमिति ॥ २॥

वितरडां लच्चिता।

स प्रतिपद्मस्यापना हीने। वितर्हा (१) ॥ ३॥

स जल्पः प्रतिपत्तस्थापनाहीना वितर्ण्डेत्यर्थः । व्यापनाहीनत्वविशेषणात् तच्छन्देना भयपत्तस्थापनावन्त्व-विशेषणं विहाय जल्पपरिग्रहः। प्रतिपत्तां द्वितीयपत्तस्था च प्रतिपत्तस्थापनाहीनविजिगीषुकथा वितर्ण्डेति । न च स्वस्य स्थापनीयाभावात् कथमस्यां कथायां प्रवृत्तिरिति वाच्यम् । परपत्त्वर्ण्डनेनैव जयस्यैवोद्देश्यत्वात् । परे तु परपत्त्वर्ण्डनेनैव स्वपत्तसिद्धेर्थादेव प्राप्तेस्तत्साधनाभा-वे ऽपि न प्रवृत्त्यनुपपत्तिरित्याहुः ॥ ३॥

बादादित्रयं कथात्वेनापसंहरति।

<sup>(</sup>१) तदेवं पचे। स्यास्तीति साधनं तु नास्तीति सम्यक् सूत्रितं स प्रतिपवस्या-्पनाहीने। वित्रपडेतीत्येतत्सूत्रव्याख्याने जयन्यभद्धः। जल्पोपजीवकत्वात् तदनन्तरं वित्रपडालच्याय सूत्रम्। स प्रतिपचस्यापनाहीन इत्यादि न्यायतत्त्वाने के वाचस्यति-मिषाः।

48

समाप्तं कथाप्रकरणम् ॥

यद्यपि कथासामान्यं लच्चित्वैव तद्विभागा युक्त-स्तथापि विशेषलच्णेषु कृतेषु सामान्यलच्णं स्फुटं भवि-ष्यतीति विशेषलच्णान्येव कृतानि। कथासामान्यलच्णं च तत्त्वनिर्णयविजयान्यतरस्वरूपयोग्यविप्रतिपत्तिविषय-केाटिद्रयसाधनन्यायादिवचनत्वम् । लैाकिकविवादवार-णाय विप्रतिपत्तीत्यादि । कथाधिकारिणस्तु तत्त्वनिर्णय-विजयाभिलाषिणः सर्वजनसिद्धानुभवानपलापिनः अव-णादिपटवाऽकलहकारिणः कथैापियकव्यापारसमर्था इति। तत्र क्रमः। वादिप्रतिवादिवाक्यात्मकविप्रतिपत्त्या मध्य-स्यसंशयानन्तरं कः साध्यवानिति तेन पृष्टेन वादिना पत्ते साध्यनिर्देशः क्रियते तता मध्यस्य कृत इतिजि-ज्ञासायां वादिना स्वसाध्यसाधनं प्रयुज्य नायं हेत्वाभा-सस्तन्नच्णायागादितिसामान्यता नायमसिद इत्यादि-विशेषतश्चोक्ते प्रातिवादिना स्वाज्ञानादिनिरासाय परो-क्तमनूच तद्नुवादं विनैव वा सम्भावनादेरलाभे उच्य मानग्राह्याणामग्राप्तकालाथीन्तरनिरर्थकापार्थकानामलाभे उक्तग्राद्याणां प्रतिज्ञान्तरप्रतिज्ञासन्यासहेत्वन्तराप्रति-ज्ञातार्थविच्तेपमतानुज्ञान्यूनाधिकपुनरुक्तनिरनुयोज्यानु-यागापसिद्धान्तानामलाभे पर्यनुयोज्योपेच्णस्य मध्यस्था-द्वाव्यतया अनुपन्यासाईत्वेन यथासम्भवं हेत्वाभासेन प-रोक्तं दूषियत्वा स्वपच्च उपन्यसनीयः। तते। वादिना तृती-यपचाश्रितेन स्वपच्दूषणमुद्धत्य पूर्वनिर्दिषृरीत्या यथा-सम्भवं प्रतिवादिनः स्थापनायां दूषणमभिधीयते उन्यथा कमविपर्यासे अपाप्तकालमनवसरे दूषणोद्भावने च निरनु-योज्यानुयोगे यथा त्यच्यसि चेत् प्रतिज्ञाहानिविशेषयसि चेद्धेत्वन्तरमित्यादि । प्रतिज्ञाहान्यादिवद्धेत्वाभासानामु-

# प्रथमाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सू० ४।

20

क्तग्राह्यत्वाविशेषे ऽप्यर्थदेषित्वेनाप्रधानत्वाचरममनुस-न्धानमेवं यथायथं प्रधानस्य प्रथमसुपन्यास इति । वादस्थले त्वर्थदेषणणामेव प्राधान्यं बेष्धम् ॥

विभागमुखेन हेत्वाभासान् लच्चित । सव्यभिचारविरुद्धप्रकरणसमसाध्यसमाती-तकाला हेत्वाभासाः (१) ॥ ४ ॥

अत्र बहुवचनेन सामान्यता विशेषतश्चोद्धाव्यत्वमु-क्तम्। लच्चणं तु सव्यभिचारादिनिर्देशेन सव्यभिचाराचन्य-तमत्विमिति प्राञ्चः। तन्न। तादशस्य हेत्वाभासत्वे हृदे वहेः साधने धुमा दुष्ट इत्यादिप्रयोगानुपपत्तेर्द्रषधात्वर्थस्य ता-दृशान्यतमत्वस्य साधन इत्यनेनान्वयायागात्। यत्तु हेत्वा-भासपदस्य हेतुवदाभासन्त इतिब्युत्पत्त्या हेतुवदाभास-मानत्वमेव लच्णं स्फुटम् । तच हेतुभिन्नत्वे सति हेतुत्वेन ज्ञायमानत्वम् । हेतुत्वं च गमकत्वं पत्त्सत्त्वसपत्त्सस्वविप-स्तासत्त्वाबाधितत्वासत्प्रतिपच्चितत्वरूपपञ्चोपपन्नत्विम-ति यावत् । तत्र तादशरूपपचाभाववन्त्रमेव लक्षणं तस्यैव दषकतायामुपयागात्। न चासाधकतायां प्रत्ये-का भावस्यैव गमकत्वसम्भवे समुदाया भावस्य व्यर्थत्वमि-ति वाच्यम् । प्रत्येकाभावस्य समुदायाभावाघटकत्वा-दिति। तन्न। पृथिवीतरेभ्या भिचत इत्यादी सपचाप-सिद्धेः। न च सपच्चसत्त्वमित्यत्र सपच्तवं न निश्चितसा-ध्यवत्त्वं किं तु साध्यवत्त्वमात्रमिति पृथिवीतरेभ्या भि-

<sup>(</sup>१) हेत्वाभासेषु नर्वायतस्येषु श्रयां विप्तसामान्यन्वसमेषां विभागाळेशपरं मूत्रम्। सय्य-साः। इति तात्पर्यटीका। कः पुनरस्य सूत्रस्यार्थः विभागाळेशो नियमार्थं इत्येतत्सूत्रत्र्याख्याने वार्तिकम्। तत्राचिप्तसामान्यनचणविभागाळेशसूत्रम्। स्व्यभि-सारेत्यादि न्यायतस्वानोके वाचस्यतिमित्राः।

Y

चत इत्यादी न तदप्रसिद्धिरिति वाच्यम् । प्रमेयमाका-शादित्यादै। विपन्नाद्यप्रसिद्धेः। एवं पर्वते व होः साधने धूमा न हेत्वाभास इत्यादिवयोगानुपपत्तेः साध्याभावव-त्पच्कत्वरूपवाधितत्वाद्यप्रसिद्धेः। अत एव हेते। पच्छ-त्तित्वग्रहविरोधितावच्छेदकं यद्रपं यच हेता साध्यसामा-नाधिकरण्यग्रहविरोधितावच्छेद्कं यच हेता विपचावृत्ति-त्वग्रहविरोधितावच्छेदकं रूपं यच पत्ते साध्यवच्वग्रहवि-रोधितावच्छेदकं तावदन्यतमरूपवन्त्वमेव हेत्वाभासत्वं प्रत्येकरूपस्यासाधकतागमकत्वसम्भवे ऽपि अधिकसङ्ग्रा-हकतया न वैयर्थ्यमिति । ग्रहश्च निरूप्यनिरूपकभावापन्न-भ्रमप्रमासाधारणविषयिताकज्ञानरूपस्तेन कचिद्विपचा-चप्रसिक्षावपि न च्तिरिति प्रत्युक्तम्। व्यापकताग्रहवि-घटकतया दे।षस्य हेतुमन्निष्ठाभावप्रतिये।गितावच्छेदक-त्वस्य साध्यतावच्छेद्कनिष्ठस्यासङ्ग्रहापत्तेः। न च मणि-मन्नादिन्यायेन तस्य विपन्नावृत्तित्वग्रहविरोधितया सङ्ग-साध्याभाववद्वृत्तित्वविशिषृसाध्यसामानाधिकर् एयस्यैव वा व्याप्तित्विमिति वाच्यम् । तथापि व्यतिरेकव्या-प्तिविघटकस्य हेतुनिष्टाभावाप्रतियोगित्वादेरसङ्ग्रहात्। न च व्यतिरेकव्याप्तिरनुमिता न प्रयोजिकेति तद्विघटकस्या-बच्यतयां न देश इति वाच्यम्। तथापि हृदे बहेः साधने धूमा दुष्ट इत्यादिवाक्यस्यानन्वयापत्तेः । केचित्तु पच्सत्त्वविपच्। सत्त्वसपच्सत्त्वव्यतिरेकेण व्याप्तिविशि-पृपच्धर्मताविरोधित्वम् । अबाधितत्वासत्प्रतिपच्चितत्व-व्यतिरेकेण चानुमितिविरे। धित्वम्। तेनानुमितितत्कारण-ज्ञानान्यतरविरोधित्वं पर्यवस्यति। अथवा सव्यभिचारा-दिपच्चविघत्वप्रदर्शनेन तादशान्यतर्विरोधित्वमभिष्रेतं सूत्रकृतः । हेत्वाभासपदं च हेतुवदाभासन्त इतिव्युत्प-

### प्रथमाध्यायदितीयाहिकम्। सू० ४।

38

च्या दुष्ट्रेतुपरं व्यभिचारेण सह वर्तमानः सव्यभिचार इति तत्प्रदर्शनेन व्यभिचारादिदे षस्तद्वत्त्वं दुष्टत्विमिति न तु दुष्टपदं पारिभाषिकमिति सुचितम् । प्रकृतपच्कपकृतसा-ध्यकानुमितित्वव्यापकप्रतिबध्यताप्रकृतसाध्यव्याप्यप्रकृ तहेतुप्रकारकप्रकृतपच्विशेष्यकग्रहत्वव्यापकप्रतिबध्यता-न्यतरनिरूपितप्रतिवन्धकतानतिरिक्तवृत्तिविषयिताकवि-शिष्टवत्त्वं हेत्वाभासत्विमिति निष्कर्षः। तेन समूहालम्ब-नानुमित्यादिनिष्ठप्रतिबध्यतामादाय नातिप्रसङ्गः । न वा भ्रमादिविषयतामादायातिप्रसङ्गो भ्रमविषयविशिष्टस्या-प्रसिद्धेः । प्रत्येकविषयतायाश्च प्रतिबन्धकतातिरिक्तवृ-त्तित्वादित्याहुः। अन्ये तु प्रकृतानुमितिविरोधिरूपवत्त्व-मेव सामान्यलच्णमभिप्रतम्। अनुमितिश्च साध्यव्या-प्यहेतुमान् पचः साध्यवानित्याकारिकैव जायत इति न कोऽपिदाष इति प्राहुः। अत्रेदमवधेयम्। इदादी वहेः सा-धने धूमा दुष्ट इत्यादी तादशसमभिन्याहारविशेषवशाद्ध-इण च्रतविद्याध्यकधूमहेतुका नुमितिप्रतिबन्धकता नितिर-क्तवृत्तिविषयिताकविशिष्टे। दुषधात्वर्थः। साधन इत्यन्तं तादृशानुमितिविशेषघटितनिरुक्तार्थतात्पर्यग्राहकम्। त्वनुमितिप्रतियन्धकतानितिरिक्तवृत्तिविषयिताकविशिष्ट-पदार्थ एव दुषघात्वर्थः । तदेकदेशे उनुमितौ इदविशेष्य-तानिरूपितवद्विविधेयतानिरूपकत्वस्य साधन इत्यन्तार्थ-स्यान्वय इति तथात्वे अनुमितित्वच्यापकप्रतिवध्यतानि-रूपितप्रतिबन्धकत्वस्यानुमितिप्रतिबन्धकताशब्दार्थस्याप्र-सिद्धेः। वस्तुतस्तु श्रनुमितित्वव्यापकताघटकपदार्थस्ते।म-प्रतिबध्यतादी दुषधातोः खरडशत्त्रयैव प्रसिद्धिरुपपाद-नीया। तथाहि इदपदं वहिन्याप्यधुमत्वाविच्छन्नप्रकार-तानिरूपित इदत्वनिष्ठविशेष्यतावच्छेदकतापरं

निरूपकत्वसम्बन्धेन सप्तम्यर्थे ऽन्वयः । तत्र समिन्याहा-रविशेषस्य नियामकत्वम् । सप्तम्यर्थे। विशेष्यता साधनप-दार्थविधेयतान्वयिनी । साधनपदात्तरसप्तम्या निरूपकत्व-मर्थः। तथा च वहिन्याप्यधुमवद्धदत्वाविन्नन्नविशेष्य-तानिरूपितवद्वित्वाविच्छन्नविधेयतानिरूपकत्वं इत्यन्तार्थः तस्य चानुमितौ तस्या वृत्तौ तस्या भेदे तस्य च प्रतियोगितायां तस्या अवच्छेदकत्वे तस्याभावे तस्य प्रति-बध्यतायां तस्या निरूपितत्वसम्बन्धेन प्रतिबन्धकतायां तस्या अवच्छेदकत्वसम्बन्धेन विषयितायां तस्याः पुनर-भावे तस्याधिकरणे तस्य पुनर्वृत्तौ तस्याः पुनरभावे तस्य मुख्यविशेष्यितायां तस्या निरूपकतायां तस्याश्च पुनरव-च्छेदकतायां तस्याः पर्याप्तिसम्बन्धेन धर्मावच्छिन्नैकदेशे धर्मे धर्मावच्छित्रस्य च निष्ठाप्रत्ययार्थसम्बन्ध्येकदेशे सम्बन्धे सम्बन्धिनश्चाभेदेन सम्बन्धेन धूमे उन्वयः। ब्युत्प-त्तिवैचित्रयादेकपदेापात्तानां पदार्थानां परस्परान्वयात्। इत्थं च निरुक्तानुमितिनिष्ठभेदप्रतियोगितानवच्छेदकप्रः तिबध्यतानिरूपितप्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयिताशून्या-वृत्तिमुख्यविशेष्यितानिरूपकतावच्छेदकतापर्याप्तिमद्धर्मी-विचित्रसम्बन्धी धूम इति पर्यवसिता बाधः । तादशध-र्मश्च साध्याभाववद्यत्तिसाधनत्वादिकं संशयाहार्यापा-माण्यज्ञानास्कन्दितनिश्चयसंस्कारादीनां देाषविषयकाणां प्रतिबन्धकतावच्छेदकविषयितावच्वान्न दे । षविशेष्यिता-यां तादृशप्रतिबन्धकतानितिरिक्तवृत्तित्वहानिः यितामपहाय मुख्यविशेष्यितानिवेशान्न व्यभिचारादिघ-टकसाध्यादावतिव्याप्तिः। सद्धेती च निरुक्तपर्याप्तिमद्दर्भा प्रसिद्धा नातिच्याप्तिः। पर्वते वृद्धेः साधने धूमा न दुष्ट् इत्यादी च धर्मत्वावच्छेदेन पर्योप्तसम्बन्धेन निरुक्त-

### प्रथमाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० ५। ६१

निरूपकतावच्छेदकताया अभावा नजा बाध्यत इति दिक् ॥ ४॥

कारणीभूतपरामशेविघटकतया सन्यभिचारं लच-

# अनेकान्तः(१) सव्यभिचारः(२) ॥ ५॥

एकस्य साध्यस्य साध्याभावस्य वाउन्ते उधिकरण-मात्रे यस्तिष्टति स ऐकान्तः तद्नयाऽनैकान्तः। तथा च सा-ध्यवन्मात्रवृत्त्यन्यत्वे सति साध्याभाववन्मात्रवृत्त्यन्य इति पर्यवसितम्। सन्यभिचाराऽपि त्रिविधः साधारणा-साधारणानुपसंहारिभेदात् साध्यसाध्याभाववदृत्तिः सा-धारणः साध्यसाध्याभाववद्यावृत्तोऽसाधारणः। एतद्न्यः केवलान्विधर्मावच्छित्रपत्तकों उनुपसंहारीति प्राचः। तन्न। निरुक्तस्य सव्यभिचारलच्यात्वे पारिभाषिकत्वाप-त्तेः । एवं साधारणलत्त्रणे सध्यवद्गृत्तित्वस्यासाधारण-लच्चे साध्याभाववद्यावृत्तत्वस्यानुपसंहारिलच्चे केव-लान्वयिधमीवच्छिन्नपत्त्वस्य च दृषकतायामनुपयागि-त्वेन व्यर्थत्वात् । एतेनैकान्तः साध्यस्य साध्याभावस्य वा व्याप्या नजा तद्विरोधी बेाध्यते। तथा च साध्यव्याप्ति-ग्रहविरोधित्वे सति साध्याभावव्याप्तिग्रहविरोधि पद्रपं स व्यभिचारः तद्वान् सव्यभिचारः साध्यवद्वत्तित्वस्य साध्याभावाभाववद्यत्तित्वरूपतया साध्याभावव्याप्तिग्र-हविरोधितया साधारणे लच्च एसमन्वय इति प्रत्युक्तम्। नव्यास्तु ऐकान्तः साध्यव्याप्याऽनैकान्तस्तव्रिरोधी व्या-

<sup>(</sup>१) श्रानेकान्तिक इति पाठाऽन्यत्र दृश्यते ।

<sup>(</sup>३) उळेशक्रमसङ्ख्या स्टब्सिचारलवणाय सूत्रम्। श्रनेकान्तिकः स्टब्सिचार इति न्यायतत्त्वालेके वाचस्पतिमिधाः।

प्रिश्चान्वयते व्यतिरेकतश्च ग्राह्या तेन हेते हेतुव्यापक-साध्यसामानाधिकरण्यात्मकान्वयव्याप्त्यवगाही यः सा-ध्याभावव्यापकीभूताभावप्रतियोगित्वरूपव्यतिरेकव्या-प्त्यवगाही बेधस्तत्प्रतिवन्धकतानितिरिक्तवृत्तियादशवि-रिष्ठुविषयिता तादशविशिष्ठो व्यभिचारः । तादात्म्यादि-यथाकथित्सम्बन्धेन तद्वान् सव्यभिचारः । तादशवि-शिष्ठुं च साध्याभाववद्गत्तिसाधनादि । तत्र साध्याभाव-बद्गत्तिसाधनादि साधारण्यं तादात्म्यादिना तद्वान् सा-धारणः । विरुद्धोऽप्यनेन रूपेण लक्ष्य एव । एवं साध्यव-दवृत्तिसाधनादिकमसाधारण्यम् । श्रभावाप्रतियोगिसा-धनादिकमनुपसंहारित्वम् । एतज्ज्ञानं च व्यतिरेकव्याप्ति-ग्रहविरोधीत्याद्यः ॥ ॥

विरुद्धं लच्यति।

सिद्धान्तमभ्युपेत्य तिद्विराधी विसद्धः (१) ॥ ६॥ वादिना न्यायादिवेषितसिद्धान्तं तत्प्रतिज्ञातसा (१) ध्यरूपमभ्युपेत्यान्य तद्दूषणाय प्रयुक्तस्तिद्धरोधी साध्या-भावव्याप्यप्रकृतहेतुर्विरुद्ध इत्यर्थः । प्रयुक्त इत्यनेन पद्ध-वृक्तित्वे सतीति लभ्यते अन्यथा दूषणानुपपत्तेः । अथवा प्रतिज्ञायां सिद्धस्य पद्धस्यान्ते साध्यमभिधीयते तथा च साध्यमभ्युपेत्योद्दिश्य तत्साधनाय प्रयुक्ता या वस्तुगत्या साध्याभावव्याप्या हेतुः स विरुद्धः । यथा वद्धिमान् इद्दत्वादित्यादि । तथा चात्रापि कल्पे पद्धवृक्तित्वे सति सा-ध्याभावव्याप्यः प्रकृतहेत्वादिरेव विरोधस्तादात्म्यादि-

<sup>(</sup>१) सिद्धान्तमभ्युपेत्य तिहरीधी विरुद्ध इति । क्रोऽस्य सूत्रस्यार्थ इति वा तिक्रम् । उत्येशकमसङ्गत्या विरुद्धतत्वणाय सूत्रम् । सिद्धान्तमभ्युपेत्येत्यादि न्यायतः स्वानीके वावस्पतिमिषाः ।

### प्रथमाध्यायदितीयाहिकम्। सू०६। ६३

यथाकथित्सम्बन्धेन तदान् हेतुर्विरुद्धः । एतज्ज्ञानं च व्यावर्तकधर्मदर्शनविधया साध्यवत्तांशे विरोधि। न च सत्प्रतिपचाविशेषः तत्र है। हेतू अत्र त्वेक एव साध्या-भावव्याप्तः साध्यसाधकतयोपन्यस्त इत्यशक्तिविशेषात्रा-यकत्वेन विशेषात्। वस्तुतस्तु साध्याभावव्याप्यः प्रकृ-तहेतुरेव विरोधा न तु पच्चतृत्तित्वघटिता हेती साध्याभा-वव्याप्तिग्रहसत्त्वे हेतुमद्धर्मिकसाध्यानुमित्यनुद्यात्। अनु-मिती हेतुभानानियममते अपि साध्याभावव्याप्या हेतु-हें तुमानितिज्ञानद्यस्यापि विरोधितया परामर्शे पचे हेतु-मत्त्वभानात् हेता साध्याभावन्याप्तिग्रहे नियमतस्त छेतु-कानुमितिप्रतिरोधाच । तत्र च व्याप्तेरन्वयव्यतिरेकभेदेन ब्रैविध्याद विशेष्यविशेषणभावाच नानाविधा विरोधः। तथा च साध्यव्यापकीभूताभावप्रतियोगी प्रकृतहेतुः हेतु-निष्ठतादशप्रतियोगित्वं हेतुव्यापकः साध्याभावः साध्या-भाववृत्ति हेतुव्यापकत्विमत्यादि । अन्वयव्याप्तिघटकसा-त्ताधिकरण्यभागस्य दूषकतायामनुपयागित्वेन परि-त्यक्त इति । लच्णं तु हेतुमद्धर्मिकसाध्यवक्त्वग्रहविरोधि-रूपवत्त्वम्।न च हेतुमत्त्वावच्छेदेन साध्याभावस्यापि ता-इशग्रहविरोधितया तत्रातिव्याप्तिरिति वाच्यम् । साध्य-व्याप्तिग्रहाचिरोधित्वेन तादशचिरोधिविशेषणात् । अत एव तस्य व्यभिचारमध्य एव निवेश इति । केचित्तु सा-ध्यासमानाधिकरणहेत्वादिकमेव विरोधा हेता साध्यसा-मानाधिकरण्यग्रहविराधिरूपत्वं तल्लच्णम्। एवं च व्य-भिचारलच्चे उन्वयव्याप्तिग्रहविरोधित्वस्थले साध्ये हेतु-च्यापकताग्रहविरोधित्वं वक्तव्यम् । असाधारण्यं तु सा-ध्यव्यापकी भूता भावप्रतियागिहेत्वादिकं तज्ज्ञानं च कथ-चित् साध्यधर्मिकहेतुव्यापकताग्रहविरोधीत्याद्वः॥६॥

प्रकरणसमं लच्चित । यस्मात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमप-दिष्टः प्रकरणसमः (१) ॥ १ ॥

स हेतुः साध्यस्य साध्याभावस्य वा निर्णयार्थमप-दिषृः प्रयुक्तः प्रकरणसम इत्यर्थः । ननु हेतुमात्रस्य तथा-प्रयोगात् तस्य प्रकरणसमत्वं स्यादित्यत आह । यसात् प्रकरणचिन्तेति । प्रकरणं पत्तप्रतिपत्ताचिति भाष्यम् । तथा च प्रकरणस्य साध्यवतस्तदभाववते। वा पचस्य चि-न्ता तुल्यवलाभ्यां हेतुभ्यां परस्परप्रतिरुद्धकार्यकत्वाद विशेषते। ऽनिर्णयाज् जिज्ञासेत्यर्थः । प्रकरणेन साध्यसा-धकेन समः साध्याभावसाधकः साध्याभावसाधकेन वा समः साध्यसाधक इतिच्युत्पत्तेः । यद्वा प्रकृष्टं करणं लिङ्गं लिङ्गपरामशी वा तस्य चिन्ता की हेतुरनयोः स्वसा-ध्यसाधक एतयोः को वा परामर्शः प्रमेति वा जिज्ञासा । यसादित्यादि तु स्वरूपकीर्तनमात्रम्। लच्चणं तु तुल्यबल् विरोधिपरामर्शकालीनपरामर्शविषयत्वम् । तुल्यबलत्व चाप्रामाएयग्रहानास्कन्दितत्वम्। एवं च विरोधिपरामर्श-कालीनपरामर्शविषयत्वदशायां सद्धतारपि प्रकरणसम-त्वं तादृशपरामर्शविरहद्शायामसद्धेतारपि न प्रकर्णस-मत्वमिति । नव्यास्तु यस्यादनन्तरं यस्य प्रयोगानन्तर-मिति यावत् । प्रकरणस्य प्रकृष्टकरणस्य साध्याभावच्या-प्रिपत्तधर्मताविशिष्ट्हेताश्चिन्ता प्रयोक्तव्यत्वेन चिन्ता स-म्भवतीति शेषः । निर्णयार्थं साध्यनिर्णयार्थमपदिषुः सा

<sup>(</sup>१) यसात् प्रकरणचिन्तेत्युक्तं सूत्रकतेत्येतत्सूत्रव्याख्यानावसरे तात्वयंटीह् उक्केणकमसङ्गत्या प्रकरणसम्बद्धणाय सूत्रम् । यसात् प्रकरणचिन्ता स निर्णयार्थमप विष्टः प्रकरणसम इति न्यायतत्त्वालोको व्यवस्पतिमित्राः ।

#### प्रथमाध्यायहितीयाहिकम् । सु० ७-=।

ध्यव्याप्तिपच्धमंतयारन्यतरभ्रमेण तद्रपेण प्रयुक्तः स हेतुः प्रकरणसमः प्रकरणस्य समः तद्भिन्नत्वे सति अनुमित्यप-यागित्वेन प्रयुक्तः। इत्थं च साध्याभावव्याप्यहेत्वन्तर्व-त्वादिरेव दावा येन केनापि सम्बन्धेन तहान दुष्ट इति फलितम् । अस्य सन् प्रतिपत्ते। यस्येतिव्युत्पत्तिसिद्धं नामान्तरं सत्प्रतिपच इति । एवं देाषे अपि सत्प्रतिपच्पद-प्रयोगः। सत्प्रतिपच्चदेष्णच्चां तु विशिष्ट्रपच्साध्यप्रहा-विरोधित्वे सति प्रकृतपचे प्रकृतसाध्यवैशिष्यग्रहविरो-धित्वे च सति प्रकृतपत्ते साध्यवैशिष्ट्यग्रहविरोध्युन्नाय-कत्वम् । दलव्यावृत्तिरूहनीयत्याहुः । अत्र काञ्चनमयः पर्वता बह्रिमानित्यादी काञ्चनम्यत्वाभावव्याप्यवत्पर्व-तादिवार्णाय विशिष्ट्यच्य्रहाविरोधित्यद्लम् । पर्वतः काञ्चनमयवद्विमानित्यादै। काञ्चनमयत्वाभावव्याप्यव-द्वज्ञवादिषारणाय विशिष्टसाध्यग्रहाविरोधित्वद्लम् हृदे। वहिमानित्यादै। षह्यभावन्याप्यजलत्वन्याप्यव-द्भ्रदादिवारणाय द्वितीयसत्यन्तद्लम् । तत्रैव वह्रयभा-ववद्भदादिरूपबाधवारणाय विशेष्यद्लम् ॥ ७ ॥

साध्यसमं तच्यति । साध्यत्वात् साध्याविशिष्टः साध्यसमः(१) ॥ ८ ॥

साध्यत्वात् साधनीयत्वात् साध्याविशिष्टः सा-ध्यवत् पच्चे ऽनिश्चिता हेतुः साध्यसमाऽसिद्ध इति च गीयते। यद्यपि पच्चे हेतारिनश्चय एवासिद्धिस्पा देष इति लभ्यते तथापि पच्चे हेतुसत्त्वे तदिनश्चयः पुरुषदेषा-

<sup>(</sup>१) साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसम इत्यन्यत्र मूत्रपाठो दृश्यते । यथा चास्माभिः सूत्रं वर्णितं तथा चादाङ्गतम् । तथायमसम्बद्धो देशि न सूत्राणी विज्ञाती नाहरार्थे इत्येतत्सूत्रव्याख्याने वार्तिकस् । उद्धेयक्रमसङ्गत्या साध्यसमन्तव्याय सूत्रम् । साध्याविशिष्टः साध्यत्वात् साध्यसम इति न्यायतस्यानीके वाचस्यतिमित्राः ।

88

देव न तु हेताई इटत्वं तेनेति तदनिश्चयप्रयोजकप च्नि-ष्ठहेत्वभावादिरेव मुनेरभिष्रेत इति । वस्तुतः साध्या-विशिष्ट इत्यस्य साध्यं यथा पत्तृतृत्तितया असिद्धं तथा हेतुरपि व्याप्ति व वर्भतया असिद्धा व्याप्ति पच्छर्भतावि-शिष्टहेतारेव गमकत्वात्। निर्णयार्थमपदिष्ट इत्यनेनानुवृत्त-पुर्वसूत्रस्थेनान्वयात् तथातात्पर्योदित्यर्थः । एवं च व्याप्य-त्वासि दिनदन्तर्गतसाध्यसाधनाप्रसिद्धीनां आश्रयासि-बिस्यस्पासिद्धोश्च लाभा विशेषणस्पासिद्धत्वे विशिष-स्याप्यसिद्धत्वात्। तेनासिडिस्त्रिविधा स्वरूपासिडिव्या-प्यत्वासिद्धाश्रयासिन्धिभेदात्। यद्यपि व्यभिचारस्याप्य-त्रैव व्याप्यत्वासिदावन्तभीवसम्भवे तस्य पृथिवभागः कथमिति तथापि स्वतन्त्रेच्छस्येत्यादिन्यायेन स्वातन्त्रये-षोपादानम्। असिद्धिसामान्यलच् लुं तु विशिष्टसाध्यसा-घनग्रहियराधितानवच्छेदकं यत् साध्यधिकहेतुव्यापक-त्वायगाहिहेतुधर्मिकसाध्यसामानाधिकरएयावगाहिमह-विरोधितावच्छेदकं तद्न्यत्वे सति साध्याभाववद्वान्त-त्वविशिष्ट्रसाध्यसामानाधिकर् एयाविच्छ सहेतुतावच्छेद-ी कावच्हिन्नप्रकारकपत्तावच्छेदकावच्छिन्नविशेष्यकग्रह-विरोधितावच्छेदकरूपत्यमिति । निरुक्तविशिष्ट्रसाध्यसा-मानाधिकरण्यग्रहं प्रति साध्याभाववद्वृत्तित्वग्रहस्य सा-ध्यातामानाधिकरएयग्रहस्य च विरोधितया साधारएया-साधारण्यरूपयोर्वारणाय सत्यन्तम् । साध्याप्रसिद्धिसा-धनाप्रसिद्धिसङ्ग्रहाय सत्यन्तघटकमनवच्छेदकान्तम् । व्यापकताज्ञानस्य निरुक्तसाधारएयग्रहाविरोधित्वे सत्य-न्तद्ले व्यापकत्वावगाहित्वमपहाय हेती साध्या भाववद-वृत्तित्वावगाहित्वं वक्तव्यम् । व्याप्यत्वासिद्धिरपि त्रिघा साध्याप्रसिद्धिसाधनाप्रसिद्धियाप्त्यसिद्धिभेदात् । तत्र

### मथमाध्यायवितोयाहिकम्। स्० =। ६७

साध्यतावच्छेदकाभाववत्साध्यादिकं विशिष्टसाध्यग्रह-विरोधितावच्छेद्कत्वेन लच्चणीयं साध्याप्रसिद्धिः। यथा पर्वतः काञ्चनमयवहिमान् धूमादित्यादौ । हेतुतावच्छे-द्का भाववद्धेत्वादिकं विशिष्टसाधनग्रहविरोधितावच्छे-दकत्वेन लच्चीयं हेत्वप्रसिद्धिः । यथा पर्वता वहिमान् काञ्चनमयधूमादित्यादौ । तृतीयं यथा द्रव्यं सत्त्वादि-त्यादै। द्रव्यत्वाभाववद्वृत्तित्वविशिषृद्रव्यत्वसामानाघि-करएया भाववत्सत्तादिकम्। एतस्त्रच्णं च प्रकृतहेता प्रकृत-साध्यामानवद्वृत्तित्वस्य साध्यसामानाधिकरण्यस्य च ग्रहविरोधितानवच्छेदकत्वे सति हेता साध्याभाववद-वृत्तित्वविशिष्ट्साध्यसामानाधिकरण्यग्रहविरोघिताव-च्छेदकत्वं व्याप्यत्वासिहिसामान्यलच्णं तत्रेव सत्यन्त-दलं विहाय विशिष्टसाध्यसाधनग्रहविरोधितानवच्छेदकं यद्धेता साध्याभाववदृबृत्तित्वसाध्यसामानाधिकरण्या-बगाहिग्रहविरोधितावच्छेद्कं तद्न्यत्वे सतीति दत्त्वा विभेव्यम् । आश्रयासिदिश्च पत्ततावच्छेदकाभाववत्पत्ता-दिकं विशिवृपच्यप्रहविरोधितावच्छेदकत्वेन लच्चणीयम् । यथा काञ्चनमयपर्वता वहिमान धूमादित्यादै। विशिषृ-पचसाधनग्रहविरोधितानवच्छेदकं यत् प्रकृतपच्चे प्रकृतहे-तुमन्वग्रहविरोधितावच्छेद्कं तद्वन्वं स्परूपासिद्धिः। यथा ह्रदे। वहिमान धुमादित्यादे। धुमाभाववद्रधदादिकम् । सर्वत्र विरोधितावच्छेदकत्वं प्रतिबन्धकतावच्छेदकविष-यितानतिरिक्तवृत्तिविषयिताकविशिष्टत्वमिति । केचित्तु नीलधूमत्वादेरपि व्याप्यत्वासिद्धावन्तर्भावं वदन्ति लेषामयमभिप्रायः । साध्यसम्बन्धितावच्छेदकरूपवन्धं व्याप्तिः। श्रवच्छेदकत्वं च स्वरूपसम्बन्धविशेषस्तच गुरु-धर्मे नीलधूमत्वादी नास्तीति साध्यसम्यन्धितावच्छे उक-

त्वाभाववत्साधनतावच्छेद्कादिरिप व्याप्यत्वासिद्धिः। सामान्यलच्णे च साधनतावच्छेद्कधर्मिकसाध्यसम्बन्धितावच्छेद्कत्वप्रकारकत्वमिप ग्रहविशेषणमिति। परे तु साध्यसम्बन्धितायाः स्वरूपसम्बन्धक्पावच्छेद्कत्वे मानाभावात्र तादृशं व्याप्तिलच्णं नीलधूमादाविष व्याप्तिरिस्त नीलधूमादिप्रयोगे तु श्राधिक्येन निगृह्यत इत्याहुः॥ =॥

> श्रतीतकालं लच्यति । कालात्ययापदिष्टः कालातीतः(१) ॥ ६॥

कालात्ययेन यथे। चितकालस्यातिकमेणापदिष्टः प्रयुक्ता हेतुः कालातीत इत्यर्थः । कालमितकम्य इतः प्राप्तः प्रयुक्त इति यावत् । अतीतोऽितकान्तः काला येन सान्धः प्रयुक्त इति यावत् । अतीतोऽितकान्तः कालातीत इत्युक्तः उचितकाल इतिच्युत्पिक्तसाम्यात् कालातीत इत्युक्तः उचितकालश्चावाधितसाध्यप्रयोगानन्तरः कालः । वाधसन्त्वे तत्प्रमाया असम्भवेन साध्यवक्त्वेन पक्तस्य हेतुप्रयोगेष्ट्रसाधियतुमशक्यत्वाद् बाधितसाध्यप्रयोगे कालातिकमा भवतीति कालातीतशब्देन वाधिता लक्ष्यते । उदाहरणं च विद्वरगुष्णः कृतकत्वादित्यादायुष्णत्ववद्वद्वद्वयादिकम् । यद्यप्याश्रयासिद्धादिसक्त्वे ऽपि कालात्यथा भवति तथा-प्याश्रयासिद्धादीनां प्राग्लितत्वेन वाधित एव कालात्तितादिशब्देन लितो मुनिभिरिति लभ्यते । न च वाधसक्त्वे व्यभिचारस्वरूपासिद्धान्यत्रस्यावश्यकत्वेन देषित्वाद् वाधस्य कथं स्वतस्रदेषित्विमिति वाच्यम् । तदन्वे

<sup>(</sup>१) काला-तः। त्रत्र कालातीत इति लच्चिनिरंश इत्यादिनेतत् सूत्रं व्या-व्याय एवं व्यवस्थिते भाष्यकारः हुत्रं स्वपरमतिष्ठलष्टं व्याचर्टे कालात्ययेनेत्यन्तेनेत्रः त्सूत्रस्य भाष्यकतुः स्वानं पर्दार्थतं तात्पर्यटीकाकाद्भः। उद्येशकममङ्गत्या बाधलचे. स्वाय सूत्रम्। कालात्यवापदिष्टः कालातीत इति न्यायतस्थालोको वाचस्पतिमित्राः।

### प्रथमाध्यायबितीयाहिकम् । सु० ६-१०।

56

न्यतराज्ञाने वाधज्ञाने उनुमित्यनुत्पादेन तस्यापि देषित्वा-त्। हेतारैक्ये ऽपि दाषाणां भेदेन पच्च्या विभागा नानुपप-न्नः । असङ्गीर्णादाहरणमपि गन्धप्रागभावकालावच्छित्रो घटा गन्धवान् शिखराविच्छन्नः पर्वता विद्वानित्यादि । बाधितस्थले सत्यतिपच्तैयत्ये ऽपि पृथक् तयार्विभागा न दे। षायेत्युक्तमेव । केचित्त् चितिः सकर्तृका कार्यत्वा-दित्यादी लायवज्ञानवशादेककर्तृकत्वस्य सिडिट्याप-कतानवच्छेदकरूपेणाप्यनुमितेः स्वीकारात् तथा च वहि-व्याप्यवत्त्वपरामशीन्महानसीयवह्रिधर्मिकलाघवज्ञाना-दिसहकृतात् पर्वता महानसीयवहिमानित्याचनुमि-तिजीयमाना महानसीयव होवीधसत्त्वे न भवतीति तत्रा-सङ्गीणीवाधादाहरणिमत्याहुः। वाधलच्णं तु विशिष्टप-समाध्यग्रहाविरोधितवे सति प्रकृतवत्ते प्रकृतसाध्यग्रहवि-रोध्यनुत्रायकत्वे च सति प्रकृतपत्ते प्रकृतसाध्यवैशिष्ट्या-वगाहिग्रहविरोधित्विमिति । आश्रयासिद्यादिवारणाय प्रथमसत्यन्तम् । सत्प्रतिपच्चवारणाय द्वितीयम् । उदासी-नवारणाय विशेष्यदलमिति॥ ६॥

> हेत्वाभाससामान्यमुपसंहरति । समाप्तं हेत्वाभासप्रकरणम् ॥ इतं तच्चयति ।

वचनविद्याते।ऽर्थविकल्पापपत्या च्छलम् १) ॥१०॥ अर्थस्य वादितात्पर्यविषयीभृतार्थस्य विकल्पे भिनन्ने। येडार्थस्य वादितात्पर्यविषयकल्पनेन। यद्वार्थस्य विकल्पे विभिन्नार्थकल्पनं तदुपपत्त्या तदुपपादकपुक्ति-विशेषेण वचनस्य वाद्यक्तस्य विधाता भ्रमजनकत्वेन कल्पनं

<sup>(</sup>१) इत्तन्वणप्रकरणम् । तत्र तत्सामान्यतवणाय मूत्रम् । धचनविघातोऽर्थे-त्यादि न्यायतत्वानोके वाचस्पतिमित्राः ।

90

इतिमत्यर्थः । वक्तृतात्वर्धाविषयार्थस्य तात्पर्धकल्पनेन दृषणाभिधानमितिफिलितम्।कल्पनं च विशेष्ये । विशेषणे संसर्गे वा।यथा नेपालादागताऽयं नवकम्बलवक्त्वादित्यादै। नवसंख्यापरत्वकल्पनयाऽसिद्धाभिधानम्। सर्व प्रमेयं धर्म-त्वादित्यत्र पुण्यरूपार्थकल्पनया भागासिद्धाभिधानम् । विद्वमान् धूमादित्यत्र धुमावयवे व्यभिचाराभिधान-मिति ॥ १०॥

विभजते।

तत् त्रिविधं वाक्छलं सामान्यच्छलमुप-चारच्छलं च<sup>(२)</sup>॥ ११॥

तत्र वाक्छलं लच्यति । त्रविद्योषाभिहिते ऽर्थे वक्तुरभिप्रायाद्या-न्तरकल्पना वाक्छलम् (१) ॥ १२ ॥

श्रविशेषेणार्थविशेषिनणीयकाभिधानशून्यस्याभि-धानस्य स्वाचारितनानार्थशक्तपदस्य विषये उर्थे वर्त्तु रिमप्रायाद् वक्तुरिभप्राये उर्थान्तरकत्पना वक्तुरनिभ-प्रेतार्थे शक्त्या तात्पर्यप्रकटनेन दृष्णाभिधानं वाक्छल-मित्यर्थः । श्रमिपूर्वधाधातुयोगाच्छिक्तिलाभः । तथा च शक्त्या एकार्थतात्पर्यप्रयुक्तशब्दस्य शक्त्यार्थान्तरतात्प-र्यकल्पनया दृष्णाभिधानिमिति निगेलितम् । यथा गैर्वि-षाणीत्युक्ते कुता गजस्य शृङ्गिमत्यादि । श्रन्ये तु स्वारिस-

<sup>(</sup>१) न सामान्यन्वणे छनं याक्यमुदाइतुं विभागे तूदाहरणानि विभागयच । तिन्निष्धिमित्यादिभाष्ययन्यः । विभागयचेति । विभन्यते उनेनित विभागः सूत्रमुख्यत इति तात्यर्यटीका । यतेन तिन्निषधिमत्यादेः सूत्रत्यं ज्ञायते । तिद्वभागाय सूत्रम् । तत् त्रिविधिमत्यादिन्यायतत्त्वानोकीयवाचस्पतिमित्रनेखदर्यनाच्य । श्रादर्यपुस्तके तत् निविधिमित नास्ति ।

<sup>(</sup>२) श्रविश्रेवाभिष्टिते । यं इति सूत्रमिति वार्तिकम्।

## प्रथमाध्यायद्वितीवाहिकम्। स्० ११-१४। ७१

कत्तच्णया प्रयोगस्य निग्रहस्थानविशेषत्वाच्छकत्या निर्ह-दृलच्णया वा एकार्थतात्पर्यकशब्दस्य शक्तयान्यार्थता-त्पर्यकलपनया दृषणाभिधानं छलमिति तत्राये गार्वि-शालविषाण इत्युक्ते कुता गजस्य शृङ्गमिति । छितीये श्वेता धावतीति श्वेतस्पवद्भिप्रायेणोक्ते श्वेता न धाव-तीति कथनम् । श्वेतशब्दस्य लायबात् श्वेतगुणे शक्तिस्त-छिशिष्टे च निर्हदलच्णा । निरुद्धत्वं च शास्त्राचनादि-प्रसिद्धत्वभित्याहुः ॥ १२ ॥

सामान्यच्छलं लच्यति।

सम्भवते। र्थस्यातिसामान्यये। गादसम्भूता-

र्थकल्पना सामान्य ऋलम् ।। १३॥

वादितात्पर्यविषयीभृतस्य तदिभिहितवाक्यार्थस्य सम्भवतः प्रसिडस्यातिसामान्ययोगाद्ध्याहृतपद्समभि-व्याहारादिकल्पनयाऽन्यार्थयोगेनासम्भृतार्थकलपना अप-प्रसिद्धार्थतात्पर्यकल्पनया दृषणाभिधानं सामान्यच्छलपि-त्यर्थः। यथा ब्राह्मणोऽयं विद्याचरणसम्पन्न इत्यन्न यते। ब्राह्मणोऽते। विद्याचरणसम्पन्न इति यत् पद्पूरणेन ब्राह्म-णत्वहेतुकविद्याचरणसम्पन्नत्ववे।यतात्पर्यकल्पनेन क्रते। ब्राह्मणत्वेन विद्याचरणसम्पन्नत्वं व्रात्ये व्यभिचारादि-त्याद्यभिधानम् ॥ १३॥

उपचारच्छलं लच्यति । धर्मविकल्पनिर्देशे ऽर्थसद्वावप्रतिषेध उप-चारच्छलम् (२) ॥ १४ ॥

<sup>(</sup>१) श्रष्टशत्सुएजीवनादनन्तरं सामान्यक्कत्तन्तवणाय मूत्र । सम्भवत इत्या-दि न्यायतत्त्वानाके वात्रस्पतिमित्राः।

<sup>(</sup>२) धर्मविक्रचनिवंग इति मूत्रमिति वार्त्तिकम्।

92

धर्मे। वायुक्तशब्दधर्मे।ऽर्थबे।धानुकूलः शक्तिनिरू-ढलच्णान्यतररूपः। तयारर्थनिष्ठत्वे ऽपि निरूपकतासम्ब-न्धेन शब्द्धर्मत्वम् । अथवा धर्मः पद्पद्धियाः सम्बन्धः ता-दृशान्यतररूपेाऽर्थनिष्ठधर्मः तस्य विकल्पे विविधः कल्पे ब्रिविधरूपे। यत्र । निर्देशे वाद्युक्तशब्दे सित। अर्थसङ्गावेन तादशैकतरवृत्त्या सद्रथेतात्पर्यप्रयुक्तवाक्ये ऽपरवृत्त्यार्था-न्तरतात्पर्यकलपनया प्रतिषेधा दृषणाभिधानसुपचारच्छ-लमित्यर्थः । मञ्चाः क्रीशन्तीत्यत्र मञ्चर्थे लच्चण्या प्रयुक्ते मध्वपद्स्य शक्यार्थकल्पनया कथं मध्वानामप्राणिनां कोशनिमत्यभिधानम् । एवमहं नित्य इति शक्त्यात्मता त्पर्येण प्रयुक्ते लक्षया शरीरतात्पर्येण अमुकस्मादुत्पन्न-स्तवं कथं नित्य इत्यभिधानम् । अन्ये तु अर्थसद्भावेन शक्यार्थसम्बन्धस्त्पलच्चणया वक्तुरनभिष्रेतार्थतात्पर्येण प्र-तिषेधा दृषणमित्यर्थः । उपचारेण लच्चणया छलमितिच्यु-त्पत्तेः। इत्थं च शक्त्या निरूढलत्त्णया वा एकार्थप्रयुक्त-निरुदलत्त्णयान्यार्थेकल्पनेन दृषणाभिधानिमा पर्यवसितम्। शक्त्या उदाहृतस्यादाहरणमहं नित्य इत्या-युक्तमिति। निरुदलच्णयादाहृतं यथा दीर्घायुर्घतमिति दीघीयुर्जनकतात्पर्येण प्रयुक्ते कुता दीघीयुषः पुरुषस्य घृत-त्विमिति। बहुबीहावुत्तरपदस्य लाच्चिकतया तथातात्प-र्येण दृषणाभिधानमित्याहुः । वाचिभिष्रेतार्थादूषण्तया असरुत्तरत्वं छलस्य। न च शिलपृलाच्िकपद्प्रयोगे वा-दिनो दे व इति वाच्यम्। तत्तद्रभेप्रसिद्धवावयस्य तत्तद-र्थतात्पर्येण प्रयोगस्य कथकसम्प्रदायसिङ्वात्। अन्यथा पर्वता विज्ञमानित्याद्मिसिडप्रयोगमपि न कुर्यात् तत्रा-पि नञ्परलेषेणाव क्रिमानित्यस्यापि सम्भवात्। एवं पर्वता विक्रमानिति पर्वतत्वसामानाधिकरएयेन विक्रिमुद्दिश्य

# प्रथमाध्यायद्वितीयाद्विकम्। सू० १५-१७। ७३

प्रयोगे। न स्यात् पर्वतत्वावच्छेदेन वहेर्बाधेन दृषण्स-म्भवादेवंरीत्या सर्वत्र प्रायशो देषसम्भवात् प्रयोग एव न स्यादिति ॥ १४॥

ननु श्राचन्तयोरेकार्थतात्पर्यकशब्दस्यार्थान्तरतात्प-पंकलपनत्वेनाविशेषात् कथं पृथगुपन्यासः किं तृपचार-च्छलं वाक्छलान्तर्गतं स्यादिति पूर्वपच्यति । वाक्छलमेवापचारच्छलं तदविशोषात् (१) ॥ १५ ॥

सिद्धान्तयति।

न तदयान्तरभात्रात् ।। १६॥

उपचारच्छलपद्वेष्यं न वाक्छलपदप्रतिपाद्यं तद्-थान्तरभावाद् वाक्छलार्थभिन्नार्थकत्वात् । यथाश्रुतेना-न्यार्थकल्पनरूपधर्मेणाभेद्सम्भवे ऽपि शक्त्यार्थान्तरक-ल्पनरूपधर्मस्य लच्चण्यार्थान्तरकल्पनरूपधर्मस्य च मिथा भेदेन विभागसम्भव इति भावः ॥ १६॥

्र विशेषणपरित्यागेन विशेष्यमादायैक्येन विभागा-करणे सामान्यधर्ममादायैक्येन विभाग एव न स्यादि-त्याह।

ग्रविशेषे वा किञ्चित्साधर्म्यादेकच्छल-प्रसङ्गः ॥ १७॥

कि चित्साधर्म्यात् कि चिद्यममादाय । ल्यव्लोपे प-चमी । अविशेषे ऐक्येन विभागासम्भवे । एकच्छलप्र-

- (१) याक्कलमेवापचारच्छलमिति सूत्रमिति वार्त्तिकम्।
- (२) सिद्धान्तमूत्रम् । न त-त् । इति तात्पर्यटीका । सिद्धान्तमूत्रम् । न तदः र्यान्तरभावादिति न्यायतत्वानोको वाचस्पतिमित्राः ।
- (३) ऋविश्रेषे वा किञ्चित्साधर्म्यादेकच्छन्त्रसङ्घः । कोऽस्य सूत्रस्यार्थे इति वार्तिकम्।

#### न्यायसूत्रविवरणे

सङ्गः छलत्वेनैक्यादिभागासम्भव इति भषदुक्तच्छलि नित्वमि न स्यादिति । एवं प्रमाणादिविभागे। अपि न स्यादिति भावः ॥ १७॥

उपसंहरति । समाप्तं छलपकरणम् ॥

80

ञ्चलत्वरूपसामान्यघटितविशेषरूपेणैव तक्षिभाग इति धर्मेंक्येन ञ्चलमित्येकवचनमित्येवमन्यत्रापीति॥

जातिं बच्यति।

साधर्म्यवेधर्म्याभ्यां प्रत्यवस्थानं जातिः(१)॥१८॥

साधर्यवैधर्याभ्यामिति साव वारणम्। तेन व्याप्ति-निरपेन्तत्वलाभः साधर्म्य साध्यसह चित्रिष्ठमः वैधर्म्य साध्याभावसमानाधिकरणाभावप्रतियोगिधर्मस्ताभ्यां तद्न्यत्रधर्मेण व्याप्तिमपुरस्कृत्य प्रदर्शितेन यद्वस्थानं वादिनः साध्यसाधनं तत् प्रति तथैव व्याप्तिनिरपेन्वय-तिकिन्नित्पर्वार्थसाधर्म्यादिनानिष्ठप्रदर्शनेन दूषणाभिधानं जातिरित्यर्थः। तेन दृषणे सर्वत्र साधर्म्यवैधर्म्ययोरन्यत्। राभावे अपि न चित्रवस्थान एव तद्न्वयात्। यद्वाः साधर्म्यवैधर्म्याभ्यां यिकिन्नित्यर्थसाधर्म्यवैधर्माभ्या-मेव यत् प्रत्यवस्थानं दृषणाभिधानं सा जातिरित्यर्थः। एवकारेण व्याप्तिनिरपेन्तत्वं स्चितम्। यद्यपि साधर्म्यवैध-म्यान्यत्रपद्रश्चनं सर्वत्र जाता नास्ति तथापि व्याप्तिनिर-पेन्तत्या दृषणाभिधाने तात्पर्यं तेन च दूषणासमर्थत्वं स्व-व्याचातकत्वं वा दिश्तिम्। तथा च च्छलादिभिन्नं दृषणा-समर्थमुत्तरं स्वव्याघातकमुत्तरं वा जातिरित्यर्थः। साध-

<sup>(</sup>१) मृत्रार्थस्तु ययात्रुतीत्येतत्सूत्रव्याख्याते वार्त्तिकत् । प्रयमं जातिसद्यायायः मृत्रम् । साधम्यत्यादि न्यायतत्त्वालोके वावस्यतिमित्राः ।

# प्रथमाध्यायद्वितीयाद्विकम्। स्० १८-२०। ७४

र्म्यसमायन्यतमत्वे तात्पर्यमित्यपि कश्चित्। तन्न । तथा सति विभागाकाङ्कानुत्थितेः॥ १८॥

प्रमाणादिपच्चद्शपदार्थेषु लच्चितेषु तत्परीचाश्रव-णोत्किण्ठितेन संसारदुः खिजहीषुणा जातिविभागमस्मु-त्वैच निग्रहस्थानमात्रमविश्वष्टिमिति तिज्जज्ञासायामाह । विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च निग्रहस्थानम्(१)॥१८॥

निग्रहस्य खलीकारस्य स्थानं ज्ञापकम् । विप्रतिपत्तिः विरुद्धा प्रतिपत्तिर्यतः । यत इति ज्ञापके पष्चनी । एवमप्र-तिपत्तिः प्रतिपत्तेरभावा यत इति विग्रहः । तेन विरुद्ध-ज्ञानप्रकृताज्ञानान्यतरज्ञापका धर्म इत्यर्थः । यद्यपि विरु-द्धत्वं दुर्वचं सुवचत्वे अपि तन्न प्रकृताज्ञानमस्ति तथाप्यु-देश्यानुगुणसम्यग्ज्ञानाभावलिङ्गमित्यन्न तात्पर्यम् । प्रति-ज्ञाहान्याद्यन्यतमत्वं लच्चणमित्यपि कश्चित् ॥ १६ ॥

प्रधानतया प्रमाणादिपदार्थपरी ज्ञाश्रवणोत्किण्ठिता-शिब्यान् प्रति जातिनिग्रहस्थानयार्विभागजिज्ञासाया-भाह ।

ति विकल्पाज्जातिनिग्रह्स्थानबहुत्वम् । २०॥ तये। विकल्पाद् विशेषणभेदेन जातिनिग्रह्स्थानये।- विविधभेदसत्त्वाद् बहुत्वं बहुविधत्विमिति। एतेन तये।- विभागकथने कालविलम्बः सूचितः। ततश्च बलवत्या

<sup>(</sup>१) नियहस्थानेनैव कथावसानादर्थतः पत्रवात् तदिभिधानिमत्युक्वेग्रक्रमस-इत्या तल्लवणाय मूत्रम् । विप्रतिपत्तिरप्रतिपत्तिश्च नियहस्थानिति न्यायतस्वालेकि व्राचस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) किं पुनर्दृष्टान्तव ज्ञातिनिषष्टस्थानयारभेदोऽय स्द्धान्तयत्भेद स्त्यत माह । तिहुकत्पादित्यादि भाष्यपन्यः । सूत्रान्तरमवतार्ययतुं भाष्यकार माह किं पुनरि-ति तात्पर्यटीकाः स्टानीं जातिनियदृस्यानविशेषलस्यमुचितं तदप्रणयनसमर्थनाय सुत्रम् । तिहुकत्यादित्यादि न्यायतत्वानोके वास्त्यतिमिशः ।

93

#### न्यायसूत्र विवरणे

प्रमाणादिपरीचाजिज्ञासया तिव्रभागिजिज्ञासाप्रतिरोधेन नेदानीं मुनिना तिव्रभागः कृत इति ॥ २० ॥ समाप्तं पुरुषाशक्ति लिङ्गदेषसामान्यलच्चणप्रकरणम् ॥ प्रथमाध्याये वितीयमाहिकम् ॥ इति न्यायस्त्रविवर्णे प्रथमाध्यायस्त्रविवरणम् ॥



## न्यायसूत्रविवरगो द्वितीयाऽध्यायः।

श्रथ परि सर्वताभावेन श्रप्रामाण्यज्ञानाद्यनास्कन्दिन्ता ईचा निर्णया यता युक्तेः सा परीचा। तस्यां च प्रमाणा-दीनां कियमाणायां संशयमादी परीच्यति। संशयं विना विवादाप्रसक्ती प्रमाणाद्यनुत्थानात् परीच्ये ऽपि संशय-स्थाङ्गत्वाच। तत्र संशयहेतुविप्रतिपत्त्यर्थं पूर्वपचं सूत्रयति। समानानेकधमाध्यवसायादन्यतरधमाः

ध्यवसायाद्वा न संशयः(१) ॥ १॥

कारणिनरासेनैव संशयनिरास इति सूत्रकृतामाश-यः। संशयसिद्धावेव तत्परीचायां संशयो हेतुर्वाच्यः सैव नास्तीति संशयपरीचायां संशयस्याहेतुत्वान्नात्र सपद्धित नित । केचित्तु सन्देद्धीतिप्रत्यच्चिद्धत्वात् संशया व स-विद्यधः परं तु तत्र समानधर्मदर्शनादिजन्यत्वे संशय इति तादृशजन्यत्वं परीच्चितुं तादृशसंशयसम्पाद्नाय विपरी-तकोटिरत्र प्रदर्शिता। एवं प्रमाणादिपरीच्चायामिप संशयो नाभिहितः किंतु तद्वेतुविपरीतकोटिप्रदर्शनमात्रं कृतम्। यद्वा वाद्ख्येले संशयस्यानावश्यकत्वात् पूर्वपच्चित्रासा-यैव परीचारम्भ इति संशयो नाभिहित इति प्राद्धः। सूत्रा-र्थस्तु समानधर्माध्यवसायादनेकधर्माध्यवसायाच न संश-यो मिथा व्यभिचाराद्न्यतरधर्माध्यवसायत्वेनापि न संश-यहेतुत्वं विप्रतिपत्त्यादिजन्यसंशये व्यभिचारात्। समान-धर्मदर्शनादिसत्त्वे ऽपि संशयानुत्पादात् समानत्वस्य तद्भि-

<sup>(</sup>१) समानानेकधर्माध्यवसायादित्येवमादि सूत्रसिति वात्तिंकम्।

मत्वे सित तद्गतधर्मरूपस्य प्रमेयत्वादिमादायाव्यावर्तक-त्वात्। अनेकत्वस्य च न एको धर्मी यस्येतिव्युत्पत्त्या तद्वृ-त्तिधर्मवत्त्वस्यापि तद्यक्तित्वादिकमादाय तथात्वात्। न च समानधर्मः साधारणधर्मीऽनेकधर्मीऽसाधारणधर्मस्तद्व्य-तर्रनिश्चयात् संशयो भवति। अथवा साधारणधर्मवत्त्वनि-श्चयोक्तरसंशयत्वाविष्ठश्चं प्रति तादश्चनिश्चयस्य हेतुत्वसेव-मसाधारणिनश्चयादेरिप तद्व्यवहितात्त्ररसंशयहेतुत्विम-ति न व्यभिचारादिरिति वाच्यम्। प्रमाणाभावात्॥ १॥

विप्रतिपत्त्यादिते। उपि न संश्वे मिथे। व्यभिचा-रात् संश्वविशेषहेतुत्वा व्यभिचारवारणे अपि प्रमाणा-भावेन हेतुत्वासम्भवादित्याह ।

विप्रतिपत्त्यव्यवस्थाध्यवसायाञ्च (१) ॥ २॥

न संशय इत्यनुषज्यते। अव्यवस्थापदेन उपलब्ध्यनु-पलब्ध्योरव्यवस्था बेध्यते। अध्यवसायपदं न निश्चयपर-मव्यवस्थायाः प्रामाण्यसंशयादेः स्वरूपत एव हेतुत्वस्था-सत्वात् किं तु स्वरूपपरः। अथवा अध्यवसायः केळ्यि पस्थितिः तथा च विश्वतिपत्त्यादिजन्यकेट्युपस्थितेन संशय इत्यर्थः। वस्तुते।ऽध्यवसायणदं ज्ञानपरं तथा चाव्यवस्थात्म-कज्ञानादित्यर्थः। विश्वतिषत्तिपदं चतज्ज्ञानपरं पद्ज्ञानस्यैव शाब्दहेतुत्वात् ज्ञायमानपदस्य हेतुत्वे यथाश्चतस्येवेति॥ २॥

विप्रतिपत्तेः संग्रयहेतुत्वे बाधकमण्याह । विप्रतिपत्ते। च सम्प्रतिपत्तेः (॰) ॥ ३॥

<sup>(</sup>१) सूत्रम् । विप्रतिपत्यव्यवस्थाध्यवसायाच्येति न्यायतत्वानेको वाचस्यति

<sup>(</sup>२) विषतिवती च सम्मतिवत्तर्ने विषतिवत्तिरस्तीति मुत्रार्घ इति वार्ति-बम् । पुनः सूत्रे । विषतिवत्तै। च सम्मतिवतेः । मत्र्यवस्थात्मनि व्यवस्थितत्वाच्याव्य-चस्याया इति न्यायतत्त्वानेको वाचस्यतिमित्राः ।

# द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २-४।

विप्रतिपत्तिद्शायां सम्प्रतिपत्तेर्वादिनारेकिनिश्च-यात्र संशय इत्यर्थः । श्रथवा विप्रतिपत्ती सम्प्रतिपत्ते-निश्चयजनकत्वात्र संशयहेतुत्वं शान्दसंशयानभ्युपगमा-दिति भावः ॥ ३॥

श्रव्यवस्थायाः संशयहेतुत्वे बाधकमण्याह । श्रव्यवस्थात्मनि व्यवस्थित्वाञ्चाव्यवस्थायाः (१)॥४॥

अव्यवस्थातमि अप्रामाणिकस्वरूपे व्यवस्थितत्वात्। अव्यवस्थायाः प्रामाण्यभ्रमत्वसंशययार्ने संशयहेतुत्विमि-त्यर्थः । तथा समानधर्भदर्शनादेहेतुत्वाभावेन प्रामाण्य-संशयादेरप्यसिद्धा कुतस्तस्य विषयसंशयहेतुत्विमिति भावः ॥ ४॥

समानधर्मदर्शनादीनां पञ्चानां हेतुत्वे वाधकमाह। तथात्यन्तसंधायस्तद्धर्मसातत्यापपत्तेः (२)॥५॥

तथा तथा सित समानधर्मदर्शनादीनां संश्यहेतुत्वे ित । अत्यन्तसंशयः संशयानुच्छेदः स्यात् । तद्धमाणां तेषां धर्माणां समानधर्मदर्शनादीनामन्यतमस्य सात-त्यापपत्तेः सर्वदा सम्भवादित्यर्थः । केचित्तु उपलब्ध्यनुप-लब्ध्यव्यवस्थायाः संशयहेतुत्वं तदा स्याद् यदि स्वसिन्न-व्यवस्थितत्वं स्यान्न चैवम् । तथा च स्वसिन्न व्यवस्थिता-यास्तस्याः कथमन्यन्नाव्यवस्थात्वमित्यव्यवस्थात्मनीति सूत्रार्थः । नन्वव्यवस्था प्रामाण्यसंशयस्तस्य च न संशय-

<sup>(</sup>१) श्रव्यवस्थात्मिन व्यवस्थितत्वाद्वाव्यवस्थाया नाव्यवस्था वेदात इति । भूत्रायं इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) समानधर्मादीनां सातत्वाचित्यः संघय इति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् । मुद्धः सूत्रम् । त्रत्यन्तसंघयस्तव्धर्मसातत्वोषपन्तिरितन्यायतत्त्वानेत्रक्षेत्रव्यग्रम्यते तथाद्यव्यरितः सूत्रपाठस्तद्यन्यकर्तृवाचस्यतिमित्रसम्मत इति ।

स्वरूपत्वं संशयस्य विषयविशेषघटितत्वात् तस्य चान्य-संशयहेतुत्वं न विरुद्धमता दृषणान्तरमाह । तथात्यन्तसं-शयति । तथा तथा सित अव्यवस्थाया हेतुत्वे सित । तथाशव्दाऽयं न सूत्रान्तर्गताऽपि तु भाष्यस्य इत्यन्ये । अत्यन्तसंशयः संशयानुच्छेदः स्थात् तद्धमस्य तज्ञन-कस्य ज्ञानत्वादिसाधारणधर्मदर्शनस्य सातत्यापपत्तेरि-त्याहुः ॥ ५ ॥

इत्थं च कारणाभावात्र संशय इति पूर्वपत्ते समा-धानमाह।

ययोक्ताध्यवसायादेव तद्विशेषापेकात् संशये नासंशयो नात्यन्तसंशयो वा (१) ॥ ६॥

यथोक्ताध्यवसायात् साधारणधर्मदर्शनाद्यन्यतमान्तरं संशये उनुभवसिद्धे एवकारेण तादृशान्यतमानुक्त-रक्त्णे संशयाभावे च सित नासंशयो न कारणाभावात् संश्यानुत्पादाऽन्वयन्यतिरेकाभ्यां तादृशान्यतमस्य काण्याव्यारणात् । तत्र चान्यतमत्वस्य बहुतरभेद्घटित-त्वेन गुरुतया तक्तद्भेदानां विशेष्यविशेषणभाववेपरीत्येन्नानेककार्यकारणभावप्रसङ्गेन चतादृशान्यतमत्वेन न संशय्यकारणता किं तु साधारणधर्मदर्शनत्वादिप्रत्येकरूपेणैवान्यविहितोक्तरत्वस्य कार्यतावच्छेदकघटकतया न व्यभिचार इति भावः । विप्रतिपत्तौ च मध्यस्थस्यैव संशयोद्यात् तस्य च नैकतरकोटिनिश्चय इति न प्रागुक्तदोष इति बोध्यम् । नन्वेवमत्यन्तसंशयः स्यादित्यत श्चाह् । तिद्धिनश्चेषापेचादिति । तेषां ये विशेषाः सहकारिणो दुरत्वादिदे।-

<sup>(</sup>१) न मूत्रार्थापरिज्ञानादिति मूत्रार्थ इत्येतत्मूत्रत्र्याख्याने वार्त्तिकम् । द्वान्तमूत्रम् । यथोक्ताध्यवसायादेवेत्यादि न्यायतत्त्वानोको वाचर्यातिमित्राः ।

## द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६-८। ८१

षविशेषादर्शनाद्यस्तद्पेचात् तत्सहितादित्यर्थः । तथा सहकारिविलम्बादेव नात्यन्तसंशय इति भावः ॥ ६॥

प्रयोजनादिपरीचायां संशयापेचामाह । यत्र संशयस्तत्रेवमुत्तरात्तरप्रसङ्गः (१) ॥ ९ ॥

एवमेवं च । प्रयोजनादिषु मध्ये यत्र संशयस्तत्र उत्तरोत्तरप्रसङ्ग उत्तरं प्रत्युत्तरं तत्प्रसङ्गः । उक्तिप्रत्युक्ति-रूपपरीचा कर्तव्येत्यर्थः । यद्वा एवं पूर्वपच्चेत्तरोपन्यास-रीत्या उत्तरोत्तरेषु प्रसङ्गः । परीचा कर्तव्येति शेषः । तत् किं प्रयोजनादिकं सवं परीच्णीयमित्यत ग्राह । यत्रेति । एतस्य संशयपरीचानङ्गत्वे ऽपि प्रसङ्गतः संशयपरीचाधी-नत्या संशयपरीचापकरणे कथनम् ॥ ७ ॥

समाप्तं संशयपरी जाप्रकरणम् ॥ संशयपरी जा साधारणधर्मदर्शनादिजन्यत्वेन संश-युद्यवस्थापनम् ॥

श्रवसरसङ्गत्या प्रमाणप्रामाण्यं परीच्चितुं तदङ्ग-संशयार्थं पूर्वपच्चयति ।

प्रत्यचादीनामप्रामाण्यं त्रेकाल्यासिद्धेः (२) ॥ ६॥

त्रैकाल्यासिद्धेः प्रमायाः पूर्व समकालमुत्तरकालं वा त्रसिद्धेः प्रमाणत्वेन निर्णयस्य वक्तुमशक्यत्वात् प्रत्य-चादीनां न प्रामाण्यमित्यर्थेः ॥ = ॥

त्रैकाल्यासिद्धिं क्रमेण विवृणाति।

<sup>(</sup>१) यत्र संग्रयस्तत्रेवमुत्तरे।तरपसद्गः। के।स्य मूत्रस्यार्थ इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) तत्र पूर्वपचसूत्रम् । प्रत्यचादीनामप्रामाययं त्रैकाल्यासिन्नेरिति न्यायत-स्वातीके बाचस्पतिमित्राः ।

# पूर्वं हि प्रमागसिद्धी नेन्द्रियार्थसिन्नकषीत् प्रत्यवसिद्धिः (१) ॥ १॥

प्रमाणसामान्यपरी चाया उपकान्तत्वात् प्रमाणसि-द्वावित्यत्र सामान्यतः प्रमाणशब्दोपन्यासाचेन्द्रियार्थ-सन्निकर्षशब्देन तदादिप्रमाणसामान्यस्य प्रत्यचसिद्धि-रित्यत्र प्रत्यचपदेन प्रमासामान्यस्य प्राप्तिः। पूर्वं प्रमायाः पूर्वं प्रमाणत्वं प्रमाकरणत्वम्। तथा च प्रमाकरणत्वस्य प्रमा-घटितमूर्त्तिकत्वेन प्रमाग्रहं विना न तज्ज्ञानं तद्ग्रहश्च प्रमां विना नेति पूर्वमेव प्रमा सिद्धेति कथं प्रमाणाधीना प्रमा-त्पत्तिरिति। इदं च प्रमाणत्वेन निर्णयद्शायामेव प्रमा-त्पादकत्विमितिश्रमेण। एवसुत्तरत्रापि॥ ६॥

पश्चात् सिद्धेः न प्रमाग्रेभ्यः प्रमेयसिद्धिः(२) ॥ १०॥

पश्चात् प्रमात्पत्त्यनन्तरं प्रमाणिनश्चये प्रमाणेभ्यां न प्रमेयसिद्धिः। प्रमेयस्य प्रमाविषयस्य सिद्धिः प्रमेत्यर्थः। प्रमायाः पूर्वमेव सिद्धत्वादिति भावः। यद्यपि प्रमेत्यर्भ् स्वा प्रमेयसिद्धिरिति यदुक्तं तिच्छरावेष्ठनेन नासिकां-स्पर्शमनुधावतीतिन्यायेनायुक्तं तथापि प्रमायाः प्रमाणा-नधीनत्वे प्रमेवासिद्धेति प्रमेयत्वेनाभिमतस्य विश्वस्या-लीकत्वमापद्येतेति भावः॥ १०॥

# युगपत्सिद्धी प्रत्यर्थनियतत्वात् क्रमवृत्ति-त्वाभावा बुद्धीनाम्(३) ॥ ११ ॥

- (१) प्रत्यचे त्यिति स्त्रित्यन्वत्र मूत्रपाठः । पूर्वं हि प्रमाणि सद्धाविति सूत्रिमिति वार्त्तिकम् ।
  - (२) पश्चात् सिद्धाविति सूत्रमिति वात्तिकस्।
  - (३) युगपत्सिद्धाविति सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

## द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६-११।

23

युगपत्सिद्धौ प्रमासमकालं प्रमाणनिर्णये प्रत्यर्थनि-यतत्वात् प्रतिकारणनियमेन प्रत्यचानुमित्यादिविजाती-यप्रमाद्यसामग्रीनियमेन बुद्धीनां प्रत्यचानुमित्यादिवि-जातीयज्ञानानां कमवृत्तित्वाभावा युगपदुत्पादप्रसङ्गः। तथाहि प्रत्यचप्रमाणं चक्षुरादि तस्य हि ज्ञानमनुमितिरूपं तेषामतीन्द्रियत्वात् तज्जन्यज्ञानं हि प्रत्यच्मिति तयार्यु-गपदुत्पादमसङ्गः। तथा शब्दस्य हि ज्ञानं श्रावणप्रत्यच्चहपं तज्जन्यं हि ज्ञानं शान्द्मिति तयार्युगपदुत्पाद्प्रसङ्गः। एव-मनुमानस्य धूमादेई।नं प्रत्यत्तरूपं तस्यानुमितेश्च युगपदु-त्पादप्रसङ्गः। एवमुपमानस्य सादृश्यस्य ज्ञानं प्रत्यचादि-रूपं तस्योपिमतेश्च युगपदुत्पादमसङ्गः। न च प्रमाणप्रमे-ययारेकं ज्ञानं जातिसङ्करप्रसङ्गात् । यदा प्रत्यर्थनियत-त्वात् कारणनियमितत्वाद् बुद्धीनां यत् क्रमवृत्तित्वं युग-पद्नुत्पाद्स्तन्न स्यादिति । निरुक्तयागपद्यप्रसङ्गेन न प्रमा-णप्रमेययोः समकालसिद्धिसम्भव इति । अथवा प्रमोत्प-त्तिसमकालं प्रमाणत्वेन निर्णये विशेषणञ्चानविधया प्रमाज्ञानापेचायां प्रमापि पूर्वं सिद्धेति प्रत्यर्थनियतत्वात् प्रमाणाधीनत्वाद् बुद्धीनां प्रमाणां यत् क्रमवृत्तित्वं प्रमा-णानन्तरे।त्पत्तिकत्वं तन्न स्यादिति । त्रिसूच्या प्रमाणान-धीनत्वमेव प्रमाणां प्रसञ्जितम् । केचित्त त्रैकाल्यं कालत्रय-वृत्तित्वं प्रमाणानां तिस्मन् सत्यसिद्धा प्रमाणाधीन-प्रमात्पत्त्यसम्भवेन प्रत्यचादीनां न प्रामाण्यमिति पूर्व-पत्तसूत्रार्थः। त्रैकाल्यासिद्धं क्रमेण त्रिसूत्र्या दर्शयति। पूर्व हीत्यादि । प्रमाणसिद्धौ प्रमाणसत्त्वे प्रमाविशिषृस्य प्रमाकरणस्येन्द्रियादेः सत्त्व इति यावत्। प्रमाविशिष्ट-स्यैव प्रमाकरणत्वमित्यभिमानः। तथोत्तरत्रापि। पश्चात् सिद्धाविति । प्रमात्पत्त्यनन्तरमेव प्रमाणसत्त्व इत्यर्थः ।

युगपित्सदाविति । युगपदेव सत्त्वे प्रत्यर्थनियतत्वात् प्रमाणिनयम्यतया यत् क्रमवृत्तित्वं तद् बुद्धीनां न स्यात् प्रमाणिस्य प्रवमसत्त्वा-दिति भावः। यत्तु युगपित्सद्धौ युगपित्सत्त्व इत्यर्भकत्वे पूर्वकालीनप्रमाणस्य प्रमाकाले ऽपि सम्भवाद् युगपदुत्पन्तावित्यर्थो वाच्य इति । तत्र मनःश्रवण्योरजन्यत्वाच-धुरादेश्च पूर्वसिद्धत्वेनावधारणादनुमानाद्यभिप्रायेण सूत्र-मिद्म । इत्यं च बुद्धीनामनुमानानुमित्यादीनां प्रत्यर्थनियतत्वाद्यं विशेषविषयत्वनियमाद् यत् क्रमवृत्तित्वं तत्र स्यात् । श्रनुमानं लिङ्गविषयकं प्रत्यत्त्वस्पमनुमितिश्च सा-ध्यविषयिका परोत्तस्त्पा श्रनयोर्न यागपद्यम् । एवं पद्जानं शब्दविषयकं श्रावणप्रत्यत्तस्पं शाब्दश्च पदार्थविषयक्तर्सतिकातीय इत्यनयोरिप न यागपद्यं सम्भवति कार्यकारणभाववलात्ं क्रमिकत्वेनैव सिद्धेरिति तिचन्त्य-मित्याद्धः॥ ११॥

प्रत्यचादिकं प्रमाणं न वेति विप्रतिपत्तौ निषेधित्ता साधको हेतुः प्रमापूर्वे प्रमाणत्वेनानिणीतत्वं प्रमापूर्वे प्रमाचैशिष्ट्याभाषो वेति पर्यवसितं तादशहतारप्रयोग्जकत्वं प्रदर्शयन सिद्धान्तयति।

त्रेकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुपपत्तः (१) ॥ १२ ॥ त्रैकाल्यासिद्धेईताः प्रतिषेधसिद्धिर्न भवतीत्यर्थः । प्रतिषेधः प्रत्यज्ञादीनामप्रामाण्यम् । तथा हि त्रैकाल्यासि-द्धिर्न स्वरूपसती प्रतिषेधज्ञापिका तथा सति प्रतिषेध-

<sup>(</sup>१) श्रणासम्भवा जाप्यत इति प्रमाणस्त्रणपाप्तस्तर्हि प्रतिषेधः एवं नेका स्थासिन्देः प्रतिषेधानुपपत्तिरिति । श्रयमिष प्रतिषेधिस्त्रव्यािष कालेषु नेपण्य इत्ययं मूत्रार्थं इत्येतत्सूत्रव्याच्याने वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । श्रेकाल्यासिन्देरित्यादि न्यायतन्त्रालेको वाचस्पतिमिश्राः ।

## बितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू०१२-१४।

ज्ञानस्य सार्वदिकत्वापत्तेः किं तु तज्ज्ञानमेव निषेधसा-धकं वक्तव्यं तज्ज्ञानस्य भवदुक्तयुक्तया श्रैकाल्यासिद्धाः निषेधसाधकत्वं न स्यादित्यप्रयोजकत्वं तस्या भवतापि वक्तव्यमिति भावः ॥ १२॥

(१) त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधसाधकत्वमनुमानविध-यैव वक्तव्यमित्यायातमनुमानप्रामाण्यं तत्प्रामाण्यानुरो-धेन। त्रैकाल्यासिद्धेरप्रतिषेधकत्वे प्रत्यज्ञादीनामपि न प्रा-माण्यप्रतिषेध इत्याह ।

## तत्प्रामाग्ये वा न सर्वप्रमाग्विप्रतिषेधः (२)॥१३॥

ननु त्रैकाल्यासिद्धेः प्रतिषेधानुमापकत्वं मया ने।च्यते किं तु त्रैकाल्यासिद्धिसम्भावनयैव प्रतिषेधसम्भवेन प्रतिषेध्यप्रतिषेधयोर्न वास्तिवकत्वं सर्वत्र व्यवहारे।ऽपि सम्भावनादेव विश्वस्य शून्यत्वे ऽपि भानाङ्गीकारात् प्रमाणप्रमेयभावे।ऽपि त्रैकाल्यासिद्धा वास्तिविको
न भवितुमईतीति से।ऽपि सम्भावित एवेत्यत त्राह ।

त्रेकाल्याप्रतिषेधश्च शब्दादाते। यसिद्धिवत् तत्सिद्धेः ॥ १४ ॥

#### अत्र चकारान्तः टीकाकारसम्मतः पाठः। तत्त्वालाके

<sup>(</sup>१) श्रत्र सर्वप्रमाग्राप्रतिविधाच्य प्रतिविधानुपप्रतिरित्येकमधिकं मूत्रं न्याय-मूर्वीनिबन्धे। न्यायतस्वानोके विश्वनायकतवृत्ते। च व्याख्यानं दृश्यते न तु मूत्रत्वे. ने। ल्लेखः। एतद्वन्यकता तु न व्याख्यातम्।

<sup>(</sup>২) तत्प्रामागये वा न सर्वप्रमाणविष्यतिषेध इति सूत्रमिति न्यायवार्त्तिकता-स्पर्यविष्युद्धानुदयनाचार्याः । श्रादर्भपुस्तके तु न सर्वप्रतिषेध इति पाठः ।

<sup>(</sup>३) त्रैकाल्याप्रतिवेधश्च शब्दादातात्विसिद्धविदित सूत्रिमित वार्तिकम् । तिसिद्धिरित्यादर्गपुस्तके पाठः ।

तु चकारान्तं न सूत्रसम्मतिमिति(१)। त्रयमर्थः । त्रैकाल्यस्य न प्रतिषेधः । प्रमाणं हीन्द्रियादिकं करणतावच्छेदकरूपे-णेन्द्रियत्वादिना प्रमापूर्ववन्त्र्येव तथैवान्वयव्यतिरेकात्। न हि प्रमाविशिष्टत्वेन करणता येन तां विना तत्करणस्य सन्वं न स्यात्। करणता च सव्यापारकारणत्वम्। कारणता चानन्यथासिद्धत्वे सति नियतपूर्ववर्तितावच्छेदकधर्म-वत्त्वम्। व्यवहारे ऽपि तदेव प्रयोजकं न तु प्रमावैशिष्ट्यमपि पाकविरहदशायामपि पाचकोऽयं गच्छतीतिप्रयोगात्।ननु चक्षुरादेः पूर्व सत्त्वे किं मानमत त्राह । शब्देति । तत्सि-डिः शब्देन कार्येण यथा मुरजादेः सिडिस्तथा चाक्षुषादि-कार्येण चक्षुरादेः प्रमाणस्य सिद्धिः प्रमाणतयैवेति। केचित् चे। हेतै। तिसिद्धिः ततः प्रमाणेभ्यः प्रमेयसिद्धिः। अत्र चक्षुरादेरतीन्द्रियतयानुमानतस्तत्सिद्धावेवान्वयव्यति-रेकग्रहेण प्रमाणताग्रहः करणीयः । चक्षराचनुमानं च पश्यामीतिप्रतीतिसिद्धचाध्वषादिकं किञ्चित्करणकं ज्ञान-त्वादित्यादि। एवं शब्दादेरपि प्रामाण्यमनुमेयमेवेत्यनुमा-नविशेषदृशान्तेन तद् द्रदयति। शब्दादाता चिसि दिवदिति। शब्दाच्छब्दश्रवणेन त्राताचस्य मुरजादेः सिद्धिरिव नि-र्णय इवेत्यर्थः। शब्दश्रवणं हि लिङ्गविधयैव मुरजादिप-काशकं तथाहि मुरजादिकं विना शब्द्विशेषाश्रवणाच्छ-ब्द्विशेषे मुरजादिकं हेतुरिति ग्राह्यम्। तद्धीनानुकूलत-र्केण शब्दविशेषे मुरजादिव्याप्यत्वं गृहीतम् । शब्दविशेष-श्रवणेन च तत्स्मृत्या तादृशस्य पच्चभंताग्रहान्मुरजादि-ज्ञानं तद्ज्ञाने तदानीं तदानयनादिव्यवहारा न स्या-

<sup>(</sup>१) श्रत्र च तात्पर्यटीकापुस्तके त्रैका-छः इति पाठधारणं दृश्यते। श्रनि-यमोण्दर्भनमुखेन माध्यमिकं प्रति हेत्वसिद्धताद्भावनपरं मूत्रम् । श्रद्धादातोद्धिस्टि-वत् तित्सद्धेरिति न्यायतत्त्वामोके दृश्यते।

## बितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० १४।

20

दिति शब्दज्ञानस्य नियतपूर्ववर्तित्वादेव प्रमाणत्वमङ्गीकार्यमन्यथा शब्दविशेषे मुरजादेरिप हेतुता न स्यात् ।
तथा च शब्दादेर्यथा कादाचित्कत्वाद्यनुरोधेन सहेतुकत्वसिद्धौ मुरजादेरन्वयव्यतिरेकेण मुरजत्वादिनैव हेतुत्वं
तत्र पूर्व शब्दवैशिष्ट्यापेज्ञा नास्ति तथा मुरजादिव्याप्यतया पच्धमतया च शब्दविशेषग्रहस्य ताद्रूप्येणान्वयव्यतिरेकात् कादाचित्कत्वाद्यनुरुद्धसिद्धहेतुताकमुरजादिज्ञानविशेषं प्रति हेतुत्विमिति सिद्धं प्रमाणिमिति भाव
इति प्राहुः ॥ १४ ॥

ननु प्रमा न स्वीकियते कुतस्तत्करणं प्रमाणमित्यत आह।

## प्रमेयता च तुलाप्रामाग्यवत् (१) ॥ १५ ॥

तुलया प्रामाण्यं स्वार्थपरष्यङ्प्रत्ययान्तः भाव-ल्युटा प्रमेत्यर्थः। तथा च सुवर्णादीनां गुरुत्वेयत्तादिपरि-च्छेदस्पा प्रमा यथा तुलया भवति तां विना क्रयविक-यादिव्यवहारो न स्यात् तथेतरेषां प्रमेयता प्रमेत्यर्थः। सम्भावनायाः सकम्पप्रवृत्तावेव हेतुतया निष्कम्पसंवा-दिप्रवृत्त्यर्थं यथार्थनिर्णयस्पा प्रमा स्वीकार्या। विश्वस्य मिथ्यात्वे तज्ज्ञानस्य भ्रमस्पत्या ततो व्यवहारानिष्पत्तेः राजुसपीदितो व्यवहारानिष्पत्तिवदिति। केचित्तु प्रमा-णता प्रमेयता च प्रमावैशिष्ट्यादिति यत् प्रागाशिक्ततं तत्राह। प्रमेयता चेति। यथा कदाचिद् गुरुत्वेयत्तादिप-

<sup>(</sup>१) प्रमेयता चेति पाठी विश्वनाथवृत्तिसम्मतः । तात्पर्यटीकायां तु श्रनेद-सुत्तरसूत्रम् । प्रमेया च तुलाप्रामाययविद्यतीति सूत्रप्रतीकधारणं दृश्यते । न्यायतत्वा-लीको तु प्रमेया चेत्येव पाठः । श्रस्य चार्थस्य ज्ञापनार्थे सूत्रम् । प्रमेयेत्यादि वार्ति-कम् । तत्र च पुस्तकभेदेन द्विधेव पाठः ।

==

#### न्यायसूत्रविवरणे

रिच्छेदकत्वात् तुलायाः प्रामाण्यव्यवहारस्तथेन्द्रियघटा-देरपि प्रमाणप्रमेयव्यवहार इत्याहुः ॥ १५ ॥

अनवस्थया प्रमाणासिदिमाशङ्कते।

प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणानां प्रमाणान्तरसि-द्विप्रसङ्गः (१) ॥ १६ ॥

प्रमेयस्य घटादेः प्रमाणतः सिद्धै। प्रमाणसिद्धापेक्षेति तिसद्धै। प्रमाणान्तरस्वीकारस्तित्सद्धै। च प्रमाणान्त-रमित्यनवस्थेत्यर्थः ॥ १६ ॥

नन्वनवस्थाभयात् प्रमाणं विनैव प्रमाणसिहिरि-त्यत त्राह।

तद्विनिवृत्तेवा प्रमाणसिद्धिवत् तत्सि-द्धिः १०॥

तस्य प्रमाणान्तरस्य विनिवृत्तेः प्रमाणसिद्धावनपे ह्य-णात् प्रमाणसिद्धिवत् प्रमाणस्य यथा स्वतः सिद्धिस्तथा तस्य प्रमेयस्य स्वतः सिद्धिः स्यात् किं प्रमाणेन। तथा च रज्जुसपीदिवन्मिथ्या निरिधष्टानतया शून्यमेव वा जगत् स्यादिति। वाकारोऽनवस्थापे ह्या विकलपपरः॥ १७॥

<sup>(</sup>१) न्यायतत्त्वालेकि तु प्रमाणतः सिद्धेः प्रमाणान्तरसिद्धिप्रसङ्ग द्वित सूत्र-पाठो दृश्यते । न्यायतत्त्वालेकि व्याख्यातत्वेन न्यायसूचीनिद्यन्थे चास्य दर्शनाच्य सूत्रत्वमवसीयते । विश्वनाथवृत्ती पूर्वपद्यसूत्रत्वेनोल्लेखाच्य ।

<sup>(</sup>२) श्रस्य मूत्रत्वे प्रमागं नेापलभ्यत इति केचित् । निःसाधनेव प्रमाणानां सिद्धिरित्यायङ्क्ष्य मूत्रं तिहिनिवृत्तेवं। प्रमाणिसिद्धवत् प्रमेयिसिद्धिरितिन्यायतत्त्वालो-कीयवाचस्पतिमित्रलेखदर्शनात् मूत्रत्वमेविति वयं द्रूमः । श्रन्यत्रापि पुस्तके तित्सिद्धिरित्यत्र प्रमेयिसिद्धिरिति पाठः ।

## द्वितीयाध्यायप्रथमाद्भिकम् । सु० १६-१८ । ८६

सिद्धान्तयति।

न प्रदीपप्रकाशवत् तत्सिद्धेः (१) ॥ १८॥

यथा दीपाद्धटादिप्रकाशा घटादिज्ञापका लाकस्तथा प्रमाणेभ्या घटादिप्रमेत्यर्थः। तथा च दीपेनालाकद्वारा घटादिज्ञापने तदानीं न दीपादिज्ञानापेचा तथा प्रमाणेन चक्षुरादिना प्रमाजनने न तदानीं चक्षुरादिज्ञानापेच्लेति ना-नवस्थादिः। एतेन दीपादेर्घटादिप्रकाशकत्वग्रहे दीपादि-ज्ञानापेचासक्वे अपि तस्य स्वप्रकाशतया दीपान्तरापेचा-विरहात् प्रमाणानां स्वतः प्रमाणताविरहेण दृष्टान्तवै-षम्ये ऽपि न चतिः। न च प्रमाणप्रमेयभावज्ञानं विना न तद्यवहार इति तज्ज्ञानार्थं प्रमाणान्तरापेचायामनवस्थेति वाच्यम्। तत्रापि प्रमाणान्तरापेचाविरहात् किं त्वनुमा-नादिकमेवात्रापेच्यते तच ऋप्तप्रमाणान्तर्गतमेव । न च प्रमाणताज्ञापकानुमानस्य प्रमाणताज्ञानार्थमनुमानान्तर-सपि कल्प्यमितिरीत्यानवस्थेति वाच्यम् । संवादिप्र-वृत्तिजनकत्वादिलिङ्गेन घटादिज्ञानस्य प्रमात्वमनुमाया-न्वयव्यतिरेकादिलिङ्गेन तत्करणत्वरूपप्रमाणत्वमनुमीयते तत्र चानुमाने प्रमाणत्वसंशय एवानुमानान्तरापेचेत्य-विरलधाराविरहाद ज्यवहितधारायाश्च बीजाङ्करवद-देाषत्वादिति। प्रदीपस्य प्रदीपान्तरं विना प्रकाशकत्ववत् प्रमाणानामपि प्रमाणान्तरमन्तरेणैव प्रमेयप्रकाशकत्व-मिति यथाश्रुतसूत्रार्थं दृषितवान् भाष्यकारो यथा। कचि-क्रिवृत्तिदर्शनादनिवृत्तिदर्शनाच कचिदनैकान्त<sup>(२)</sup>

<sup>(</sup>१) विद्धान्तकूत्रम् । प्रदीपप्रकाशयत् त्रात्सद्धेरिति न्यायतत्त्रातोके वाच-द्यातिमित्राः । तत्र च नकाररित्ततः सूत्रपाठः । श्रादर्शपुस्तके न दीपप्रकाशयत् सत्सिद्धेरिति पाठः ।

<sup>(</sup>२) एतन्मते विश्वनायमते चास्य भाष्यस्यमेव । न्यायमूर्वानिज्ञस्ये चास्य

तद्र्धश्च किन्त् प्रदीपादै। प्रमाणान्तरस्य निवृत्तिद्र्यनात् किन्द्र्पाद्प्रकाशकघटादे। प्रमाणान्तरानिवृत्तिद्र्यनात् प्रमाणान्तरापेचाद्र्यनात् त्वदीयः प्रकाशकत्वरूपे। हेतुर-नैकान्ता गृहीतव्यभिचार इत्यर्थः । तथा च प्रदीपदृष्टा-न्तात् प्रमाणान्तरापेचानिवृत्तिः साध्यते घटदृष्टान्तेन प्रमाणान्तरापेचैव किं न साध्यते । दृष्टान्त समजात्युत्तर-मेतदिति ॥ १८॥

जिज्ञासान्तरसम्पत्तये प्रमाणसामान्यपरीचाजि-ज्ञासां निवर्तयितुमुपसंहरति ।

समाप्तं प्रमाणसामान्यपरी ज्ञाप्रकरणम् ॥ प्रथमादिष्टतया बहुवादिसम्मतत्वाच प्राक् प्रत्यज्ञं प्रमाणतया परी ज्यितुं पूर्वपच्चयति ।

प्रत्यवलवणानुपपत्तिरसमग्रवचनात्(१)॥ १६॥

प्रस्यक्तक्णस्य इन्द्रियार्थसित्रकर्षोत्पन्नज्ञानत्वलक्ष-णस्यानुपपित्तः । असमग्रवचनात् कारणसमुद्दायात्मक्ष्य-सामग्रीजन्यत्वाघितत्वात् । आत्ममनोयोगरूपेन्द्रियक्ष्य-विकर्षजन्यतया ज्ञानमात्रे ऽतिव्याप्तेरिति यावत् । अर्थ-पदस्य विषयपरतया घटाद्यनुमितिवारणे ऽपि आत्मविष-यकानुमित्यादावितव्याप्तेरशक्यपरिहारात् । नन्वेतावता निकक्तलक्ष्णस्य तद्रूपेण विभागस्य चानुपपित्तर्ने तु प्रत्य-क्षप्रमाकरणत्वानुपपित्तस्तथापि प्रत्यक्त्वस्य इन्द्रियजन्य-

सूत्रत्विमिति । न्यायतत्त्वालोके चास्य व्याख्यानं दृश्यते परं तु मृत्रत्वेनोल्लेखा न दृश्यते । तात्पर्यटीकायां च क्वचि-न्तः इत्याकारिका सूत्रप्रतीकधारणरीतिर्दृश्यते ।

<sup>(</sup>१) पूर्वण्वस्तु यथायुतात्पादकाभिमतस्य सामग्रीत्वेन नवणत्वं कारकमान्त्राद्वा त्राद्ये मूत्रम्। प्रत्यवनवणानुपपितिरत्यादि न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमित्राः। पूर्वण्वसूत्रम् । प्रत्यवनवणानुपपित्रसमग्रवचन।दिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धान्युद्धयनावार्याः।

## ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू०१६-२०। ६१

त्वन्यूनवृत्तितया तद्वच्छेद्कत्वासम्भवेन तद्वच्छेद्कतया प्रस्यच्त्वरूपप्रमावैजात्याप्रसिद्धा तद्वच्छिन्नकरणत्वाप्रसिद्धिरित पूर्वपक्षे तात्पर्यम् । अथवा इन्द्रियार्थसविकर्षेत्रपन्नं ज्ञानं प्रत्यच्मितिलच्णानुपपत्तिः । असमग्रवचनात् सकलप्रत्यचासङ्ग्रहात् । सुखादिमानसप्रत्यच्
योगजप्रत्यच् चान्याप्तेरित्यर्थः । मनसोऽनिन्द्रियत्वाद्
योगिप्रत्यच्स्य मनःसंयोगादिरूपसन्निकर्षाजन्यत्वाच ।
एवं च प्रत्यच्त्वस्यातिप्रसक्ततया नेन्द्रियजन्यतावच्छेदकत्वसम्भव इति न प्रत्यच्त्वावच्छिन्नकर्णत्विमिन्द्रियस्येति भावः ॥ १६ ॥

नन्वात्ममनोयोगस्य कारणत्वमेव नास्ति कुतस्तज्ज-न्यत्वमादायातिच्याप्तिरित्यत त्राह ।

नात्ममनसेाः सन्निकषीभावे प्रत्यद्यो-

त्पत्तिः(१)॥ २०॥

शरीराविच्छन्नात्मना मनसा सन्निकषीभावे न प्रत्य-स्रोत्पत्तिः न ज्ञानात्पत्तिः । तथा च ज्ञानात्पत्त्यभावप्रया-जकाभावप्रतियागित्वेनात्ममनःसन्निकषस्य कारणत्वम-नुमितमिति भावः । यद्वा ननु बहिरिन्द्रियच्यापारमन्त-रेण मन्सा प्रत्यस्मेव न जन्यते कुताऽच्याप्तिरत श्राह ।

<sup>(</sup>१) तिवदं मूत्रमुक्तभाष्यम् । नात्ममनसेः सिवकर्षाभावे प्रत्यवोत्पितिरितीति वार्त्तिकम् । तिवदं नात्ममनसेः सिवकर्षेत्यादिमूत्रपाठस्य पुरस्तात् कतभाष्यम् । सदेतद्वार्त्तिककारेः भाष्यमनुभाष्य पूर्वपचमूत्रं पठित । नात्म- तिः । इति तात्पर्यटीका । यत इति श्रेषः सुगमः सूत्रार्थं इत्येतत्सूत्रव्याख्याने न्यायतत्त्वानेको वावस्पितिः प्रत्याः । नात्ममनसेः सिवकर्षाभावे प्रत्यवोत्पत्तिरिति पूर्वपचसूत्रं तदुपपादकत्येव भाष्यकता व्याख्यातत्वात् सिद्धान्तमूत्रत्वे चेत्यादि न्यायवार्तिकतात्पर्यंपरिशुद्धावु-व्यानावार्यः ।

नात्मेति । त्रात्ममनःसन्निकर्षाभावे बहिरिन्द्रियच्यापा-रिवरहदशायामात्ममनःसन्निकर्षाभाव एव न प्रत्यच्चो-त्पत्तिः । तथा च सुखादिप्रत्यच्चं साच्चात्करोमीत्यनुभ-वसिद्धप्रत्यच्चभावं प्रत्यन्वयच्यतिरेकाभ्यां मनःसन्निकर्षस्य हेतुत्वं सिद्धमिति भावः ॥ २०॥

ननु नियतान्वयसत्त्वं यदि कारणतासाधकं तदा दिगादेरिप कार्यविशेषहेतुता स्यादित्याशङ्कते।

दिग्देशकालाकाशेष्वय्येत्रं प्रसङ्गः (१) ॥ २१ ॥ त्र्येतेषामन्यथासिद्धत्वमिति चेन्मनःसन्निकषीदे-रपि तथात्वमिति भावः ॥ २१ ॥

मनःसन्निकषीदेरन्यथासिद्धत्वं निराकरेति। ज्ञानलिङ्गत्वादात्मना नानवबेधः(२)॥ २२॥

ज्ञानिलिङ्गत्वात् ज्ञानसमवायित्वात् प्रत्यत्त्समवा-यित्वाद्वा नात्मने। अनववे। धक्तत्वं वे। धसासात्त्रे प्रत्यत्त्वविशेषे वा अन्यथासिद्धत्वं नात्मन इत्यर्थः । यद्वा आत्मनः सकाशादनववे। धो नेत्यर्थः । भावकार्यत्वेन ज्ञानस्य समवायिकारणे कल्पनीये परिशेषादात्मैव तथेति भावः । इत्यं चासमवायिकारणतयात्ममनोयोगादेरपि कारणतासिद्धिरपि वे। ध्या । दिगादीनां च साधकविरहेणा-स्वृष्ठतियान्यथासिद्धिरित्याशयः ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१) श्रस्य सूत्रत्वे प्रमार्गं नीपलभ्यत इति केचिदाधुनिकाः । पूर्वपित्रसूत्रम् । दिग्देशेत्यादि न्यायतन्वालोके वाचस्यतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) सिद्धान्तमूत्रम् । ज्ञानित्द्वस्वादित्यादि न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमित्रमः । वदयनाचार्या ग्रप्यस्य सूत्रत्वं मन्यन्ते । परमूत्रिटप्यणी द्रष्टव्या । श्रन्यत्र च ज्ञानित्द्वभ् त्वादात्मनो नानवरेश्य इति पाठो दृश्यते । धार्त्तिके च व्याहतत्वादहेतुरितिसूत्रव्या-ख्यावसरे सतत्सूत्रं धतं तत्र नानववेश्य इति पाठो दृश्यते ।

# ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू०२१-२३। ६३

नन्वात्मशरीरसंयोगादेरेवासमवायिकारणत्वमस्तु एवं भावकार्यत्वमेकत्वादौ व्यभिचारितया नासमवा-यिकारणतासाधकं तथा मनसोऽतीन्द्रियतया तत्सन्निकर्ष-स्यान्वयव्यतिरेकाभ्यां कार्यान्वयव्यतिरेकौ दुर्ग्रहै। कुत-स्तस्य कारणत्विमत्यत आह ।

# तदयोगपचलिङ्गत्वान्मनमः (१) ॥ २३॥

नानववोध इत्यनुषज्यते । सन्निकर्षद्वारेत्यादि ।
तद्यागपद्यं लिङ्गं ज्ञापकं यस्य तत्त्वात् । तथा चैकदा
चाक्षुषरासनाद्युत्पाद्वारणाय मनः स्वीकार्यं यत्सम्बन्धविरहे चक्षुरादिकं न चाक्षुषादिकं जनयति तस्य चाणुतया नैकदा नानेन्द्रियसम्बन्धः । शरीरसम्बन्धस्य सर्वदैवेन्द्रियं सत्त्वान्न तेन तन्नियमः परमाणूनां क्षृप्तानामननतत्या विनिगमनाविरहेण तताऽपि न तन्नियम इति
सिद्धा च मनसि असमवायिकारणसंयोगाश्रयत्या तस्यैदेपस्थितत्या सिद्धिक्षचिता अतिरिक्तकल्पने गौरवात् ।
श्रिष्टितत्या सिद्धिक्षचिता अतिरिक्तकल्पने गौरवात् ।

<sup>(</sup>१) वार्त्तिके तदयेगायद्यलिङ्गत्वाच्य न मनस इति सूत्रपाठो दृश्यते। श्रस्य सूत्रत्वे प्रमाणं नेगपलभ्यत इत्याधुनिकेः केष्विद्युक्तम्। तदपरिश्वीतितत्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धादिभाषितम्। यतो न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धादिभाषितम्। यतो न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धा ननु नात्ममनसोः सिवकर्षाभावे प्रत्यवोत्पर्विरित पूर्वपवसूत्रं तदुपपादकतयेव भाष्यकता व्याख्यातत्वात् सिद्धान्त-सूत्रत्वे च ज्ञानिलङ्गत्वादात्मने नानवरोधः तदयीगपद्धालङ्गत्वाच्च मनस इति सूत्रद्वयम्पर्यक्षमाण्य्येत पूर्वेणेव गतार्थत्वाद् वार्त्तिककारस्तु श्रयंतो वाभिधानमिति सिद्धान्तमुम् अतद्येतम्य तदर्थप्रकाशकतया सूत्रमवतारयितस्मिति लेखा दृश्यते। सिद्धान्तमूचम्। तद्यागप्रयोत्यादिन्यायतत्त्वालोकीयवाचस्यतिमिश्रलेखदर्शनाच्च। यसं च नकाररिष्ठतः सूत्र-पाठोऽप्युदयनसम्मत इति बोध्यम्।

साधकत्वादेकत्वादी तु तद्वाधादिति भावः। इदमत्रा-वधेयम् । तत्पुरुषीयचाध्वषं तत्पुरुषीयचध्वविषयसंयोगा-दिभिन्नकि च्चित्पदार्थविरहप्रयुक्तविरहप्रतियोगि षायचक्षविषयसंयोगादिसत्त्वे ऽपि तत्पुरुषीयरासनाचत्प-त्तिच्रणानुत्पत्तिकत्वादित्यनुमानेन किञ्चत्पदार्थसिद्धाः विषयरसनासंयोगादिसत्त्वकालीनचाध्वषचणातुत्पत्तिक-त्वेन रासने ऽपि हेतुतया तथाविधपदार्थान्तरकल्पने गौ-रवं चाचुषरासनादिहेतुविभिन्नकालीनसम्बन्धप्रतियागि-तयैकपदार्थस्वीकारे लाघवम् । तादशपदार्थस्य गुणादित्वे एकस्य गुणादेविभिन्नकालावच्छेदेन नानेन्द्रियसम्बन्धास-म्भवाद द्रव्यत्वमेव स्वीकार्यं तथापि विभ्रत्वे सर्वदैव ना-नेन्द्रियसम्बन्धप्रसक्त्या न यै।गपद्यवारणम् । सावयवत्वे चावयवकलपने गैारविमत्यणुत्वमेव स्वीकार्यम्। तत्सम्ब-न्धस्य च विषयस्यात्मनश्चैक्यात्र तन्निष्ठतया हेतुत्वेन यै।ग-पचवारणमितीन्द्रियनिष्ठस्यैव हेतुत्वं युक्तमित्यादितर्क-सहकारेणेन्द्रियसंयाग्यणुतया मनः सिध्यतीति ॥ २३

सिद्धान्तयति । प्रत्यद्धनिमित्तत्वाञ्चेन्द्रियार्थयोः सि्चकर्षस्य एथावचनम्(१) ॥ २४ ॥

इदं सत्त्रं भाष्यकारस्य न मुनेरिति केचित् । अर्थस्तु इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य पृथक् स्वातन्त्रयेण प्रत्यच्चनिमित्त-

<sup>(</sup>१) नेदं कारणावधारणायं।मत्युक्तं न यावदमाधारणं सर्वं तद्वक्तव्यमिष तु न साधारणं वक्तव्यमित्ययं सूत्रायं इति वार्त्तिकम्। तत्र च स्वणव्येन वचनमिति मूह-पाठः। इदं मूत्रं न्यायतत्त्वालेकि न धतम्। विश्वनायपञ्चाननेश्च सिद्धान्तसूत्रत्वेन व्याख्यातम्। परिहरित प्रत्यचेत्यादि। इत्यादिकं तात्पर्यटीकावां धत्वा परमः समाधिः सात्र विश्वति व्याद्यातम्। तत्र्ययातम्। तात्पर्यपरिशुद्धां च परमः समाधिः सात्र इति श्रेष इति ख्यान्ययातम्। २६ सूत्रिटप्यग्यप्यत्र द्रष्टस्या।

## द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० २४-२५। ६५

त्वात् प्रत्यच्त्वाविच्छन्नं प्रति हेतुत्वात् वचनं तथा लच्चणम् । अथवा पृथ्गवचनं केवलसन्निकर्षजन्यत्वघितं लच्चणम् । तथा चेन्द्रियत्वाविच्छन्नजनकताघित्तलच्णकरणान्नातिच्याप्तिरिति विवृतंपाक् । यद्वा इन्द्रियार्थसन्निकर्षस्य
सन्निकर्षद्वारा इन्द्रियत्वाविच्छन्नस्य प्रत्यच्चनिमित्तत्वात्
प्रत्यच्हेतुत्वात् पृथ्गवचनं सुखादिसाच्चात्कारात्मकप्रत्यचिवशेषे वहिरिन्द्रियविनाकृते हेतुभूतेन्द्रियतया मनसः
स्वीकार इति न लच्चणाच्याप्तिरित्याशयः । सन्निकर्षस्य
च लौकिकालौकिकभदेन योगजप्रत्यच्चादेरिप सङ्ग्रह
इति वोध्यम् । मनःषष्टानीन्द्रियाणीति श्रीभगवद्वाक्यमपि
प्रमाण्मवसेयम् ॥ २४॥

समाधानान्तरमाह।

सुप्तव्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थयोः सन्निकर्ष-निमित्तत्वात्<sup>(१)</sup>॥ २५॥

सुप्तानां व्यासक्तमनसां चेन्द्रियार्थसित्तकर्षनिमित्त-कत्वात्। ज्ञानस्येति शेषः। धनगर्जितादिना श्रोत्रसन्निक-षाद् बह्नयादिना त्वक्सित्तिकर्षाच प्रागेव ज्ञानोत्पत्तेस्ता-दृशसित्तकर्षाणां प्राधान्यादित्यर्थः। पृथ्यवचनित्यनुसञ्ज-नीयम्। इन्द्रियार्थसित्रकर्षजन्यत्वेन प्रत्यच्वकथनम्। श्रयं भावः। इन्द्रियार्थसित्तिकर्षजन्यज्ञानत्वं न प्रत्यच्वच्चण-मात्ममनायोगजन्यत्या ज्ञानमात्रे तत्सत्त्वात्। न चेन्द्रि-यसित्रकर्षत्वाविच्छन्नजन्यता विवच्णीयेति वाच्यम्। सित्रकर्षस्य संयोगसंयुक्तसमवायादिभेदेनाननुगमात्। नापीन्द्रियत्वेन जनकृत्वं विवच्णीयमिन्द्रियत्वस्याप्ये-

<sup>(</sup>१) इन्द्रियार्थमिकर्षस्य प्राधान्यपरिमदं सूत्रमिति वार्त्तिकम् । परसूत्रिटण-च्यप्यत्र द्रष्टव्या ।

कस्याभावात् कथिन्त् सम्भवे ऽपि तेन रूपेण हेतुत्वे मानाभावात्। इत्थं च ज्ञानाकरणकज्ञानत्वं प्रत्यन्तत्वादि-कमेव वा लन्न्णम्। इन्द्रियाणां सन्निकर्षाणां च विशेषतः प्रत्यन्त्हेतुताज्ञापनायोक्तिमिन्द्रियार्थसन्निकर्षात्पन्नं ज्ञानं प्रत्यन्ति। न चात्ममनोयोगादिकमपि प्रत्यन्त्हेतुस्तत् कथं विशेषता नोक्तमिति वाच्यम्। तेषां साधारणत्वात्। प्रत्यन्तासाधारणकारणमिन्द्रियं तत्सन्निकर्षश्चेति तद्धेतु-तयोक्तम्। इन्द्रियमनोयोगादिकं न सक्तप्रत्यन्त्कारण-मिति तन्नोक्तम्॥ २५॥

लच्णाभिप्रायेण पुनराह।

तैश्वापदेशो ज्ञानविशेषाणाम् (१) ॥ २६ ॥

तैरिन्द्रियसन्निकर्षेज्ञानिवशेषाणां चाक्षुषादीनां व्य-पदेशो ज्ञापनं तेन चाक्षुषाचन्यतमत्वं लक्ष्णं चाक्षुषत्र-रयनुमित्यवृत्तिजातिमस्वादीनि लक्ष्णानीति वा। अथवा तैज्ञानिवशेषाणामनुमित्यादीनां व्यपदेशो व्यावर्तनं तथ्या चानुमित्यादिविजातीयप्रत्यक्षसामान्यहेतुतायामिन्द्रिय-त्वमवच्छेदकं वक्तव्यमन्यथा प्रत्यक्षसामान्याभावप्रयो-जकत्या चक्षुराचभावानां वक्तव्यतया गैरवापक्तेः। न च सन्निकर्षात्मकसम्बन्धानामननुगमात् कथं तादृशसम्बन्धाविच्छन्नोन्द्रयत्वाविच्छन्नाभाविक्यं प्रत्यक्षविष्यताप्र-योजकसम्बन्धत्वेन तेषामुपलक्ष्णात्। एवं च यथोक्तल-क्षणमेव सम्यगिति दिक्॥ २६॥

<sup>(</sup>१) व्याहतत्वादहेर्तारितपरमूत्रव्याच्यावसरे वार्त्तिककृता व्याहतत्वादित्य-नेन त्रिमूर्त्रो प्रत्याचच्टे प्रत्यचिनिमत्तत्वादिन्द्रियार्थयोः सिवकर्षस्य, सुप्रव्यासक्तमनसां वेन्द्रियार्थयोः सिवकर्षनिमित्तत्वात्, तैश्वापदेशे ज्ञानविशेषाणामितीयं किस त्रिसू-त्रीत्युक्तम् ।

### द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू०२६-२८। ६७

अथेन्द्रियार्थसिनिकर्षा न प्रत्यत्त्हेतुरन्वयव्यभिचा-रात् तथाहि भिन्नविषयकानुमितिसामग्रीसत्त्वे सत्यपी-निद्रयार्थसिनिकर्षे प्रत्यत्तानुत्पत्तेः। एवं चाध्रुषादिकं प्रत्य-पि न चत्तुःसन्निकर्षस्य हेतुत्वं व्यभिचारात् तथाहि गीता-दिशुश्रूषायां चत्तुःसन्निकर्षाचात्तुषाजननात्। तथा च तदा-नीं यदिरहात् प्रत्यत्तायनुत्पाद्स्तस्यैव हेतुत्वं युक्तं कृतं सन्निकर्षहेतुत्वेनेत्याह।

व्याहतत्वादहेतुः (१) ॥ २०॥

इन्द्रियार्थसन्निकर्षा न हेतुः व्याहतत्वात् तत्सत्त्वे ऽपि प्रत्यचानुत्पादादित्यर्थः ॥ २७ ॥

समाधते।

नार्थविशेषप्राबल्यात् (२) ॥ २८ ॥

इन्द्रियसन्निकर्षे। नाहेतुः प्रत्यच्हेतुरेव । अर्थविशेष-आवल्यात् सामग्रीविशेषप्रतिरुद्धकार्यकत्वात् सामग्री-विशेषविरहादिरूपकारणसहितस्य तस्य कार्ये।पधायक-त्वित्यमादिति यावत् । तथा च सामग्रीच्णस्यैव कार्ये।-त्यत्तिप्राक्चणत्विनयमात् केवलसन्निकर्षे ऽन्वयव्यमि-चारो न दृषणमिति भावः । यद्वा इन्द्रियार्थसन्निकर्षे। न हेतुः व्याहतत्वादाकाशादै। तत्सन्त्वे ऽपि तत्प्रत्यचाज-ननात् । समाधानमाह । नार्थविशेषप्रावल्यात् । अर्थविशे-

<sup>(</sup>०) वार्त्तिके तु व्याहतत्वादित्यनेन त्रिमूत्रीं प्रत्याचप्ट इति निष्वितम् । तात्पर्यटीकायां नार्यविशेषपावस्यादितिमूत्रस्थभाष्यव्याख्यानन्तरं व्याहतत्वादिति पूर्वपचसूत्रम् । श्रस्य तात्पं माह वार्त्तिककारः । श्रनेनेतीति निष्वितम् ।

<sup>ि (</sup>२) परिहारमूत्रम् । नार्थ-त् । इति तात्पर्यटीकायाम् । सतद्वाख्यानावसरे श्रत्र नार्थविश्रेषप्राबल्यादिति सूत्रेग्रेति न्यायतत्त्वानेकीयवाचस्पतिमित्रनेखेऽपि दृश्यते ।

षेष्वेव प्रावल्यात् प्रत्यच्चजनकत्वात्र सर्वत्र सन्निकर्षस्य प्रत्यच्चाजनकत्वमिति भावः॥ २८॥

निविन्द्रियसन्निकषीधीनं ज्ञानं न प्रत्यच्रह्पविजा-तीयप्रमा किं तु तद्नुमितिरेवेति कथं प्रमाणचतुष्ट्यवि-भाग इत्याशङ्कते।

प्रत्यतमनुमानमेकदेशग्रहणादुपलब्धेः(१)॥ २६॥

पत्यचं प्रत्यच्त्वेनाभिमतिमिन्द्रियसिन्नर्र्षाधीनवृचादिज्ञानमिति यावत् । अनुमानमनुमितिः एकदेशस्य
पुरेवन्ध्वयवभागस्य ग्रहणादिन्द्रियसिन्नर्र्षादुण्वन्धरवयविने वृच्चर्योप्वन्धेः । ताद्दात्म्येन हेतुता बेष्ट्या ।
तथा चेन्द्रियसिन्नर्र्षस्यार्थनिष्टत्या हेतुता वाच्या
अन्यथाऽतिष्रसङ्गादित्यवयवसिन्नर्र्षाद्वयविने वृच्चादेः
प्रत्यच्मिति वक्तुं न शक्यमेवं शन्द्स्याश्रवणात्र शान्द्वबेष्यः सादृश्यज्ञानादेरभावाच नेप्पमितिः शक्त्यविषयकत्वाचेति परिशेषात् तादृशज्ञानमनुमितिरित्पर्थः ।
न चानुमितौ व्याप्त्यादिज्ञानस्य हेतुत्वात् तिद्वरहद्शायां
कथं वृच्चादेरनुमितिविषयतेति वाच्यम् । अवयवसिन्नरर्षानन्तरमयं वृच्चो वृच्चावयवसमवेतत्वादित्याद्यनुमानसम्भवादिति भावः ॥ २६ ॥

वृत्तज्ञानस्य प्रत्यत्त्वासम्भवे अपि तदेकदेशस्य भव-तापि प्रत्यत्तेण ग्रहान्न प्रत्यत्तसामान्यविलोप इति न वि-भागव्याघात इति सुकरतया समाधत्ते।

<sup>(</sup>१) पूर्वपचसूत्रम् । प्रत्यचमनुमानमेकदेशपद्यणादुपलब्धेरिति न्यायतत्त्वाः नोके वाचस्पतिमित्राः । पूर्वपचसूत्रम् । प्रत्यचमनुमानमित्यादि न्यायवार्त्तिकतात्पर्वर्ष्ट्रे परिशुद्धायुद्धयनाचार्याः ।

## बितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० २६-३१। ६६

## न प्रत्यद्येण यावतावद्पलम्भात् (१) ॥ ३०॥

न इन्द्रियसन्निकषीधीनज्ञानमात्रस्य न प्रत्यच्त्वनि-रासः । प्रत्यच्चेणेन्द्रियेण यावत्तावदुपलम्भाद् यस्य कस्य-चिद् भागस्योपलम्भात् । अनुमित्यादिविजातीयप्रत्यच्चस्य भवतापि स्वीकाराद्न्यथानुभवविरोध इति भावः । इद्मुपलच्णम् । शब्द्गन्धाद्पित्यच्स्यानिरासान्न प्रत्यच्-मात्रनिरास इति वेष्ध्यम् ॥ ३०॥

वृत्तादेरिप ज्ञानं प्रत्यत्त्तः सम्भवतीतिसिद्धान्त-माह।

न चैकदेशोपलब्धिरवयविसद्भावात् । ३१॥

न च न वेत्यर्थः । एकदेशस्यावयवमात्रस्येन्द्रियेणा-पलिच्धः अवयविनाऽपि तदानीं तथापलब्धेः । अवय-विसद्भावाद्वयविन्यपीन्द्रियसन्निकर्षसत्त्वाद्वयवसंयाग-स्यावयविसंयागहेतुत्वात् । न ह्यर्थे समुदायावयवाव-च्छेदेनेन्द्रियसंयागस्य प्रत्यच्चहेतुत्वमुच्यते येन तद्सम्भ-वेन प्रत्यच्चं वृच्चादेने स्यादिति भावः ॥ ३१ ॥

समाप्तं प्रत्यच्परीचाप्रकरणम् ॥

<sup>(</sup>१) न प्र-त्। इतिमूत्रप्रतीकं धत्वा व्याख्याय भाष्यं व्याख्याय तदेतत् मूत्रं धार्तिककारे। व्याचप्ट इति तात्पर्यटीकाकद्भिकतम्। न प्रत्यवेण यावतावदप्पुपन्तमात्। प्रवीग्भागस्याप्यन्ततस्त्वया प्रत्यव्यवेणेष्टत्वात् तथा च वाधे। देाप इति मूत्रार्थं इति न्यायतत्त्वांकोके वावस्पतिमित्राः। न प्रत्यवेण यावतावदप्पुपनम्भादिति सूत्रस्यार्थं विवेचयतीति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्थाः। तावदप्पुपनम्भादिति पाठोऽन्यत्र सर्वत्र दृश्यते।

<sup>(</sup>२) श्रवयविषकरणारम्भे श्रयावयविसद्भावादितिमूचेणेत्यादिन्यायतस्वालेष्-कीयवाचस्पतिमित्रलेखा दृश्यते । न्यायमूचीनिबन्धे चास्योल्लेखा न दृश्यते । तात्प-यंटीकायां तु न चैकदेशोपनिक्शिरित । तदेतद्भाष्यमनुभाष्य वार्त्तिककारे। व्याचप्ट इति खाँ दृश्यते । एवं च न चैकदेशोपनिक्शिरित भाष्यमवयविसद्भावादित्येतावन्मार्व सूत्रमिति सम्भाव्यते । श्रत एव क्वचिदवयविसद्भावादित्येव पाठे। दृश्यते ।

200

#### न्यायसूत्रविवरणे

श्रवयविसङ्गावादिति यदुक्तं तद्वयविसन्त्व एव सम्भवतीत्युपाद्घातसङ्गत्यावयविनं परीच्चितुमाह । साध्यत्वादवयविनि सन्देहः (१) ॥ ३२ ॥

अत्र चावयविनि सन्देहः साध्यत्वादनुमितिविधे-यत्वादित्यर्थे। न सङ्गच्छते व ह्यादी व्यभिचारादिति किं तु अवयविनि साध्यत्वात् सन्देहात्। सन्देहोऽवयवि-सन्निकर्षरूपप्रागुक्तहेताविति शेषः । तत्रावयविसन्देहे। द्रव्यत्वमणुत्वव्याप्यं न वेत्यादिरूपः। सन्निकर्षसन्देहश्च वृत्तपदवाच्य इन्द्रियसन्निकृषो न वेत्यादिरूपः। परमते परमाणुसमुदायस्यैव वृच्पद्वाच्यत्वात् तत्र चेन्द्रियसन्नि-कर्षस्यैकदाऽसम्भवेन प्रत्यचासम्भव इति भावः। एव-मेकोऽवयवी न सम्भवति सकम्पत्वाकम्पत्वरक्तत्वारका-त्वावृतत्वानावृतत्वादिलच्णविरुद्धधर्माध्यासात् । तथा-हि शाखावच्छेदेन कम्पा मूलावच्छेदेन तद्भाव एक-स्मिन् वृत्ते एकदा न सम्भवति भावाभावयाविरोधात्। एवं महारजनरक्तैकदेशस्यांशुकस्य देशान्तरावच्छेदेनार-क्तत्वापलम्भात् तदुभयमेकस्य न सम्भवति । तथाऽऽवृत-पृष्ठादेरनावृतत्वापलम्भात् तदुभयमेकस्य न सम्भवति । किं तु परमाणुसमुदाय एव वृत्तादिपद्वाच्यस्तदेकदेशा-नामेव सकम्पत्वादिकं नानुपपन्नं वृत्तः सकम्प इत्यादिव्य-वहारश्चं वृत्तैकदेशविषय एवेति परमतम्।स्वमते ऽवच्छेद-कभेदेन भावाभावयारेकत्र समावेशात्रावयविवाध इति। यद्वा साध्यत्वात् प्रात्यच्यासिङ्क्वाद्वयविनि सन्देहः। अनुमानाद्कं च सन्दिग्धाप्रामाएयकमिति भावः॥ ३२॥

<sup>(</sup>१) पूर्वपचमूत्रम् । साध्यत्वादवयिविन सन्दे इति न्यायतस्वालोके वाचस्य तिमियाः । साध्यत्वादिति यथायुतं सूत्रं गृहीत्वा वार्त्तिककारो विकल्याविपिति क्षि पुनरत्रेतीति तात्पर्यटीका ।

## द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३२-३४ । १०१

## सिद्धान्तयति । सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेः (१) ॥ ३३ ॥

श्रवयविने। असिद्धी सर्वेषां परमाणूनां तदन्तर्गतगुणकमीदीनां चाग्रहणं भवेदित्यर्थः । प्रत्यच्चे महत्त्वस्य
हेतुत्वादन्यथा प्रत्येकं परमाणूनां तद्गतधमीणां च प्रत्यचापत्तेः । तथा च भवदिभमतस्यानुमित्यादिविजातीयैकदेशप्रत्यचस्य तद्गतरूपादीनां कम्पादिकियाणां च प्रत्यचस्य चानुपपत्त्या तथा व्यवहारा न स्यात् । तथा भागैकसन्निकषानन्तरात्पन्नज्ञाने वृच्चं साच्चात्करोमीत्यनुव्यवसाया न स्यात् समुदायस्यासन्निकृष्टत्वादेकदेशस्य च वृच्चत्वाभावादिति भावः ॥ ३३॥

समाधानान्तरमाह।

धारगाकर्षगापपत्तेश्व(२) ॥ ३४॥

परमाणुपुञ्जातिरिक्तोऽवयवी स्वीकार्यस्तथा सित धारणाकर्षणयोक्षपक्तेः अन्यथैकदेशधारणेन समुदायधा-णमेकदेशाकर्षणेन समुदायाकर्षणं चन स्यादिति। न च नैा-काकर्षणेन नैाकास्थाकर्षणवत् कुण्डधारणेन कुण्डस्यद्धि-धारणवचैकादेशाकर्षादिना तिस्जातीयसंयोगाश्रयापर-भागाकर्षणादिसम्भव इति वाच्यम्। नैाकानैाकास्थायो-राधाराधेयभावापन्नतया आधाराकर्षणादिना आधेयाक-र्षणादिसम्भवे ऽप्याधाराधेयभावानापन्नानां परमाणूनां

<sup>(</sup>१) संग्रयापाकरणार्थं सूत्रम्। सर्वायहणमधयव्यसिद्धेरितीति तदिदं सूत्रम-वयव्यनभ्युपगमे विरोधपदर्शनपरमिति च वार्त्तिकम्। सिद्धान्तसूत्रम्। सर्वायहणिन-त्यादि न्यायतन्त्वालोके वाचस्पतिमित्राः।

<sup>(</sup>२) प्रत्यनुमानप्रदर्भनाय सूत्रम् । धारणाकर्षणोषपत्तेश्चेति न्यायतत्त्वालोके वाचस्पतिमित्राः ।

पुञ्जघटकानामेकाकर्षणे ऽपराकर्षणस्यासम्भवात् तथादृष्टा-न्ताभावादिति । यदि च कथिचिद्विजातीयसंयुक्तद्रव्या-णामेकाकर्षणे ऽपरस्याकर्षणं सम्भाव्यते तथापि पूर्वाक्त-समाधानमेव सम्यगिति ॥ ३४॥

तत्रैव परोक्तमाशङ्घ निराचछे। सेनावनादिवदिति चेन्नातीन्द्रियत्वादगू-नाम्(१) ॥ ३५ ॥

सेनावनादिवत् परमाणुपुञ्जोऽपि घटादिपद्वाच्यः प्रत्यचः। तथाहि दूरस्थसेनावनादिघटकप्रत्येकस्य मनुष्यवृज्ञादेरप्रत्यच्त्वे ऽपि तत्समुदायात्मकसेनावनादेः प्रत्यचत्ववत् प्रत्येकं परमाणूनामप्रत्यच्त्वे ऽपि तत्समुदायकृपघटस्य प्रत्यच्त्वसम्भव इति चेन्नाणूनामतीन्द्रियत्वात्
महत्त्वाभावेन प्रत्यच्त्वस्पयोग्यत्वात्। मनुष्यवृच्चादेश्च
प्रत्येकं महत्त्वेन प्रत्यच्त्वात् तथा प्रत्यच्चस्य दूरत्वादिदेाषेण प्रतिबन्धादनुत्पत्तिः समुदायत्वेन प्रत्यच्चे च तहे।षस्य प्रतिबन्धकत्वाकच्पनात् तथा प्रत्यच्चं जायते॥ ३५॥

समाप्तमवयविपरी चाप्रकरणम् ॥ अवसरसङ्गत्या क्रमपाप्तमनुमानं परी च्यितुं पूर्वप-च्यति ।

# रेाधोपघातसादृश्येभ्यो व्यभिचारादनु-मानमप्रमागाम्(२) ॥ ३६ ॥

<sup>(</sup>१) इदं तावत् मूत्रं साधनपचे दृष्टान्तमात्रार्थत्वादसम्बद्धमित्येतत्मूत्रव्या-ख्यानावसरे वार्त्तिकम्। त्राग्रङ्कात इतरसूत्रम्। सेना-नाम्। इति तात्पर्यटींका। सेना-वनादिवद्यहणीमित चेदिति पाठे। ज्यत्र दृश्यते। सेनावनवद्यहणीमत्यिष क्वितः।

<sup>(</sup>२) उदाहरणव्यभिचारद्वारकं सूत्रम् । रोधोपघातसादृश्यभ्यो व्यभिचारादर्दः मानमप्रमाणमितीति वार्त्तिकम् । पूर्वपचमूत्रम् । रोधोपघातत्यादि न्यायतत्त्वार्तिके वाचस्यतिमिश्राः ।

## ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३५-३६। १०३

श्रतुमानमनुमानत्वेन भवद्भिमतं नदीवृद्धयादिज्ञा-नम् । एतेनाशङ्कितुश्चार्वाकस्यानुमितेरसिद्धा तत्करण-त्वेन पत्त्वासम्भव इति निरस्तम्। तत्राभिमतान्तं स्वरू-पकीर्तनं नदीवृद्यादिज्ञानत्वेनैव पच्तवात्। यद्रा परैरस-त्ख्यात्यङ्गीकाराद्सत्येव पदानां शक्तिस्वीकाराचानुमा-नपदेनासताऽनुमितिकरणत्वावचित्रन्नस्य पच्तया लाभः। न प्रमाणिमिति साध्यम् । प्रमाकर्णतावच्छेदकरूपञ्चन्य-त्वादिति हेतुरू हाः। ननु व्याप्तिनिश्चयत्वमेव प्रमाकरणता-बच्छेदकरूपं तत्रास्तीति चार्चाकोक्तहेतुरसिद्ध त्राह । रोधेत्यादि । रोधजनदीवृद्धपघातजिपपीलिकाएड-सञ्चारमयूरहतसदशहतेषु व्यभिचारदर्शनादिति तद्रथः अयं भावः। वृष्टिविरहे ऽपि रोधनिमित्तकनदीवृद्धिद्शी-नाद्यभिचारग्रहेण नदीवृद्यादै वृष्टिव्याप्तिनिश्चयासम्भ-वात्। इदं कार्येलिङ्गकमनुमानम्। तथापघातेनाश्रयनाशेन यः पिपीलिकाण्डसञ्चारस्तेन वृष्टियभिचारदर्शनात् पि-पीलिकाएडसञ्चारत्वाचिड्यन्नस्य वृष्टिच्याप्यत्वेनानिश्च-यात्र तेन वृष्ट्यनुमानम् । इदमनुमानं कारणलिङ्गकम् । पि-पीलिकाण्डसञ्चारस्य वृधिहेतुत्वात्। यदा पिपीलिकाण्ड-सञ्चारस्यात्यन्ते। बमानुमापकत्वं ततश्च महाभृतक्षोभानु-मानं तस्य वृष्टिहेतुत्वात् तेन वृष्ट्यनुमानम्। एवं च पिपी-व्यभिचारे णात्यन्ते । ष्माननुमापकत्वे लिका**एडस**च्चारस्य तेन महाभूतचो भस्यापि नानुमानं ततश्च महाभूतचो भस्य चाज्ञाततया न तेन हेतुना वृष्यनुमानमिति न कारणिल-क्षकं वृष्ट्यतुमानमिति । तथा मनुष्यादिकर्तृकमयूरकतसद-व्यभिचारग्रहान्मयूरकते वृष्टिव्याप्तिनिश्चयासम्भ-भान्न तेन वृष्ट्यनुमानम् । यद्यपि मनुष्यादिकते मयूरकतत्वं नास्तीति मयुररते न व्यभिचारस्तथापि सादृश्यलं जावी-

षवशात् तत्र मयूरहतत्वभ्रमसम्भवेन व्यभिचारग्रहात्र व्याप्तिनिश्चयसम्भव इति । इदं कार्यकारणभिन्नलिङ्गकमनु-मानिमितिरीत्या पूर्वविद्त्यादिना प्रागुक्तं त्रिविधमनुमान-मेवमप्रमाणिमिति । एवमन्यत्राप्ययोग्योपाधिसंशयाचधी-नव्यभिचारसंशयेन व्याप्तिनिश्चयासम्भवादनुमानमात्रो-च्छेद इत्यपि बेध्यम् । त्रथवा पूर्वकालीनसाध्यानुमान-मुत्तरकालीनसाध्यानुमानं वर्तमानसाध्यानुमानिमिति त्रि-विधमेवानुमानं पूर्वविद्त्यादिप्रागुक्तलक्षणसूत्रनिर्दिष्टं व्य-भिचारात्र प्रमाणिमत्यर्थः ॥ ३६॥

सिद्धान्तयति। नैकदेशराधत्राससादृश्येभ्याऽर्थान्तरभा-वात् (१) ॥ ३९ ॥

श्रनुमानाप्रामाण्यं न युक्तमेकदेशरोधजनदीवृद्धित्रा-सजिपपीलिकाण्डसञ्चारमयूरकतसदृशक्तेभ्यो लिङ्गस्या-धीन्तरभावाद्धीन्तरत्वाद् भिन्नत्वादिति यावत् ॥ तथा च रोधजभिन्ननदीवृद्धित्रासजाद्यतिरिक्तपिपीलिका-ण्डसञ्चारमयूरकतानां लिङ्गानां व्यभिचाराभावेन तैर्वृ-ष्ट्यनुमानसम्भवः । भ्रमस्तु न सर्वेषां सार्वदिका व्यभि-चारसंशयस्यापि न सर्वदा सम्भवे।ऽनुक् लतकीदितस्त-त्रिवृत्तिसम्भवादिति भावः ॥ ३७॥

समाप्तमनुमानपरी चापकरणम् ॥ अथ वर्तमानका ले। वृष्टिमान् मयूरस्तवस्वादित्यनु-

<sup>(</sup>१) नैकदेणत्रासित सूत्रपाठे। ज्यान्य । यान्यप्येतान्युदाहरणानि व्यभिचारीणी-त्युच्यन्ते तेष्ट्रपि व्यभिचारे। नास्तीत्यसिद्धताद्भावनद्वारकं सूत्रम् । नैकदेणत्राससा-दृष्यभ्ये। श्यान्तरभावादिति वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । नैकदेणत्रासित्यादि न्यायन्ति क्रोके वाचस्पतिमित्राः ।

## बितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३७-३८। १०५

माने पत्ताप्रसिद्धिः। एवमनुमितेः प्रमात्वं वर्तमानसाध्य-विषयकत्वं वर्तमानत्वं च वर्तमानकात्तवृत्तित्वं तत्र वर्त-मानकात्ताभावे उनुमितेर्न प्रमात्वमिति तत्करणस्यानुमा-नस्य न प्रामाण्यमित्याशङ्कते।

वर्तमानाभावः पततः पतितपतितव्यका-लोपपत्तेः (१) ॥ ३८ ॥

वर्तमानाभावः वर्तमानकालाभावः वर्तमानकाल-स्यासत्त्वं अतीतानागतकालभिन्ने कालत्वाभाव यावत् । एतेन प्रतियोगिसिद्यसिद्धिभ्यां न निषेधासि-द्धिरिति। तत्र कालत्वे मानाभावादिति हेत्रुह्यः। नतु घटादेः कथं कालसम्बन्धित्वरूपसत्त्वेन व्यवहार इत्यत श्राह । पतत इति । वस्तुना घटादेरित्यर्थः । पतितपतित-व्यकालाभ्यामतीतानागतकालाभ्यामेव सत्त्वापपत्तेः घटा जाता घटा भविष्यतीत्यादिव्रतीतेरिति भावः। वर्तत वायादिप्रयोगस्तु वृत्तितामात्रं वाधयति । यद्वा पतता थस्तना वर्तमानाभावा वर्तमानत्वाभावाऽतीतानागत-कालभिन्नवृत्तित्वाभावः। कालवृत्तित्वीयस्वरूपसम्बन्धा-विच्छन्नप्रतियोगिताक इत्यादिः। अथवा पततः पतती-त्यादिप्रयोगविषयीभूतस्य घटादेर्वर्तमानाभावः प्रयोगा-धिकरणकालवृत्तित्वाभावः पततीत्यादिप्रयोगेण तथाका-लवित्तत्वानवगाहनात्। ननु तदा सत्त्वमेव कुत इत्यत आह । पतितेत्यादि । पूर्ववदिदानीं घट इत्यादिप्रत्यय-स्याप्यतीतानागतकालवृत्तित्वविषयकत्वापपत्तेः। इदानीं

<sup>(</sup>१) एवमुपपादितः कालः । तस्योपपचस्य वर्तमानकालप्रतिषेधार्षे सूत्रम् । क्रिमानाभाव इत्यादि न्यायतत्त्वा-लोके वाचस्पतिमित्राः ।

घटो जात इदानीं घटो भविष्यतीत्यादिप्रत्ययवदिति तद्थेः ॥ ३८॥

अत्र समाधत्ते।

तंयारप्यभावा वर्तमानाभावे तदपेदा-त्वात् ॥ ३६॥

वर्तमानकालाभावे तयारतीतानागतकालयारप्य-भावः स्यात् तद्पेक्त्वात् तद्ग्रहसापेक्ष्ग्रहकत्वात् । वर्त-मानध्वंसप्रतियागित्वस्यातीतत्वरूपत्वाद् वर्तमानप्रागभा-वप्रतियागित्वस्य चानागतत्वरूपत्वादिति भावः । यद्वा वर्तमानकालवृत्तित्वाभावे तयारप्यतीतानागतकालवृत्ति-त्वयारप्येकस्मिन्न सम्भवः तद्पेक्त्वान्मध्यकालवृत्तित्वं विना पूर्वापरकालवृत्तित्वानुपगमादिति भावः ॥ ३६ ॥

ननु भविष्यशिष्ठध्वं सप्रतियोगित्वमतीतत्वमतीत-निष्ठपागभावप्रतियोगित्वं भविष्यत्त्वमते। न तत्र वर्तमा-नकालापेत्ता। यद्वा मध्यकालवृत्तित्वं विनापि पूर्वापरकान लवृत्तित्वस्वीकारे का ज्तिरित्यत श्राह।

नातीतानागतयारितरेतरापेचा सिद्धिः(२) ॥ ४० ॥

नेतरेतरापेच्या सिडिरन्यान्याश्रयाद् वर्तमानस्या-तीतत्वभविष्यत्त्वप्रसङ्गाचेति भावः । यद्वा न वस्तुने। वर्तमानकालावृत्तित्वं तथा सत्यतीतानागतकालवृत्ति-

<sup>(</sup>१) वर्तमानः काला नास्तीति ब्रुवचभ्युषगती काली बाधते। सतदनुजापनार्थे सूत्रम् । तथारप्यभावे। वर्तमानाभावे तदपेचत्वादिति वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । तथारप्यभाव इत्यादि न्यायतत्त्वालोके वाचस्पतिकिकाः।

<sup>(</sup>२) सतत्वितिषधार्थं सूत्रम् । नातीतानागतयोरितरेतरापेना सिद्धिरितीति वार्त्तिकम्। सतिवराकरणाय सूत्रम्। नाती-द्धिः। परस्परापेनासिद्धेर्हि वर्तमानाभावः सैव तु नास्तीति सूत्रार्थं इति तात्पर्यटीका।

## ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३६-४२। १०७

त्वयोरपीतरेतरापे चेण तत्प्रमाणेना सिद्धिः स्यात् । गृहे ऽयं घटे। नासात् न स्थास्यति इदानीं वर्तत इतिप्रत्य-येन वर्तमानका लवृत्तित्वानवगाहने घट श्रासीद् घटे। भवि-ध्यतीत्याद्पित्ययेना प्यतीताना गतका लवृत्तित्वं नावगाह्य-ता मिति भावः ॥ ४०॥

समाधानान्तरमाह। वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यद्वानुपपत्तेः (१) ॥ ४१ ॥

वर्तमानाभावे वर्तमानकालस्यासत्त्वे तदानीं वस्तु-ने असत्त्वप्रसङ्गेन सर्वेषां वस्तृनामग्रहणं ज्ञानं न स्यात्। प्रत्यचानुपपत्तेः। तत्काले सत एव वस्तुनः प्रत्यचाङ्गीका-रात् प्रत्यचासम्भवे इतरज्ञानमपि न सम्भवति तद्धीन-त्वादिति भावः॥ ४१॥

नन्वतीतत्वं यदि वर्तमानध्वंसप्रतियोगित्वं तदा-प्रयं घटः श्याम श्रासीदित्याद्प्रियोगानुपपत्तिः एतद्धरे प्रतीतत्वबाधात्। एवमयं घटेा रक्ती भविष्यतीतिप्रयो-गानुपपत्तिर्वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वस्य भविष्यत्त्वस्य वर्तमानघटे बाधादित्यत श्राह।

क्रतताकर्तव्यतीपपत्तेरभयथा ग्रहणम्(२)॥ ४२॥

कृतता अतीतत्वं कर्तव्यता भविष्यत्त्वं तयार्वर्तमा-नघटे अप्युपपत्तेकभयथा ग्रहणमासीद्भविष्यतीत्यादिष-योगविष्यत्वेन वर्तमानघटस्यापि ग्रहणम्। तथा चायं घटः

(१) वर्तमानाभावे सर्वायत्तणं प्रत्यवानुषपत्तेः सूत्रार्थाविरोध इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) यच्चेदं पच्यमानं विद्यमानं च तत् क्रियमाणं तिस्मन् क्रियमाणे कत-ताकर्तव्यतापपत्तेस्तूभयया यष्टणम्। इति भाष्ययन्यपङ्किः । विद्यमानं पच्यमानं चेत्या-दिवार्त्तिकपङ्किः । तद्देतुकं द्वैविध्यमितिप्रतिपादनपरं सूत्रमयतारयति तिस्मन् क्रिय-माण इति तात्पर्यटीका । कततावर्तव्यतोषपत्तेस्तूभययेति पाठोऽन्यन्न दृष्यते ।

श्याम त्रासीदित्यादावतीतत्वस्य श्यामत्वघटितपरभ्परा-सम्बन्धेन घटादावन्वयः। अयं घटा रक्तो भविष्यतीत्यादौ च रक्तत्वादिघटितपरम्परासम्बन्धेन भविष्यक्तवान्वय इति भावः । केचित्त अनुमानस्य त्रिकालविषयत्वमभिहितं तत्र युक्तं वर्तमानाभावेन तद्धीनज्ञानयारतीतानागतया-रप्यभावेन कालत्रयात्मकविषयाभावादित्याशयेन वर्त-मानपरी चामारभमाना वर्तमानमा चिपति । वर्तमाना-भावः पततः पतितपतितव्यकालापपत्तेः । वर्तमाना-भावाऽतीतानागतभिन्ने कालत्वाभावः । च्युत्पाद्यति । पतत इति । पततः फलादेर्वृन्तावधिकः कश्चन देशः पति-ताध्वा भूम्यविधकः कश्चन देशः पतितन्याध्वा न तु वर्तमानस्य प्रसङ्गे। प्रावः । समाधत्ते । तयारप्य-भावाः वर्तमानाभावे तद्पेच्तवात् । वर्तमानाभावे तयारतीतानागतयारप्यभावः स्यात् तयास्तद्पेच्तत्वादः वर्तमानध्वं सप्रतियागित्वमतीतत्वं वर्तमानप्रागभावप्र-तियागित्वमनागतत्वमिति भावः। यद्वा वर्तमानाभा उतीतानागतयारप्यभाव इत्याह। तयारप्यभावा वर्तमा नाभावे तद्पेच्त्वात्। इत्थं च कालत्रयाभाव इति पर्य-वसितम् । ननु तयोः परस्परापेच्चयैव सिद्धेन वर्तमाना-पेचेत्यत आह । नातीतानागतयोरितरेतरापेचा सिद्धिः। अन्यान्याश्रयादिति भावः । तयारप्यभावे का च्तिरिति युक्तयन्तरमाह । वर्तमानाभावे सर्वाग्रहणं प्रत्यचानुप-पत्तेः। यद्वाकल्पे कालत्रयाभावे पूर्वपित्तिते पर्यवसिते वर्त-मानसिद्धावपरयारिप सिद्धिः सुघटेति वर्तमानं साध-यति । तयोरप्यभाव इति सूत्रम् । तद्र्थश्च वर्तमानाभावे प्रत्यचं नापपद्यते प्रत्यच्चस्य वर्तमानविषयत्वात् । अत एवाहुः। सम्बद्धं वर्तमानं च गृद्यते चक्षुराद्निति। प्रत्यच्रा-

#### द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ४३।

305

भावे सर्वमेव ग्रहणं ज्ञानं न स्यात् प्रत्यच्रमूलकत्वादित-रज्ञानानामिति भावः। ननु यदि वर्तमानध्वं सप्रतियो-गित्वमतीतत्वं वर्तमानप्रागभावप्रतियोगित्वं भविष्यच्वं तदा वर्तमान एव घटे कथं रयाम आसीद्रक्तो भविष्य-तीति धीरत आह। कृतताकर्तव्यतापपत्तेरुभयथा ग्रहण्म्। वर्तमानस्यापि घटादेः रयामरक्तरूपादीनां कृतताकर्तव्यत-योरतीतत्वभविष्यत्त्वयोग्रप्पत्तेर्घटादेरप्यतीतानागतत्वेन व्यवहारः परम्परासम्बन्धादिति भाव इति प्राहुः॥ ४२॥

समाप्तं वर्तमानपरी चाप्रकरणम् ॥ अवसरसङ्गत्या कमप्राप्तमुपमानं परी चितुमाह । स्रत्यन्तप्रायेकदेशसाधर्म्यादुपमानासि-

द्धिः(१) ॥ ४३ ॥

उपमानमुपमितित्वेनाभिमतं ज्ञानम् । तस्य प्रसिद्ध-साधम्धाद् या सिद्धिरुत्पत्तिः सा न सम्भवति यताऽत्य-न्त्रायैकदेशसाधम्धात्र सिद्धिः। तथा च प्रसिद्धसाधम्पप्र-उनुकात्पत्तिकत्वसामान्याभावः साध्यः। प्रसिद्धपदं ज्ञात-परम् । अत्यन्तज्ञातसाधम्धादिप्रयुक्तोत्पत्तिकत्वाभावकु-टस्य हेतुत्वं विशेषाभावकूटस्य सामान्याभावसाधकत्वं सर्वसिद्धमिति । तत्रात्यन्तसाधम्यं तद्भतयावद्धमवन्त्वं तद्भित्रत्वमपि तत्र न देयमप्रसिद्धापत्तेः। तस्य नापमानत्वं गोसाधम्येण गोरुपमित्यभावाद् गवये गोगतयावद्धमाभा-वेन गवयपद्वाच्यत्वापमित्यनुपपत्तेश्च। प्रायसाधम्यं तद्भि-श्चत्वे सति तद्भतवद्धतरधमवन्त्वं तस्य च नापमानत्वं गोसा-धम्येण महिषे महिषपद्वाच्यत्वानुपिनतेः। अत एव तद्भि-श्चत्वे सति तद्भतयत्किष्विद्धमवन्त्वरूपस्यैकदेशसाधम्यस्य

<sup>(</sup> १) पूर्ववत्रमूत्रम् । श्रत्यन्तप्रायैकदेशेत्यादि न्यायतत्त्वालेके वाचस्पतिमिश्राः ।

नापमानत्वं सर्षपसाधर्म्येण मेरोरुपिमत्यभावाच । एवं वैधर्म्यस्यापि नापमानत्विमत्यपि बाध्यम् ॥ ४३ ॥ प्रसिद्धपदं न ज्ञातमात्रपरिमत्यभिप्रायेण समाधत्ते ।

प्रसिद्धसाधर्यादुपमानसिद्धर्यथाक्तदेषा-

नुपपत्तिः (१) ॥ ४४ ॥

प्रसिद्धं प्रकर्षेण महिषादिधर्मन्यावृत्तरूपेण सिद्धं ज्ञातं यत् साधर्म्यं तस्मादुपमितिस्वीकारात् तत्र यथे।क्त-देषानुपपत्तिः यथे।क्तन्यभिचाराभाव इति । तादृशं च साधर्म्य प्रकरणवशाद्वगम्यमिति ॥ ४४ ॥

नापमानं मानान्तरमित्याशङ्कते।

प्रत्यचेगाप्रत्यचिसद्धेः ।। ४५॥

प्रत्यत्तेण प्रत्यत्तविषयीभृतेन गोसाधर्म्येण हेतुना अप्रत्यत्त्वस्य गवयपद्वाच्यत्वस्य सिद्धेरनुमितिस्वीका-रात् । नेापमानं मानान्तरमिति शेषः ॥ ४५ ॥ समाधत्ते ।

नाप्रत्यत्वेगा गवये प्रामागार्थमुपमानस्य पश्यामः (३) ॥ ४६ ॥

ने।पमानमनुमानान्तर्गतं यते। प्रत्यत्तेण गवयपद-वाच्यत्वेन रूपेण । गवये गवयस्य यत् प्रमाणं प्रमां तद्र-पमर्थं फलसुपमानस्य ज्ञातसाधर्म्यस्य पश्याम इत्यर्थः ।

- (१) मिद्धान्तसूत्रम् । प्रसिद्धसाधर्म्यादित्यादि न्यायतस्वालाके वाचस्पति-मित्राः।
- (२) पूर्वपत्ती त्राहः प्रत्यवेशाप्रत्यविष्ठिः। इति धत्वा व्याख्यावसरे नापमानं पृष्ठिति सूत्रार्थ इत्याहुर्न्यायतत्वानोके वावस्पतिमित्राः।
- (३) समाधिमूत्रम् । नाप्रत्यचे गवय इत्यादि न्यायतत्त्वालेकि वाचस

# द्वितीयाध्यायप्रथमाद्विकम् । सू० ४४-४८ । १११

तथा च साधर्यज्ञानाधीना या मितिस्तस्या उपिनोमि नानुमिनोमीत्याचनुव्यवसायसिद्धाया विजातीयप्रमायाः करणत्वेने।पमानस्य मानान्तरत्वं सिद्धमिति भावः । अप्रत्यच्लेणेत्युक्त्या प्रत्यचासम्भवा दशितः॥ ४६॥

अनुज्यवसाये विवद्मानं प्रत्याह । तथेत्युपसंहारादुपमानसिद्धेनाविद्योषः (१)

11 68 11

श्रनुमानादुपमानस्य नाविशेषस्तथेत्युपसंहाराद् यथा गै।स्तथा गवय इतिच्याप्तिज्ञाननिरपेच्चसाधम्येज्ञानादुपमा-निसद्धेरुपमित्युत्पत्तेरित्यर्थः । तथा च च्याप्तिज्ञानपूर्वक-त्वाभावेन तादशप्रमाया नानुमितित्वमिति परिशेषादुप-रिक्षतेः प्रमान्तरमिति भावः ॥ ४७॥

समाप्तमुपमानपामाण्यपरी चाप्रकरणम् ॥ अवसरसङ्गत्या कमपाप्तं शब्दं प्रमाणत्वेन परीच्-यितुमाह ।

शब्दोऽनुमानमर्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वा-त्र ॥ ४८ ॥

शब्दो ज्ञातशब्दः शब्दज्ञानं वा । अनुमानमनुमिति-करणम् । तद्र्थस्यानुपलब्धेरनुमेयत्वात् प्रत्यज्ञाविषयत्वे सित ज्ञेयत्वेन हेतुनानुमेयत्वादित्यर्थः । एवं च प्रत्यज्ञोप-मित्यकरणत्वे सित ज्ञानकरणत्वमेवानुमानत्वसाधकहेतु-रिति तात्पर्यम् । शब्दः शब्दाधीनं ज्ञानमनुमानमनुमितिः अर्थस्य तद्र्थस्यानुपलब्धेरप्रत्यज्ञत्वा हेतारनुमेयत्वात्।तथा

<sup>(</sup>१) श्रनुमानवैधर्म्यप्रदर्शनाय मूत्रम् । तथेत्युपसंहारादित्यादि न्यायतत्त्वाः सोको वाचस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) इतश्चात्मानं शब्दोऽर्थस्यातुपलब्धेः । प्रत्यचेगानुपलभ्यमानार्थविषयत्वा-दिति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् । पूर्वपचसूत्रम् । शब्दोऽनुमानमित्यादि न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमित्राः ।

चाप्रत्यच्चिषयकत्वं प्रत्यच् । त्यं वानुमितित्वसाधकं विङ्गिमिति भावः ॥ ४८॥

निन्वद्मप्रयोजकमित्यत त्राह । उपलब्धेरद्विप्रवृत्तिकत्वात् (१) ॥ ४६ ॥

उपलब्धेः शब्दाधीनज्ञानस्य । श्रिष्ठप्रवृत्तिकत्वाद्नु-मितिकरणिलङ्गज्ञानातिरिक्ताकरणकत्वात् । तथा चातिरि-क्तकार्यकारणभावसन्त्व एव तज्जन्यतावच्छेदकतया शाब्द-त्वजातिसिद्धिः स्यात् स एव नास्ति प्रत्युत व्याप्त्यवच्छि-त्रशब्दज्ञानजन्यतयानुमितित्वं तत्रास्तीति भावः ॥ ४६॥ नन् शब्दस्यार्थव्याप्यत्व एवानमापकत्वं तदेव

ननु शब्दस्यार्थेच्याप्यत्व एवानुमापकत्वं तदेव नास्तीत्यत त्राह।

# सम्बन्धाच्चेति(२) ॥ ५० ॥

सम्बन्धाद् व्याप्तिसम्बन्धात् । इत्थं चार्थव्याप्य-तया गृहीतशब्दादेव वोधो जायते न त्वन्यथा स च वोधोऽनुमितिरेव तत्सामग्रीनियम्यत्वादिति भावः ॥५००० समाधत्ते।

त्राप्रोपदेशसामर्थ्याच्छब्दादर्थं सम्प्रत्ययः (३)

॥ ५१ ॥

(१) हेत्वन्तरम् । उपस्रक्येरिहप्रवृत्तित्वादिति धत्वा व्याख्याग्रेषे इति सूत्रार्थ इति सिखितं न्यायतत्वानोके वाचस्पतिसिग्रेः । श्रन्यत्राद्विप्रवृत्तित्वादिति पाटः ।

(२) श्रन्नीतरिष्टतः सूत्रपाठोऽन्यत्र । सम्बन्धाच्च । सम्बद्धार्थप्रतिपादकत्वाः चेति सूत्रार्थ इति वार्त्तिकम् । न्यायतत्त्वालोके ऽपि एतत्सूत्रव्याख्यावसाने इति सूत्रार्थ इति लिखितं वाचस्पतिमिश्रैः ।

(३) प्रत्यायनाङ्गान्वयव्यतिरिकज्ञानं तु श्रन्यादृशं शब्दे उन्यादृशं त्वनुमाने तिद्ध पचधर्मतापेचमनुमाने शब्दे तु तदनपेचिमत्यत्र मूत्रं भवति । श्राप्तो-यः । इति तात्पर्यदेशिका । विद्धान्तमूत्रम् । श्राप्तेग्यदेशेत्यादि न्यायतत्वानेके वाचस्पति-मिश्राः । श्राप्तेग्यदेशसामर्थ्याच्छव्दादर्थे सम्प्रत्यय इति मूत्रस्यायमर्थे इति न्यायवार्तिक-तात्पर्यपरिशुद्धायुदयनाचा ाः । श्राप्तेगयरेशसामर्थ्याच्छव्दार्थसम्प्रत्यय इति क्वचित् शब्दादर्थसम्प्रत्यय इति च क्वचित् पाठः ।

### बितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सु० ४६-५३। ११३

श्रास्य भ्रमादिशून्यपुरुषस्य परमेश्वरादेर्य उपदेशीऽस्माच्छव्दाद्यमर्था बोद्धव्य इत्यादिसङ्केतः शक्तिपरिभाषारूपस्तेन सामर्थ्य बोद्यापियकत्वं यस्य तादृशादेव
शब्दाद्र्थ एकपदार्थे ऽपरपदार्थस्य सम्प्रत्ययोऽनुमित्यादिविजातीयवाध इत्यर्थः। एवकारेण व्याप्तिज्ञानापेन्ना
निरस्ता। एवं च वृत्त्या पदज्ञानजन्यपदार्थे।पिश्वत्या
श्राकाङ्कादिज्ञानसहकृतया जायमाना बोधः शाब्दबाध
इत्यर्थः।तादृशपद्ज्ञानजन्यतावच्छेदकतयेव तत्र शाब्दवाध
इत्यर्थः।तादृशपद्ज्ञानजन्यतावच्छेदकतयेव तत्र शाब्द्वाध
श्राप्तं पद्गपदेशसामर्थ्यं शाब्दबोधी।पियकाकाङ्कादि
ततस्तत्सहकृतादित्यर्थः। यद्वा श्राह्मापदेशो भ्रमादिशून्यस्य शब्दस्तत्सामर्थ्यमाकाङ्कासन्त्वं तत इत्यर्थः॥ ५१॥
वन व्याप्यत्वज्ञानं विना शब्दादर्थवे।धे। न जायत

ननु व्याप्यत्वज्ञानं विना शब्दाद्धेवाधा न जायत एवत्यत आह ।

पूरगाप्रदाह्याटनानुपपत्तेश्व सम्बन्धा-

शब्दे ऽर्थस्य सम्बन्धाभावो व्याप्यत्वाभावः । हेतु-माह । पूरणेत्यादि । तद्र्थश्च अन्नामिवासिशब्दवत्यपि मुखे पूरणप्रदाहपाटनाभावानुमितान्नामिवासिविरहादि-ति। तथा च व्यभिचारात्र व्याप्तिरिति भावः ॥ ५२॥

ननु शब्दार्थयोरसम्बन्धे कथं तस्माच्छाब्दवे।धो-ऽन्यथाऽतिप्रसङ्ग इत्याशङ्कते।

प्राब्दार्थव्यवस्थानादप्रतिषेधः(ः) ॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) एतत्पूत्र याख्यावसरे इति मूत्रार्थ इति निष्तितं न्यायतन्यानोके वाच-स्मितिमग्रेः।

<sup>(</sup>२) श्राविषमूत्रम् । श्रद्धार्यव्यवस्थानाद्रवितिषेध इति न्यायतस्थानाके वाच-स्पतिमित्राः ।

शब्दार्थयोवर्यवस्थानाच्छब्द्विशेषार्थविशेषयोर्वेाध्य-बेाधकभावादप्रतिषेधः शब्द्विशेषार्थविशेषयोर्न सम्बन्ध-प्रतिषेधः । तथा च येन सम्बन्धेन यादृशशब्द्वच्त-ज्ञानेन यादृशार्थप्रतीतिर्जायते न त्वन्यथा तादृशसम्बन्धे-नैव शब्दार्थयोवर्याप्यव्यापकभावा वर्तते तेन न व्यभि-चार इति भावः । ननु शब्दार्थयोः सम्बन्धे वृत्तिरूपः न च तेनापि सम्बन्धेन शब्दस्यार्थव्याप्यत्वं गोशब्दाद्मिति वाक्यादौ प्राणिविशेषगवादेरभावात् । न च गोपदसम-भिव्याहृतानुस्वारपदादिना कर्मत्वादौ गवीयत्वादिकम-नुमेयमिति वाच्यम्। वाक्यीयकर्मत्वादौ व्यभिचारादिति चेत् । न । पदश्रवणानन्तरं पदार्थस्मरणे एते पदार्थाः पर-स्परं संसर्गवन्त त्राकाङ्चायोग्यतासित्तमत्पदस्मारित-त्वाद् दण्डेन गामभ्याजेतिपदस्मारितपदार्थवदित्यनुमाने एतानि पदानि स्मारितपदार्थसंसर्गज्ञानपूर्वकाणि त्राका-द्वादिमत्पदकदम्बत्वादित्यनुमाने वातात्पर्यादिति॥५३॥

समाधत्ते।

न सामियकत्वाच्छब्दार्थसम्प्रत्ययस्य (१) ॥ ५४॥ शब्दार्थसम्प्रत्ययस्य शब्दाधीनार्थवोधस्य नानुमिति-त्वं सामियकत्वात् समयः शक्तिस्तद्ग्रहाधीनत्वात् । न चाप्ते।पदेशेतिस्त्र्जेण पानरुक्तं पूर्वे।क्तदे।षावारणं चेति वाच्यम्। उक्तस्य पुनरुक्तेनियमवोधकत्वात् । तथा चायं भावः । शक्तिग्रहस्तात्पर्यग्रहाद्युपलक्षकः तत्सक्त्वे च पदा-र्थसंसर्गवोधो जायते न त्वन्यथा न हि तत्र कदाचिद्या-प्त्यादिग्रहविलम्बेन पदार्थसंसर्गवोधिवलम्बे। दृष्ट हित

<sup>(</sup>१) क्वचिचकाररिहतः सूत्रपाठः । समाधिमूत्रम् । न सामिषकत्वादित्वादि न्यायतत्त्वासेके वाचस्पतिमित्राः ।

# द्वितीयाध्यायप्रथमाच्चिकम्। सू० ५४-५५। ११५

च्याप्तिज्ञानिवनाकृतशिक्तिज्ञानादिता विजातीया बेाधः स्वीकार्य इति। यद्वा सामयिकत्वात कालविशेषात्पन्न-त्वाद् व्याप्तिज्ञानग्न्न्यशब्दज्ञानादिकालाव्यवहितात्तरा-त्पन्नत्वेनानुभूतत्वादिति यावत्। तथा च व्याप्तिज्ञानाजन्य-त्वेनानुमितित्वाभावस्तन्नेति भावः। यत्तु सामयिकत्वा-व्यक्तिग्रहाधीनत्वात् तथा चार्थे शक्तिरूपसम्बन्ध एव श-ब्दस्य स च वृत्त्यनियामक इति न तेन सम्बन्धेन शब्दस्य व्याप्तिमत्त्वमिति। शब्दशक्यत्वस्यैव व्याप्यत्वं जातिवि-शेषे चानियमादित्यनेन निरास्यमिति। तिचन्त्यम्॥ ५४॥

ननु च्याप्तिज्ञानापेच्धक्रत्यादिज्ञानादुत्पन्नस्य कथं ना-नुमितित्वमित्यत आह ।

# जातिविशेषे चानियमात् (१) ॥ ४५॥

जातिविशेषे उनुमितित्वरूपे उनियमान्नियामकाभावादिति। यद्वा जातिविशेषे धर्मविशेषे निरुक्ताकाङ्काद्विशत्पद्सारितत्वरूपे आकाङ्कादिमत्पद्कद्म्वत्वरूपे च
श्रनियमाच निरुक्तसाध्यव्याप्यत्वाभावाच। इत्यं चाद्ये
पयसा सिच्चतीत्यादावन्वयप्रयोजकरूपयोग्यताकपद्सारिते श्थिरजले सेककरणत्ववाधाद्यभिचारः। न च तत्पदार्थे तत्पदार्थ एव योग्यता तादृशयोग्यताशालित्वेन विशेषणेन न व्यभिचार इति वाच्यम्। तादृशयोग्यतायाः
शाव्द्वोधपूर्वमनिश्चयेन तद्धदितहेतोः पच्चभित्वानिश्चयात्।
योग्यतासंशयस्यापि शाव्द्वोधहेतुतया नास्मन्मते देषः
भवन्मते हेतुतावच्छेदकयोग्यतासंशये हेते। रिप पच्चे संशय
इति ततो नानुमितिसम्भवः कथिच्चत् तिन्निर्णये सिद्धसाध-

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिबन्धे दर्शनात् न्यायतत्त्रालोके व्याख्यातत्त्रात् काति-त् इति सात्पर्यटीकायां मूत्रप्रतीकधारखरीतिदर्शनाच्यास्य सुत्रत्वमवसीयते।

नाच। संसर्गयोग्यत्वस्य साध्यत्वे चन पदार्थसंसर्गसिडिः। द्वितीये हेता त्राकाङ्चारूपं हेतु विशेषणं तस्याः स्वरूपसत्या एव शाब्दबाधहेतुत्वं न तु तज्ज्ञानस्येति तस्या हेतुघटकत्वे तज्ज्ञानमात्रापेच्चणेन तद्सन्त्वे अपि बाधापन्तेः तत्सन्त्वे त-ज्ज्ञानाभावे अपि शाब्दबाधस्यानुभविकत्वाच। त्राकाङ्चा च समभिव्याहृतपद्स्थारितपदार्थजिज्ञासा घटमित्युक्ते त्रानय पश्येति त्रानयेत्युक्ते घटं पटं वेतिजिज्ञासोद्यात्। इत्यं च योग्यतासहितासित्तरेव हेतुवाच्या तस्यां च सत्यामयमेति पुत्ता राज्ञः पुरुषोऽपसार्थतामित्यत्र राज-पद्युरुषपदयोव्यभिचारादिनयम इति। यदादुराचार्याः।

अनैकान्तः परिच्छेदे सम्भवे च न निर्णयः ।
आकाङ्जा सत्तया हेतुर्योग्यासित्तरबन्धना॥ इति (१) ।
परिच्छेदे एकपदार्थे ऽपरपदार्थसंसर्गस्य साध्यत्वे ।
सम्भवे संसर्गस्वरूपयोग्यत्वस्य साध्यत्वे । न निर्णयो न संसर्गसिद्धः । अवन्धना व्याप्तिद्यत्या । केचित्तु जातिबिद्यत्ये चानियमादिति । शब्दस्यार्थेन सह यः सम्बन्धस्तस्य जातिविशेषे ऽनियमाच्छव्दस्यानियतार्थकत्वदर्शनात् ।
आर्था हि यवशब्दाद्दीर्घद्यक्रविशेषं प्रतियन्ति म्लेच्छास्तु कङ्गमिति नियमे तु सर्वः सर्वं प्रतीयात् । आपाततश्चेद्म् । नानाशक्ताविव यत्र यस्य शक्तिग्रहस्तस्य तद्र्थापस्थितेरित्त्याद्धः । अन्ये तु जातिविशेषे आकाङ्जादिजन्यतावच्छेन्द्यत्या अनुव्यवसायवलेन च सिद्धे शाब्दत्वरूपजातिन्विशेषे । अनियमात् तादृशजात्यधिकर्णे बाघे अनुमितिन्त्वानियमादनुमितित्वाभावादिति यावत् । साधकन्त्वानियमादनुमितित्वाभावादिति यावत् । साधकन्विरहादनुव्यवसायरूपवाधकसत्त्वाचेति भावः । अनुव्यन्ति

<sup>(</sup>१) म्यायकुषुमाञ्जली तृतीयस्तवके १३ कारिका।

### द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ५६।

550

वसायश्च शब्दश्रवणानन्तरजातवाधे ज्यमर्थः श्रुता ना-नुमित इममर्थं श्रुणेमि शाब्दयामि नानुमिनामीत्यादि-रूप इति प्राहुः॥ ४५॥

समाप्तं शब्दप्रामाण्यपरी ज्ञाप्रकरणम् ॥ शब्दस्य दृष्टादृष्ट्यार्थकत्वेन द्वैविध्यमुक्तं तत्र दृष्ट्यार्थ-कस्य संवादिप्रवृत्त्यादिजनकवे। धजनकतया प्रामाण्याव-धारणं स्फुटमिति अदृष्ट्यार्थकस्य वेदस्य प्रामाण्यं परी ज्ञ-यितुं पूर्व १ ज्ञ्यति ।

तदप्रामाग्यमनृतव्याचातपुनस्ततदे । पे-

तस्यादृष्टार्थकस्य वेदस्याप्रामाण्यमनृतत्वादिदाषात्।
तत्रानृतत्वं वाधितार्थकत्वम् । तच कचित् पुन्नेष्टिकारीयादौ कृते ऽपि तत्फलस्य पुन्नवृद्धादेरनुत्पाददर्शनात् तत्फुलरूपेष्टसाधनत्वस्य वाधिनर्ण्यान्निर्णातम् । व्याघातः
देवीपरविरोधः। यथा उदिते जुहोति अनुदिते जुहोति समयाध्युषिते जुहोतीतिश्रुत्या उदितहोमादौ वलवदिनष्टाननुवन्धीष्टसाधनत्वं वेध्यते अनयोक्त्या श्यावोऽस्याहुतिमभ्यवहरति य उदिते जुहोति शवलो स्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति श्यावशवलावस्याहुतिमभ्यवहरति योऽनुदिते जुहोति श्यावशवलावस्याहुतिमभ्यवहरतः यः समयाध्युषिते जुहोतीत्यादिश्रुत्या उदितादिहोमकर्तुः प्रायश्चित्तहोमवोधिकया उदितहोमादाविनष्टसाधनत्वमान्विप्यत्व इति श्रुत्योः परस्परविरोधादवोधकत्याऽप्रामाय्यमिति भावः। पानरुक्त्यमुक्तार्थस्य वेधि जाते पुनस्तद्र्थवोधे

<sup>(</sup>१) तदप्रामाययमन्तव्याघातपुनकत्तदे येभ्य इति सूत्रमिति वार्त्तिकम् । पूर्वः पत्तसूत्रम् । तदप्रामाययमित्यादि न्यायतत्त्वानेको वाचस्पतिमित्राः ।

निराकाङ्चत्वम् । तेन देषिण उक्तस्य पुनक्कोर्वेदभागस्या-प्रामाण्यमित्यर्थः। यथा त्रिः प्रथनामन्वाह त्रिक्तमामन्वा-हेत्यत्रोत्तमत्वस्य प्रथमत्वपर्यवसानात् त्रिःकथनेन पानक-क्त्यम् । एतेषामप्रामाण्ये तदृष्टान्तेन वेदत्वेन हेतुना वेद-सामान्ये ऽप्रामाण्यं साधनीयमिति भावः ॥ ४६॥

अनृतत्वं वार्यति।

न कर्मकर्त्साधनवेगुगयात् ।। ५०॥

न पुत्रेष्ट्यादिविधायकवेदस्याच्तत्वम् । हेतुमाह । कर्मकर्तृसाधनवैगुण्यात् फलाभावापपत्तेः।यद्वायथाक्तक-र्मकर्त्साधने वैगुण्यं विशिष्टफ जजनकत्वं यस्य कर्मणः पुचेष्ट्यादेस्तसात्। बाधकतासम्बन्धेन तादशकर्मवन्वं हेतु-रिति फलितम्। तथा च यत्र पुन्तेष्ट्यादै। न फलेात्पत्तिस्तत्र कमा चेकतरस्य समस्तस्य वा वैकल्यमस्तीति तन्नान्व-यव्यभिचारे अपि वेद्बोधितपुत्त्रेष्ट्यादेः फलजनकताया नानुपपत्तिरिति। अथवा इदं कर्म न वेद्बोधितं कर्मादिवैगु-एयादिति। तत्र कर्मवैगुएयमयथाविधिकृतत्वम्। कर्तृवैशु-एयमशुचित्वादि। साधनवैगुएयं हविरादेरवे चितत्वादि। न च यथाक्तकमादिस्थले अपि फलानुत्पत्तिर्दृश्यत इति वा-च्यम्। तथापि कर्मादिवैगुएयमस्ति किं तु तद्ज्ञानं देशपादे-वेतिनिर्णयात्। तत्र व्यभिचारसंशये अपि तस्य कारणता-ग्रहाविरोधित्वात्। अनेकत्र पुत्त्रेष्ट्यादितः पुत्तादिफलदर्श-नात्तादशकार्यकारणभावग्रहात्तरं फलाद्रश्नेन कमीदि-वैगुएयमनुमीयत इति भावः॥ ५७॥

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिबन्धे दर्यनेन न्यायतत्त्वालाके व्याख्यातत्त्वन विश्वनाययत्ती सिद्धान्तमृत्रत्वेनोस्लेखदर्थनेन चास्य सूत्रत्वमवभीयते । तात्पर्यटीकायां च एवं एवं पूर्वित्व समायाः प्रथमं तावदन्तत्त्वं दूषयति । न क-त् । इति सिद्धान्तम् । दूषयतीति सूत्रकार इति न्यायवात्तिकतात्प्रयंपरिशुद्धायुदयनाचार्याः ।

# ब्रितीयाध्यायवधमाहिकम्। सू० ५७-५६। ११६

च्याघातं परिहरति।

ग्रभ्यपेत्य कालभेदे देाषवचनात् (१) ॥ ५८॥ न व्याघात इतिशेषः। अभ्युपेत्य प्राक्तनश्रुत्या बाधम-भ्युपेत्य कालभेदे विहितकालमितिक्रभ्य कृते देापवचनात्। यथा अग्न्याधानका ले उदितहोमा दिकमभ्यूपगतं तत्रान्दि-तहोमादिकरणे देाषकथनात्र विराध इति । कालभेद इत्युप-लच्णम्। अधिकारान्तरभेदमादायापि विरुद्धार्थकथनात । देषपदस्य विरुद्धार्थयरत्वात्। यथा त्रतिरात्रे षेाडशिनं गृह्णाति नातिरात्रे षे। डशिनं गृह्णातीतिश्रत्यार्त्वरोधः षाड-शिग्रहणतदग्रहणयोर्चिकल्पपरतया निरस्यते। एवं जायमा-ने। ह वै ब्राह्मण्ह्मिभिक्षणवान् जायने ब्रह्मचर्येण कषिभ्या यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य एव वाऽनुला यः पुन्ती यज्वा ब्रह्मचारी वासितेतिश्रत्या ब्रह्मचर्यादेव प्रवजेद यदहरेव विरुच्येत तदहरेच प्रवजेत् अथ पुनरवती वा वती वा किमधा नुयमत्यधीमहे किमर्था वयं यच्यामहे किं प्रजया करि-च्यामा याज्ञवल्क्यः प्रववाज ये प्रजामीषिरे ते श्मशानानि भेजिरे ये प्रजां नेषिरे ते उमृतत्वं हि भेजिर इत्यादिश्रुते-विरोधः । प्राक्श्रतेरविरक्तपरतया समाधीयते । एवम-न्याऽपि विरोधः परिहरणीयः ॥ ५८ ॥

पौनरुत्तयं परिहरति।

त्रमुवादे।पपत्तेश्व<sup>(२)</sup> ॥ ५६ ॥

चः पुनरर्थे। अनुवादे।पपत्तेः पुनर्न पुनरुक्तम् । निष्प-

<sup>(</sup>१) तात्पर्यटीकाकता तदेवं घेटावामाययहेतूनुस्त्य वामाययसम्भवहेतुः सूत्र-कारेण वक्तव्य इति लिखितम् तेन ज्ञायते न कर्मकर्त्वसाधनवेगुवयादित्यादीनि वा-क्यांनि सूत्रक्षदुकानीति । व्याख्यातानि चेतानि न्यायतत्यालाके । न्यायसूचीनिबन्धे ानि सूत्राणि दृश्यन्ते ।

<sup>(</sup>२) पूर्वमूत्रिष्यकी द्रष्टन्या।

योजनत्वे हि पानरत्त्वं देष उक्तस्थले त्वनुवादस्यापपत्तेः प्रयोजनस्य सम्भवात्। एकाद्शसामधेनीनां प्रथमात्तमया-स्त्रिरभिधाने पञ्चदशत्वं सम्भवति । तथा च पञ्चदशत्वं श्रूयते। इदमहं भ्रातृब्यं पञ्चदशावरेण वाग्वज्रेण बाधे योऽ-सान् हेष्टि यं च वयं हिष्म इति। वस्तुतस्तु पूर्वपच्सूत्रे तद-प्रामाएयमित्यनेन वेदाप्रामाएयमुक्तं तत्र हेतुत्रयमुक्तं तत्र क्रमेण सूत्रत्रयेण हेतुत्रयं निराकृतम् । तत्र प्रथमसूत्र एव नेत्युक्तं तस्य वेदापामाएयं नेत्यर्थः। तत्रैव हेतुत्रयम्। कर्म-कर्तृसाधनवैगुग्यादित्येकम् । कर्मादिवैगुग्येन फलानुत्पा-दसम्भवेनानृतत्वाभावादिति तद्थेः। अभ्युपेत्य कालभेदे दे। षवचनादित्यपरम्। अभ्युपेत्य अभ्युपगतार्थस्य कालभेदे कालभेदादिकमादाय देाषयचनात् तद्विरुद्धार्थकथनाद् व्याघाताभावादिति शेष इति तद्रथः। हेःवन्तरं च। अनु-बादोपपत्तेश्चेति । अनुवादस्य पुनरुक्तविशेषस्य उपपत्ते-रर्थविशेषाकाङ्च्या सम्भवादिति तद्रथः। अत्रोक्तानुक् समुचायकश्चकारः । श्रनुक्तसमुचायकता यथा । ऐन्द्रया गाईपत्यमुपतिष्ठत इतिश्रुतावैन्द्रीपद्मृग्विशेषे रूढम् । सा च ऋगिनद्रप्रकाशिका तथा च गाईपत्थापस्थापने विरोध-स्तत्र मन्त्रस्थेन्द्रपद्स्य गाईपत्ये लच्चणास्वीकारेण विरोधप-रिहारात्। न च गाईपत्यपद् एव लच्चणा शक्येनैन्द्रीपदेने-न्द्रप्रकाशकमञ्जपरेण तथैव कल्पनादिति वाच्यम्। योगा-द्धता रूळा बलवत्त्वेन ऐन्द्रीपदेन मन्त्रविशेषत्वेनाप-स्थितौ तस्य शत्तया गाईपत्यपदे।पस्थापिते योग्यतया प्रथमत एवान्वयाद्नन्तरं चापस्थिते मन्नपद् एव लच्छ्या तिस्वीकारादेवमन्यद्प्यूह्मम् ॥ ५६॥

## ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६०-६१। १२१

# त्रनुवादस्य साकाङ्चत्वं लेकिसिडमित्याह । वाक्यविभागस्य चार्थग्रहणात् (१) ॥ ६०॥

चे। हेनै। तथा च वाक्यविभागस्य विध्यनुवादका-दिभदेन वाक्यविभागस्यार्थग्रहणाद्धेविशेषभेदेन स्वीका-रात्। शिष्टैरिति शेषः। शिष्टा हि विधायकानुवादादिभे-देन वाक्यमर्थभेदेन विभजनत इत्यनुवादस्याप्यर्थविशेषा वर्तते तदाकाङ्च्यैव तदुक्तिःसम्भवादिति भावः॥ ६०॥

ननु वेदे कथं वाक्यविभाग इत्यत त्राह । विध्यर्थवादानुवादवचनविनियोगात् (१) ॥ ६१ ॥

विधिवचनत्वादिना विनियोगाद् विभजनादित्यर्थः।
ननु निषेधरूपमपि न कलअं भन्नयेदित्यादि वाक्यं वेदे
ऽस्तीतिकथं त्रिधा विभाग इति चेत् सत्यं तदादाय चतुर्धंव
विभागः प्रसिद्धः। इदानों पुनहक्तस्यानुवाद्तया प्रामाएयार्थं प्रवृत्तिप्रयोजकवाक्यविभागकरणात्। विधिरपि
क्तुर्विध उत्पत्तिविधिर्विनियोगविधिरिधकारविधिः प्रयोगविधिश्चेति। तत्रोत्पत्तिविधिः कर्मादेः प्राथमिकप्रासिर्यतः सः। प्राथमिकप्राप्तेहत्पत्तिहपत्वात्। यथा त्रप्तिहोत्रं जुहोति सोमेन यजेतेत्यादि। विनियोगविधिश्च
विनियोगेन परार्थतयाऽन्यविधः। यथा ऐन्द्रया गाईपत्यमुपतिष्ठत इत्यादि। त्रत्रत्र ऐन्द्रयाख्यमत्रस्य गाईपत्यापस्थापने विनियोगात्। न च स्वर्गकामो यजेतेत्यादिविधेरपि विनियोगविधित्वापत्तिस्तत्र कियायाः पुरुषार्थेष्टसाधनत्वरूपपरार्थतया विधानादिति वाच्यम्।

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिवन्धे दर्शनाच्यायतत्वालेको व्या व्यातत्वाच्य मूत्रमिति प्राीयते।

<sup>(</sup>२) येषां श्रद्धानां वास्यविभागादृष्टपदर्श्वनायः मूत्रम् । विध्यर्थवादानुवादे-त्यादि न्यायतत्वानोके वाचस्पतिमित्राः ।

इष्टत्वात्। क्रियायाः कृतिसाध्यतया विधानमादायोत्पत्ति-विधित्वाविरोधात्। न चात्पत्तिविधित्वेन विभागा व्यर्थ-स्तस्य विनियागविध्यन्तभावादिति वाच्यम्। श्रहरहः स-न्ध्यामुपासीतेत्यादा प्रथमनः फलानुपस्थित्या कृतिसा-ध्यतयैव बाधनात् तादृशबाधस्यैव प्राथमिकतया तमादा-योत्पत्तिविधित्वमनन्तरं च किमर्थाऽयं विधिरित्यपेत्त्या श्रार्थवादिकफलापस्थित्या तत्साधनतथा बाधनाद् विनि-योगविधित्वं सामान्यलज्णगमनं चेत्यर्थभेदात् तयार्वि-भागकरणादिति। न च कृतिसाध्यताबाधकत्वभेव सामा-न्यलज्णं कर्तव्यमिति वाच्यम्। पाकं करातीत्यादिलाकि-कवाक्ये ऽतिव्याप्तरिति। विनियागविधिरपि त्रिविधः। श्रपूर्वविधिनियमविधिपरिसङ्ख्याविधिभेदात्। तदुक्तम्।

विधिरत्यन्तमप्राप्तौ नियमः पाचिके सति ।
तत्र चान्यत्र च प्राप्तौ परिसंख्येति गीयते ॥ इति ।
श्रत्यन्तमप्राप्तौ सत्यां यत् प्रवृत्तिप्रयोजकं वान्यः
स विधिरपूर्वविधिरित्यर्थः । श्रत्यन्तपदं सत्यामितिकिन्यायां विशेषणमप्राप्तावेव वेति । यथा ब्रीहीन् प्रोच्तितिन्यादि । ब्रीहिसायकपुराडाशद्रव्यक्रयागजन्यापूर्वाद्यर्थिनां ब्रीहिप्राच्णादौ प्रवर्तकत्वादेतिद्विधि विना तत्र प्रवृत्त्यमावादप्रोचितैब्रीहिभिरिप पुराडाशसम्भवात् । पाचिके सित विधि विना प्रवृत्तेः पचिकत्वे सित रागादिसत्त्वे स्वत एव प्रवृत्तिस्तद्सत्त्वे न प्रवृत्तिरित्यनियमे सित या नियमेन प्रवर्तकः स नियम इति । यथा ऋतौ स्वद्रारानुपेयादित्यादि । तत्र चान्यत्र चेति । यत्रोद्देरये यस्य विधानं तदन्यसिन्नपि तत्सम्बन्धस्य तस्मिन् वा तदन्यसम्बन्धस्य रागाद्यधीनप्रवृत्तितः प्रसक्तौ तदिरोधी

## ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६२।

2 23

श्रनियतप्रवर्तकः परिसंख्येत्यर्थः। यथा पद्म पद्मनस्तान् भुजीतेत्यादि। याजनाध्यापनप्रतिग्रहैर्ज्ञाद्यणे धनमर्जये-दित्यादि च॥ ६१॥

तत्र विधित्वज्ञणमाह । विधिर्विधायकः (१) ॥ ६२ ॥

विद्धाति प्रवर्तयति यहात्रयं तहिधिरितिव्युत्पत्त्या प्रवृत्तिजनकेषृसाधनताबाधक इत्यर्थः पर्यवसितः । न चेषृसाधनताबाधकतदादिपद्घटितजािकिकवात्रये ऽतिव्यातिरिति वाच्यम् । आश्रयतासम्बन्धेनेषृसाधनताप्रकारकबेधजनकोपस्थितिजनकप्रत्यययटितवात्रयत्वस्यविवज्ञणात्त् । न कलक्षं भच्चयेदित्यादिनिषेधातिव्याप्तिवारणायाश्रयतासम्बन्धेनेति।तत्र वलवदिनष्टान्तुवन्धीष्ट्साधनत्वाभावस्य धात्वर्थे ऽन्वयात् प्रतियोगितासम्बन्धेनैवाभावे
इष्ट्रसाधनताबोधनात्। न चाहरहः सन्ध्यामुपासीतेत्यादौ
प्रक्राश्रवणात् कृत इष्ट्रसाधनताबोध इति वाच्यम्। तत्राप्यार्थवादिकफलोपस्थित्या तत्साधनताबोधकत्वात्।स्फुटमुदाहरणं तु स्वाराज्यकामा वाजपेयेन यजेतेत्यादि ।
विश्वजिता यजेतेत्यादै। साचात् फलाश्रवणे ऽपि काम्यप्रकरणपाठात् सामान्यतः स्वर्गसाधनतायाः स्वीकारात्॥ ६२॥

अर्थस्य विध्यर्थे साद्धात् परम्परया वाऽनिन्वतार्थस्य वादः कथनमर्थवादः। न च कचिद्धिधनाऽर्थवादस्यैकवाक्य-तया विध्यर्थान्वियत्वमपि तादशार्थवादस्येति वाच्यम्। यत्र फलअतिनीस्ति तत्रापिसामान्यत एव विधियत्ययेन

<sup>(</sup>१) विधिविधायकः । कृतिजनकिवक्षेषि।जनकज्ञानजनकश्रस्य द्वित सूत्रार्थे इति न्यायतस्यालोके वाचस्पतिमित्राः।

इष्ट्रसाधनता बेध्यते उनन्तरं च किमिष्टमित्याकाङ्च्या अर्थवाद्प्रयोगात् तदिष्टेनैवार्थवादिकफलस्यान्वयात् । अर्थवा आर्थवादिकफले। पिर्यता तत्कामपदादिकमध्याहाय विधिवाक्येन बेधिपगमात् । एतल्लच्लस्य स्फुटतया तद्नु-क्लीव विभजते ।

स्तुतिर्निन्दा परकृतिः पुराकल्प इत्यर्थ-वादः<sup>(२)</sup> ॥ ६३ ॥

स्तुतिर्विध्यर्थप्रशंसावचनम् । यथा रात्रीर्जुहोती-त्यादिविध्यनन्तरं प्रतितिष्ठन्ति ह वै य एता रात्रीरूपय-न्तीत्यादि। तथा कचिद् विधिकल्पकमपि भवति। यथा तरित शोकं तरित ब्रह्महत्यां योऽश्वमेधेन यजेनेत्यादि। नि-न्दावाक्यं द्विविधं विहितप्रवर्तकं निषिद्धनिवर्तकं चेति। तत्राद्यं यथा न चेद्वेदीन्महती विनिष्टिरित्यादि । अत्रा-त्मना ज्ञानाभावे ऽतिशयविनाशश्रवणादात्मा इत्यादिविधिविहितप्रवर्तकत्वम् । द्वितीयं कारी पापा भवतीत्वादि । ऋथ य इह कपूर्याचरणा अभ्यासा यत्ते कपूर्यां यानिमापचेरित्रत्यादि च। कपूर्या-चरणाः कुतिसताचरणाः । पुरुषविशेषनिष्टमिथाविरुद्धक-थनं परकृतिः। यथा हुत्वा वर्गामेवाग्रे ऽभिघारयन्ति ऋथ पृषदाज्यं तदुह चरकाध्वर्यवः पृषदाज्यमेवाग्रे अभिघारय-न्त्यग्नेः प्राणाः पृषद्गज्यमित्यभिद्धतीति । प्रसिद्धाचरि-ततया कीर्तनं पुराकल्पः। यथा यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवा इत्यादि । अयं च चतुर्धा विभागा विधिसहितवाक्या-

<sup>(</sup>१) स्तृतिर्निन्देत्याटिमूत्रं विधिविहितस्येत्याटिमूत्रं च न्यायमूचीनिबन्धे दृ-श्यते व्याख्याते चैते न्यायतत्त्वालोको परं तु सूत्रत्वेन नावधारिते। स्तृतिर्निन्दा परक्र-तिः पुराकल्प इत्यर्थवादः। एषामुटाहरणानि भाष्य इति वार्त्तिकम्।

# ब्रितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६३-६६। १२५

नाम्। तेन गुणवादभूतार्थवादयारिप ग्रहणम्। तत्र गुण-वादा गुणार्थवादः। यथा यजमानः प्रस्तर इत्यादि। तत्र यजमानस्यास्तरणकुशरूपप्रस्तरपदार्थान्वये वाधात् प्रस्त-रपदस्य तत्सदृशे लच्चणा तत्प्रयोजनं च यथा प्रस्तरस्य यज्ञाङ्गत्वं तथा यजमानस्यापीति। एतदुक्तातिरिक्तो भूता-र्थवादः। यथा सर्वं खल्विदं ब्रह्मोत्यादि॥ ६३॥

अनुवाद्लच्णमाह।

विधिविहितस्यानुवचनमनुवादः (१) ॥ ६४॥

विधेविहितस्य चानुवचनं पुनर्वचनमनुवाद इत्यनु-वादक्रैविध्यमुक्तम् । तत्राचं प्रागुदाहृतम् । द्वितीयं यथा दथ्ना जुहोतीत्यादि । अत्र चिहितमग्निहोत्रमनृच द्धि-करणकत्वं विहितमिति ॥ ६४ ॥

भ्रमेण शङ्कते।

नानुवादपुनक्त्रयार्विशेषः शब्दाभ्यासाप-

इन्तेः(२) ॥ ६५ ॥

शब्दाभ्यासस्यैकार्थकशब्दस्यैकजातीयस्य वा योऽभ्यासः पुनःप्रयोगस्तेनापपत्तेः समत्वादित्यर्थः । तथा चातु-वादाऽपि निराकाङ्च इति भावः॥ ६४॥

श्रमं निराकृत्य समाधत्ते। श्रीघ्रतरगमनापदेशवदभ्यासान्नावि-

श्रोषः(३) ॥ ६६ ॥

<sup>(</sup>१) पूर्वमूत्रिष्यणी द्रष्टव्या । तात्पर्यटीकायां विधि-वादः इति मूत्रप्रती कथारणरीतिदृश्यते ।

<sup>(</sup>२) नानुवादपुनस्त्तयोविशेषः श्रद्धाभ्यासीषपत्तेः। क्रीऽस्य सूत्रस्यार्थं इति वार्तिः इस्। एतत्सूत्रव्याख्यानान्ते द्वतं सूत्रार्थं द्वति न्यायतत्त्वालेकि वाचस्पतिसिन्धाः ।

<sup>(3)</sup> न्यायमूचीनिबन्धे टर्शनेन न्यायतन्त्रालोके व्याख्यातत्त्र्येन तात्पर्यटीकायां शीघ-षः इति मूत्रप्रतीकधारगारीतिटर्शनेन चास्य मृत्रत्वमवसीयते।

#### न्यायसुत्राववरणे

श्रवादो निराकाङ्चपुनक्काञ्चाविशेषो भिन्न इत्य-र्थः । शीघतरगमनोपदेशवद्भ्यासात् । तुल्यता च स-प्रयोजनत्वादिना । तथाहि यथा लोके गम्यतामित्युक्तवा गम्यतांगम्यतामिति शीघगमनबे। घार्थमनुवद्ति तथा-ऽधिकार्थलाभाय गुणविशेषविधानाय वात्रानुवाद इति भावः ॥ ६६ ॥

बाधकं निरस्य साधकमाह । मन्त्रायुर्वेदवञ्च तत्प्रामाख्यमाप्तप्रामा-ख्यात् (१) ॥ ६० ॥

तस्य वेदस्य प्रामाण्यमाप्तस्य भ्रमप्रमादशून्यस्य तत्कर्तुः प्रामाण्याद् यथार्थापदेशकत्वाद् यथार्थज्ञानवन्तात्।
प्रमाण्यदस्य कर्तृव्युत्पन्या प्रमाश्रयपरत्वात्। तथा च
वेदः प्रमाणमाप्तोक्तत्वादिति वेदत्वावच्छेदेन प्रामाण्यसाधने तत्सामानाधिकरण्येन दृष्टान्तमाह । मन्नायुर्वेदचचेति। मन्नो विषादिनाशक त्रायुर्वेदो रोगनिदानादिः
पक्रवेदभागविशेषः। चकारात् ज्योतिर्वेदादिः। तत्र प्रामाण्यग्रहः संवादेनेति। न च वेदस्याप्तोक्तत्वमेव नास्तीति
वाच्यम्। वेदः पैरुषेयो वाक्यत्वादित्याचनुमानात्। वेदकर्तुरनाप्तत्वे महाजनपरिग्रहानुपपत्तेः। एतेन वेदार्थानामतीन्द्रियत्वात् तत्कर्तृत्वं जीवानां न सम्भवतीति वेदकर्तृत्वेन परमेश्वरसिद्धिर्वेदप्रामाण्ये सिध्येत। परमेश्वरोपासनादिकमपि निःश्रेयसहेतुरित्यादिकं स्चितम्। मन्ना-

<sup>(</sup>१) त्रनन्तरसूत्रावतरणपरं भाष्यं कि पुनः प्रतिविधेतीति वेटप्रामाणयं तु रृत्ते। तस्म मन्त्रा-त्। सूत्रं व्याचान्द्रे यथा मन्त्रायुर्वेटवाक्यानीतीति च तात्पर्यटीका। उदय-नाचार्या त्रपि कुसुमाञ्जली चतुर्थस्तवके यद्येयमाप्तप्रामाणयादितिसूत्रविरोध दृख्यत्त-वान्। वरदराजोऽप्यस्य सूत्रत्वमाह। वार्तिकादी मन्त्रायुर्वेदप्रामाणयविदिति पाठः।

# द्वितीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६७। १२७

देरर्थवाद् ग्यन्तर्गतत्वान्न विभागव्याघातः। यद्वा मस्रव्राह्म-णभेदेन वेदे। द्विविधः। तत्र ब्राह्मणस्यैव विभागः प्राङ्नि-इक्त इति । केचित्तु स्राप्तप्रामाण्यादित्यस्य महाजनपरि-ग्रहादित्यर्थमाहुः । स्रन्ये तु मन्नादिकर्तृजन्यत्वेन वेदस्य प्रामाण्यमनुमेयमिति समुदिततात्पर्यार्थं इत्याहुः॥ ६७॥

इति समाप्तं शब्दिवशेषवेदपरी चाप्रकरणम् ॥ इति न्यायसूत्रे द्वितीयाध्यायस्याद्यमाद्भिकम् ॥ इति न्यायसूत्रविवरणे द्वितीयाध्यायीयसाङ्गप्रमाण-परीचणाद्याद्विकविवरणम् ॥



१२=

### न्यायसूत्रविवरणे

ननु प्रमाणानां चतुर्धा विभागः कृतस्तन्न सङ्गच्छते ऐतिह्यादीनामपि प्रमाणान्तरत्वादित्याशङ्कते।

न चतुष्ट्वमेतिह्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रा-माग्यात् ॥१॥

प्रामाणानां न चतुष्टं प्रमाणत्वं न प्रत्यचादिचतुष्ट्य-मात्रवृत्ति न प्रत्यचाद्यन्यतमत्वव्याप्यमिति यावत् । हेतुमाह। ऐतिह्येत्यादि। ऐतिह्यमिह वृत्ते यत्तः प्रतिवस-तीति लेकप्रसिद्धः। तत्र मूलवक्कानिर्देशेनाप्तोक्तत्वानि-श्चयेन तादशनिश्चयस्य शाब्दबाधहेतुतया नास्य शब्दप-माणे उन्तभीवः । अर्थापत्तिरनुपपत्तिज्ञानम् । यथा जीवी देवदत्तो गृहे नास्तीतिज्ञानन्तरं जीवित्वविशिष्टदेवद-त्तस्य गृहासत्त्वं बहिः सत्त्वं विनाऽनुपपन्नमितिज्ञानाद् ब-हिःसत्त्वसिद्धिः। अत्र च व्याप्त्यभावात्रानुमानान्तर्भा-वः। सम्भवा भृयःसहचरितत्वज्ञानम्। यथा सम्भवति ब्रा-ह्मणे विचा यथा वा खार्या द्रीणाढकप्रस्थावगमः। अत्राता व्याप्त्यनपेत्तितत्वेन नानुमानान्तभीवः। अभावस्तु वि-रोध्यभावज्ञानं तच विरोध्यन्तरकल्पकम् । यथा नकुला-भावज्ञानं नकुलविरोधिसर्पग्राहकम्। यद्वा ज्ञातेन कारणा-भावादिना कार्याभावादिज्ञानात् कारणाभावाऽपि माना-न्तरम् । वस्तृतः प्रतियोग्यनुपल्धिरेव ज्ञाताभावं ग्राहय-तीति प्रतियागिग्रहाभाव एवाभावग्राहकमानान्तरमि-ति॥१॥

<sup>(</sup>१) पूर्वपत्तसूत्रम् । न चतुष्ट्यमित्यादि न्यायतत्त्वालेको वाचस्पतिमित्राः । सूत्रं तु संययार्थम् । न चतुष्ट्यं निश्चेतुं शक्यं कस्मात् । ऐतिद्यार्थापत्तिसम्भवाभावप्रा-मागयात् परेरभ्युपगतादस्माकं संग्रयादिति सूत्रार्थं इति तात्पर्यटीका ।

### बितीयाध्यायबितीयाहिकम्। सू० १-२। १२६

सिडान्तयति।

शब्द ऐतिह्यानथान्तरभावादनुमाने ऽर्था-पत्तिसम्भवाभावानामथान्तरभावाञ्चाप्रतिषे-धः<sup>(१)</sup>॥ २॥

अप्रतिषेधः प्रमाणस्य न चतुष्र्यत्वव्याघातः । शब्दे ऐतिह्यस्यानथीन्तरभावादथीन्तरत्वाभावादन्तभीवादि-ति यावत । ऐतिह्ये वक्तराप्तत्वेन सामान्यत त्राप्तोक्तत्व-निश्चयसम्भवादाप्रोक्तत्वनिश्चयस्य शान्दाहेतुत्वाच । तत्र शाब्दबेाघस्य यथार्थयोग्यताज्ञानाधीनत्वे प्रमात्वमिति। तत्करणं शब्द एवेति नैतिद्यं प्रमाणान्तरम् । अर्था-परयादीनां चानुमानान्तर्गतत्वमाह । अनुमान इति । श्रनुमाने व्याप्तिज्ञाने सति अर्थापत्त्यादीनामर्थान्तरभावा-द्थीन्तरत्वात् प्रमाणत्वादिति यावत् । अन्तरपद्स्य स्वरू-पकीर्तनस्पत्वात्। तथा चानुमानान्तर्गतत्वमेवेति भावः। संधाहि बहिःसत्त्वं विना जीवित्वविशिष्टगृहासत्त्वमनुपप-झमिति ज्ञानं हि बहिःसत्त्वाभावव्यापकीभृताभावप्रति-यागिजीवित्वविशिष्टगृहासत्त्विमिति व्यतिरेकव्याप्तिग्रह-रूपं न तु बहिःसत्त्वाभावसमानाधिकरणाभाववितयो-गित्वमात्रं तद्विषय इति । ब्राह्मणत्वादिकं विद्याविद्या-प्यतया गृहीतमेव तद्ग्राहकम् । अभावाऽपि तथा व्या-प्यतया गृहीत एव निरुक्त श्वले ग्राहकः। न च प्रतियोग्य-नुपलव्धिरज्ञातैवाभावग्राहिका कुता व्याप्यत्वज्ञानापेचेति

<sup>(</sup>१) यद्यप्येतानि प्रमाणानि किं तर्ष्टि श्रन्तर्भवन्तीति वक्तव्यम् । श्रन्तर्भावप्रद-र्श्वनार्थं मूत्रम् । शब्द ऐतिद्येत्यादि वार्त्तिकम् । सिद्धान्तमृत्रम् । शब्द ऐतिद्येत्यादि न्यायतन्त्रालोके वाचस्पतिमिश्चाः । सम्भवाभावानर्थान्तरभावादित्यन्यत्र पाठः ।

वाच्यम् । इन्द्रियादिनाऽभावग्रह एवाज्ञाताया योग्यप्र-तियोग्यनुपलन्धेः कारणत्वात् ज्ञातायास्तु तस्या अनुसान-विधयैवाभावग्राहकत्वादिति ॥ २ ॥

तटस्थः शङ्कते।

त्र्यथापत्तिरप्रमार्ग्यमनेकान्तिकत्वात्<sup>(१)</sup>॥३॥

श्रधीपत्तिरनुषपद्यमानज्ञानमप्रमाणमनुमानविधया स्वातन्त्रयेण वा न प्रमाणमनैकान्तिकत्वात्। क्रिचिदुपपा-द्कव्यभिचारिविषयकत्वादित्यर्थः। एवं च कुते। ऽयं भवतां विचार इति भावः। व्यभिचारश्च मेघदर्शनेन यञ्च वृष्टि-ज्ञानं तत्र वृष्टिं विनापि मेघसम्भवात्। यद्या अर्थापत्तिनं प्रमाणं न प्रमेत्यर्थः। अनैकान्तिकत्वाद् व्यभिचारिलिङ्ग-ज्ञानजन्यत्वात्। प्रामाणे प्रमायां चार्थापत्तिशव्दप्रयोगात्। अर्थापत्तिप्रमात्वे व्याप्तिप्रमाजन्यत्वस्यैव प्रयोजकत्वेन वाच्यत्वादिति भावः॥ ३॥

समाधते।

श्रनर्थापत्तावर्धापत्तिमानात्<sup>(२)</sup> ॥ ४ ॥

अर्थापत्तेनीनैकान्तिकत्वमिति शेष इति भाष्यम् । अन्यापत्ते वृष्टिं विनाप्युपपद्यमाने मेघादौ । अर्थापत्त्य-भिमानाद्थीपत्तित्वाभिमानात् । वृष्टिं विनानुपपन्नत्वभ्र-

न र्त

<sup>(</sup>९) श्रस्य सूत्रत्वे प्रमार्गः नापनभ्यतः इति केचित्। तटस्यीयमाचेपसूत्रम् । श्रृषोपित्तरप्रमाग्रित्यादि न्यायतन्यानाके वाचस्पतिमित्राः।

<sup>(</sup>२) यामिष भवानर्थापत्तिं मन्यते साषि नानेकान्तिकी। श्रनर्थापत्तावर्था-पत्त्वभिमानादिति वार्त्तिकयन्यपिद्धः । स्वमतेन दूर्पायत्वा सात्रं दूषणमाद्द । यामिष भवानितीति तात्पर्यटीका । परिद्वारमूत्रम् । श्रनर्थापत्तावित्यादि न्यायतत्त्वानेको वा-स्यतिमिश्यः ।

<sup>(</sup>३) भाष्ये तु नानैकान्तिकत्वमधायत्तेरित्यादिपूरणं दृषयते।

## बितीयाध्यायबितीयाद्विकम्। स्०३-४। १३१

मेणार्थापत्तिप्रमाणतया कचिदुपन्यासात्। अर्थापत्तेर्मेषं विनानुपपयमानस्य वृष्ट्यादेनं मेघायनैकान्तिकत्वम्। तथा च तज्ञैवार्थापत्तिप्रमाणत्वं सम्भवति। अर्थापत्तिजनकस्य कस्यचिद्प्रामाण्येन सर्वत्राप्रामाण्ये उनुमानस्याप्यप्रामाण्यं स्यादनुमितेरिप कचिद् व्यभिचारितिङ्गकत्वादिति भावः। यदा अनर्थापत्तौ प्रमात्मकार्थापत्तिभिन्ने मेघज्ञानाधीनवृष्ट्यादिज्ञाने उर्थापत्त्यभिमानाद्र्थापत्तिप्रमात्व-अमेण तत्त्वेन तस्य केनचिदुपन्यासान्न सर्वस्या अर्थापत्तेरप्रमाणयमिति शेषः। अथवा अनर्थापत्ते अर्थापत्तेरप्रमाणयमिति शेषः। अथवा अनर्थापत्ते अर्थापत्तेरप्रमाणयमिति शेषः। अथवा अर्थापत्ते स्यम्यापित्ताः सर्वस्या व्यभिचारितिङ्गजन्यार्थापत्ताविति यावत्। अर्थापत्त्यभिमानाद् अमत्वात्। तथा च न सर्वत्रार्थापत्तौ अमत्विमिति भावः। इदमुपत्त्वण्यम्। कचिद् व्यभिचारितिङ्गजन्यस्यापि वास्तिवकार्थविषयकार्थापत्तिरूप्यहस्य प्रमात्वेन व्यभिचारितिङ्गजन्यस्याप्रमात्वाप्रयोजकत्वादिति॥ ४॥

यत नन्वनुमानमपि न प्रमाणं कचिद्नैकान्तिकत्वादि-त्यत श्राह।

प्रतिषेधाप्रामाख्यं चानेकान्तिकत्वात् (१)॥५॥ प्रतिषेधस्य त्वन्मतसि इस्य प्रामाण्यप्रतिषेधकस्या-नैकान्तिकत्वादेवाप्रामाण्यं च स्यात् तस्यापि कचिद्नैका-न्तिकत्वात्। तथाहि चक्षुरादे घटादिप्रमापके घटाचनै-कान्तिकत्वम् ॥५॥

कचिद्नैकान्तिकत्वस्यादेष्यत्वे अधापत्तेरपि प्रामा-एयमित्याह।

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिबन्धे दर्शनेन न्यायतत्त्वालोके व्याख्यातत्त्वेन तात्पर्यटीकायां प्रति-त् इति सूत्रप्रतीकधारं ग्रेरीतिदर्शनेन चास्य सूत्रत्विमिति सम्भाव्यते।

तत्प्रामाख्ये वा नार्धापत्यप्रामाख्यम्'।॥ ६॥

यद्वा यचनुमानस्य कचिद्नैकान्तिकत्वादपामाएयं तदा तेनैव हेतुना प्रामाण्यप्रतिषेधस्याप्यप्रामाण्यं तस्याप्य-नुमानविधयैव प्रतिषेधसाधकत्वात्। कचिद्नैकान्तिकत्वे उप्यनुमानप्रामाण्येनानैकान्तिकत्वस्थाप्रामाण्यासाधकत्वे ऽथीपत्तेरपि प्रामार्ग्यं कचिद्वाधितार्थसाधकत्वस्य तौ-ल्यादित्याह । तत्रामाएये वेति केचित्त अर्था-पत्तिरप्रमाणं नानुमानात्मकप्रमाण्मनैकान्तिकत्वाद् च्या-प्तिविरहात् । तथाहि गृहे देवदत्ताभावस्यार्थापत्तिवि-धया देवदत्तनिष्ठबहिः सत्त्वकलपकत्वं तत्र व्याप्तेविरहात्। एवं तत्र पच्धमेताज्ञानमपि नास्तीति। समाधत्ते। अनर्था-पत्तावर्थापत्यभिमानात् । अर्थापत्तिभिन्ने देवदत्ताभा-वादावर्थापत्यभिमानाद् देवदत्तनिष्ठबहिःसत्त्वसाधकत्वा-भिमानात् । भवतैतदुक्तमिति शेषः । अर्थापत्तिस्तु तत्र जीवित्वे सति गृहासत्त्वं तत्र व्याप्तिरस्ति तज्ज्ञानारे चाऽप्यस्तीति भावः। कचिद् व्यभिचारस्यानुमानान्तर्भे वनिरासकत्वे भवदुक्तस्य प्रतिषेधस्यापि अनुमानान-न्तभीवप्रसङ्ग इत्याह। प्रतिषेधाप्रामाण्यं चानैकान्तिक-त्वादिति । प्रतिषेधस्यानुमानत्वे ऽर्थापत्तेरपि तत्त्वमवि-वादिमित्याह । तत्प्रामाएये वा नार्थापच्यप्रामाएयमिति सूत्रचतुषृयार्थे इत्याहुः। न च जीवी देवदत्तः कचिदस्ति गृहे नास्तीत्यनयोविरोधग्रहः कचिद्स्तीत्यस्य गृहान्यवि-षयकत्वं कल्पयतीति व्याप्तिग्रहनिरपेत्तस्य विरोधग्रहस्या-

<sup>(</sup>१) एतत्सूत्रव्याख्यानावसरे तदिदं सूत्रं व्याचातदेशनार्थं तदुक्तं भवता स्व-विषयादन्यत्र वर्तमानमनेकान्तिकं भवति श्रर्थापात्तिश्चानेकान्तिकीति व्याहतमित्युक्तं वार्त्तिककिद्धः।

### बितीयाध्यायदितीयाहिकम्। सु० ६-८। १३३

थीपित्तप्रमाणान्तरत्वमिति वाच्यम् । किष्ट्रिहेशवृत्तित्वगृ-हावृत्तित्वयोविरेषाभावात् । कचिद् विरोधस्य विषयभे-द्व्यवस्थापकत्वमनुमानविधयैवेति वेष्यम् ॥ ६॥

नन्वभावा यदि प्रमाणसिद्धस्तदा तस्य प्रमाणत्व-मनुमानविधयाऽतिरिक्तत्वेन वा वक्तव्यं स एव नास्ति स्थिकियाकारित्वाभावेन तुच्छत्वात् । घटा नास्तीत्यादि-व्यवहारस्त्वधिकरणविषयत्वेनैवापपत्तेः स्रमतोऽपि भा-नस्वीकाराच । एवं घटाचनुपलम्भस्याभावादिरेव साध्य-स्तस्य च मिथ्यात्वेन तत्साधकस्य कुतः प्रमाणत्विमिति चार्वाकः शङ्कते ।

नाभावप्रामाण्यं प्रमेयासिद्धेः (१) ॥ १॥

श्रभावा न प्रमाणं प्रमेयासिद्धेः प्रमेयाभावात् प्रमे-यासाधकत्वाद्धेत्यर्थः ॥ ७ ॥

सिडान्तयति।

् लिबतेष्वलद्यगलिबतत्वादलिबतानां तित्रमेयिषिद्धिः (२) ॥ ८ ॥

लचितेषु इन्द्रियसन्निकृष्टेषु भूतलादिषु अलचिता-नामसन्निकृष्टानां घटादीनामलच्च एलचितत्वादनुपलब्ध्या तत्प्रमेयसिद्धिः अभावात्मकप्रमेयसिद्धिरित्यर्थः। इन्द्रिय-संयोगरूपसन्निकर्षेण यथा भूतलादीनां प्रमेयत्वं तथाऽभा-

<sup>(</sup>१) न्यायमुचीनिबन्धे दर्भनेन न्यायतत्त्वानाके व्याख्यातत्वेन तात्पर्यदीकायां नाभा-द्धेः इति सूत्रप्रतीकधारणरातिदर्भनेन चास्य सूत्रत्वं सम्भाव्यते।

<sup>(</sup>२) तत्रानेकधाभित्रपण्ड्यस्योदाहरणार्थं सूत्रम् । लिवतेष्वलवणलिवतत्याद-सवितानां तत्प्रमेयिछिदिगितं वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । लिवतेष्वित्यादि न्यायत-स्वालेको वाचस्पतिमित्राः । श्रादर्श्यपुस्तको तु लवर्णेष्वलिवतत्वादलिवतानां तत्प्रमेय-सिद्धिगित पाठः ।

वस्यापीन्द्रियसंयुक्तविशेषणतया प्रमेयत्वमन्यथा भूतलादि प्रमेयं न स्यात्। न च संवादिप्रवृक्तिजनकतया भूतलादिग्रहाणां प्रामाण्यमभावग्रहस्य च कुतः प्रमात्वमितिवाच्यम्। तस्यापि घटा नास्तीत्यादिव्यवहारजनकत्वाचिछद्रेतरघटा जलाहरणसाधनमितिज्ञानेन छिद्रेतरत्वादिना घटादिकमवधार्य तत्प्रवृक्तेरभावविषयकत्वाच। एवमस्तः सम्बन्धामावेन ज्ञानविषयत्वानङ्गीकारादिति।
केचित्त तस्याभावप्रमाणस्य प्रमेयसिद्धः। भावप्रधाना निदेशः। किं तत् प्रमेयमित्यत्राह। लच्चितेषु घटादिषु अलचितानां तत्प्रमेयत्वसिद्धिः। कथं प्रमेयत्वम्। अलच्चणलच्चितत्वात्। यद्यप्यभावस्य गुणकभादिभिर्लच्चणं न
सम्भवति तथाप्यलच्चणेनैव तञ्चच्चितं भवति। अनीलमाः
नयत्युक्ते नीलाभावा हि इतरव्यावर्तकतया लच्चणमताऽभावा नाप्रामाणिक इति भाव इत्याद्धः॥ =॥

बाधकमाशङ्घ निराचष्टे।

त्रमत्यर्थे नाभाव इति चेन्नान्यलहागोप्त्री पत्तेः (१) ॥ ६॥

श्रमति भ्तलादाविद्यमाने उसन्निकृष्ट इति या-वत्। अर्थे प्रतियोगिनि। नाभावोऽभावग्रहा न वक्तव्यो नेत्याकारकप्रत्यचानङ्गीकारात्। प्रतियोगिसन्त्वे च तत्र भू-तलादा नास्त्यभावा विरोधादित्यलीकघटाभाव एव प्र-तीतिविषय इति चेन्नान्यलच्चोपपन्तेः लैकिकसन्निक्षी-तिरिक्तेन ज्ञानसन्निकर्षेण तत्रास्थितस्यापि घटादेरभावे

<sup>(</sup>१) एतत्सूत्रव्याख्यानावसरे भययार्थे। उपमुपालम्भ इत्यत वक्तार्थमूत्रम् । नान्य-सद्योगपपसेरितीत्युक्तं व्यक्तिककद्भिः । भाद्येपसमाधानयेः मूत्रम् । भसत्यर्थे नाभाव इत्यादि न्यायतत्त्वालेको बादस्यतिमिश्राः ।

### बितीयाध्यायबितीयाहिकम्। सु० ६-११। १३५

भाने। पपत्ते रित्यर्थः । यद्वा असति प्रतियोगिनि नाभावः । वक्तुं शक्य इति शेषः । सति च प्रतियोगिनि कथं तद्भाव इति चेन्नान्यत्र लच्चलेन सत्त्वेनार्थात् प्रतियोगिन उपपत्ते-रभावे। पपत्तेरित्यर्थः ॥ ६ ॥

नन्वभावे। यद्यपि प्रामाणिकस्तथापि तस्य न हेतुत्व-मित्याशङ्कते।

तत्ति हुरलि चितेष्व हेतुः (१) ॥ १० ॥

तत्सिद्धेः तस्याभावस्य सिडाविष अलित्तेषु गु-णादिरूपव्यावर्तक्षधर्मशून्येष्वभावेष्वहेतुत्विमिति भावप्र-धानिविद्शादिति । यद्वा अलित्तेषु अनुपलव्येषु प्रति-योगिषु तत्सिद्धेरभावसिद्धेरभावोऽहेतुर्न हेतुरित्यर्थः । प्रतियोगिनिरपेचेणाभावत्वेनान्वयव्यतिरेकानुविधाना-भावेन तेन कारणत्वाग्रहादभावत्वाविष्ठिन्नस्य केवलान्व-यित्वादिति भावः । यद्वा अलिच्तिषु प्रतियोगिशन्येषु वत्सिद्धेरभावसिद्धेः स न हेतुरित्यर्थः । तथा च प्रतियो-गिनः सामानाधिकरण्यसम्बन्धेन व्यावर्तकत्वाभावात् । केवलाभावत्वेन च न हेतुतासम्भव इति भावः ॥ १०॥

समाधत्ते।

न लह्नगावस्थितापेह्नसिद्धः । ११॥ नाभावस्थाहेतुत्वम्। लह्नणस्य व्यावर्तकस्य प्रतियो-गिना यदवस्थितमवस्थानं ज्ञानमिति यावत्। तदपेह्ना या

<sup>(</sup>१) श्रमत्यर्थे नाभावस्तिस्त्रेश्निवितेष्वहेत्रित्युभे कन्मूत्रे इति प्रागुत्यत्तेर-भावापवनेरितिमूत्रव्याख्यावसरे वार्त्तिकम् । पाचपमृत्रमः । तत्सद्धेरित्यादि न्यायत-स्वानोके वाचस्पतिमित्राः । तत्र च तिसद्धेरचित्तते श्रहेतुरिति मूत्रपाटः ।

<sup>(</sup>२) श्रत्रोत्तं नापरिज्ञानादिति । श्रस्य चार्थस्य ज्ञापनार्थं मूत्रम् । न सचगा-वस्थितापेवसिद्धीरिति वार्त्तिकम् । समाधिभूत्रम् । न सबग्रेत्पादि न्यायतस्थानेके वाद-स्पतिमिशाः ।

सिद्धिस्तत इत्यर्थः । यद्वा तद्पेच्सिद्धेरभावस्य नाहेतु-त्विमत्यर्थः । तथा चाभावाधिकरणे प्रतियोग्यनुपलस्भापे-चणे अपि सामान्यतः प्रतियोगिज्ञानं विना अभावप्र-त्यचानुपगमात् प्रतियोग्युपरक्ताभावत्वेनान्वयव्यतिरे-कानुविधानग्रहेण तेन नियतपूर्ववृक्तित्वरूपहेतुत्वे वाधका-भावादन्यथा भावस्यापि हेतुत्वं न स्यादिति भावः । यद्वा लच्चणस्य व्यावर्तकस्य प्रतियोगिनो यद्वस्थानं सम्बन्धः प्रतियोग्यनुयोगिभावरूपस्तद्पेच्सिद्धेरित्यर्थः । तथा च प्रतियोगितासम्बन्धेन प्रतियोगिविशिष्टाभाव-तथा च हितुतासम्भव इति भावः ॥ ११ ॥

प्रागमावस्य प्रत्यचित्रहत्वं दर्शयति । प्रागुत्पत्तेरभावाषपत्तेष्च (१) ॥ १२ ॥

प्रतियोगिन उत्पत्तेः प्रागभावोपपत्तेः प्रत्यच्सिद्ध-त्वात्। प्रमेयसिद्धिरिति मण्डूकप्लुत्या पूर्वेणान्वयः। घटो भविष्यतीत्यादिप्रत्यच्स्य प्रागभावविष्यत्वे सर्वसम्मन्त्रात्वादिति भावः। चकारेण घटो ध्वस्ता घटो नेत्यादिप्र-त्यादिति भावः। चकारेण घटो ध्वस्ता घटो नेत्यादिप्र-त्ययेन ध्वंसभेदाविष सिद्धाविति समुचीयते॥ १२॥

समाप्तं प्रमाण्चतुष्ट्वपरीचापकरणम् ॥

ननु वेदस्य क्रतः पैरिषेयत्वं येन तत्प्रामाण्यं स्याद् वर्णानां नित्यत्वेन तत्समुदायरूपवेदस्यापि नित्यत्वात् । न चापैरिषेयत्वे ऽपि नित्यनिर्देश्वत्वेन महाजनपरिग्रहेण् च वेदस्य प्रामाण्यं ग्राद्यमिति तथापि महाजनपरिग्रह-स्यान्धपरम्परान्यायप्रसङ्गात् सर्वार्थदर्शी कश्चिदीश्वरेश वर्तते तेन सर्वमतीन्द्रियमण्यर्थमाकलय्य वेदकरणादिति

<sup>(</sup>१) यतत्सूत्रव्याख्यानान्ते इति मूत्रार्थं इत्युक्तं न्यायतत्त्वालोके वाचस्यति-

### ब्रितीयाध्यायब्रितीयाहिकम्। सू० १२-१४। १३७

तत्तात्पर्यमादाय वेदस्य प्रामाण्यमिति श्रव्दानित्यत्वं

ग्रादिमत्त्वादेन्द्रियकत्वात् कृतकवदुप-चाराञ्च<sup>(१)</sup>॥ १३॥

शब्दोऽनित्य इत्यादि । श्रादिमत्त्वात् कादि चत्कत्वात् । कण्ठताल्वाद्यभिघातव्यक्षयत्वेनैव कादा चित्कत्वव्यवहारोपपत्तेन वास्तविकं तदित्यत श्राह । ऐन्द्रियकत्वादिति । यद्या श्रादिमत्त्वात् सकारणकत्वात् । ननु
शब्दो न सकारणकः कण्ठताल्वाद्यभिघातादेव्यं अकत्वेनाप्युपपत्तेरित्यत् श्राह । ऐन्द्रियकत्वादिति । बहिरिन्द्रियजन्यलाकिकप्रत्यच्चिषयत्वादित्यर्थः । श्रात्मादिवारणाय
बहिःपदम् । मनसोऽनिन्द्रियत्वमते तन्नोपादेयमिति । हेत्वनत्समाह । कृतकवदुपचारात् । कृतको जन्या घटादिस्तद्वत्प्रतीतेरित्यर्थः । तथा चोत्पन्नो घट इत्यादिवदुत्पन्नो गकार
इतिप्रतीतेः । कृतकवदिति दृष्टान्त चत्पन्नत्वेन प्रतीतिरेव
हेतुरिति । यद्रा घटादा यथा ह्रस्वदीर्घादिभेदस्तथा शब्दे
तारमन्दादिभेद इति स च निमित्तवायुसंयोगवैलच्एयेनेति न शब्दस्य नित्यत्वसम्भव इति भावः ॥ १३ ॥

व्यभिचारमाशङ्कते।

# न घटाभावसामान्यनित्यत्वाच्चित्येष्वप्य-नित्यवदुपचाराञ्च<sup>(२)</sup> ॥ १४ ॥

<sup>(</sup>१) त्रादिमत्वादादिः योनिः कारणमिति कारणवत्वादिनित्व इति मूत्रार्वे वित कत्ववद्वपद्यादिनित्व इति मूत्रार्वे वित कत्ववद्वपद्यादिन्व इति मूत्रार्वे वित्यादि क्षत्ववद्वपद्यादित्व होते सूत्रेग्रोति च वार्त्तिकम् । सिद्धान्ततूत्रम् । त्रादिमत्वा-दित्यादि न्यायतत्त्वान्नोके वाचस्पतिमित्राः । क्षतकवद्वपद्यादितिसूत्रावयवस्यत्वादि कात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>२) सूत्रस्य पूर्वहेतूनामनैकान्तिकत्वज्ञापनमर्घं इत्येतत्सूत्रव्याख्याने वार्ति-कम् । व्यक्तिचारपटर्शनाय सूत्रम्। न घटाभावेत्यादि न्यायतत्त्वानाको वाचस्यतिमिन्नाः।

?3=

### न्यायसूत्रविवरणे

नोक्ता हेतवे। जित्यत्वसाधकाः। घटाभावे। घटध्वंसस्तस्य नित्यत्वाद्विनाशित्वात् सामान्ये घटत्वादिजाते।
नित्यत्वाद् ध्वंसप्रागभावाप्रतियोगित्वात्। तथा च ध्वंसे
आदिभक्त्वस्य सामान्ये ऐन्द्रियकत्वस्य व्यभिचारादिति
पर्यवसितम् । नित्येष्वाकाशादिष्वनित्यवदुपचारादुत्पश्रत्वेन प्रतीतेः। प्रतीतिश्च श्राकाशसुत्पन्नसद्दं सुखी जात
इत्यादिक्पा। यद्वा घटाकाशस्हाकाशयोन्यूनाधिकत्वेनातमनश्च स्थूलत्वकृशत्वादिना प्रतीतेः। तथा च कृतकवदुपचारस्याकाशादौ व्यभिचारादिति पर्यवसितम् ॥ १४॥
श्राधे व्यभिचारमुद्धरति।

तत्त्वभाक्तयोनीनात्वस्य विभागादव्यभि-चारः<sup>(१)</sup> ॥ १५ ॥

तत्त्वस्य मुख्यनित्यस्य भाक्तस्य गै। एनित्यस्य च नानात्वस्य भेदस्य विभागात् सत्त्वान्न व्यभिचारः। त्रादि-मत्त्वस्येत्यादिः। तथाहि ध्वंसे ऽविनाशित्वरूपं गै। एरे नित्यत्वम्। ध्वंसप्रागभावाप्रतियोगित्वरूपमुख्यनित्यत्वः-भावः साध्यते स च ध्वंसे ऽप्यस्तीति न व्यभिचार इति भावः॥ १५॥

बितीये व्यभिचारमुद्धरति । सन्तानानुमानविश्रोषगात् (२) ॥ १६॥

<sup>(</sup>१) यतत्सूत्रव्याच्यानायसरे इति मूत्रार्थ इत्युक्तं न्यायतत्त्वानोके वावस्यति-मिन्नेः । कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानादित्यादिसूत्रस्यवात्तिकव्याच्यानायसरे तात्पर्यटीकाकता तत्त्वभाक्तयोनीनात्त्वस्य विभागादव्यभिवारः सन्तानानुमानविशेष-यात् कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानादितिसूत्रेरेवानेकान्तिकत्वपरिद्वारादित्युक्तम् ।

<sup>(</sup>२) पूर्वमूत्रिटप्यकी द्रष्टिक्या । यद्यप्यस्मित्तर्थे सन्तानानुमानिवशेषकादिति सूत्रमस्त्येवेति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिश्वद्याषुद्रयनाचार्याः ।

### ब्रितीयाध्यायद्वितीयाह्निकम्। सु० १५-१७। १३६

सन्तानेन सामान्येनानुमानस्यैन्द्रियकत्वरूपहेता-विशेषणात्र तस्य व्यभिचार इत्यर्थः । सन्तन्यन्ते अनेकप-दार्थाः सङ्गृद्धन्ते येनेतिव्युत्पत्त्या सन्तानशब्देन सामान्य-लाभात् । तथा च सामान्यवत्त्वे सत्यैन्द्रियकत्वं हेतुरिति न तद् व्यभिचारीति भावः ॥ १६ ॥

> तृतीये व्यभिचारमुद्धरित । कारणद्रव्यस्य विश्रेषशब्देनाभिधानात्(1)

11 69 11

कारणद्रव्यस्याकाशादि विशेषशब्देनाभिधानात्। न च विशेषस्तत्रास्ति। अभिधानं च गौणमेव। आकाशमुत्पन्न-मित्यस्रोत्पन्नमभिव्यक्तमित्यर्थः। अहं सुखी जात इत्यादै। सुखाद्युत्पत्तिरेव विषयः। घटाद्युपाधेन्यू नाधिकभावेनै-वाकाशादेस्तथा व्यपदेशः। शरीरधर्मस्यू जत्वादिकमादा-येवात्मनस्तथा तस्य ताहशोपाधिविरहात् ताहश्मत्य-येश्योपचारिकत्वमिति भावः॥ १७॥

वत्पन्ना गकार इत्याद्वित्ययस्याभिन्यक्तिविषय-कत्वं न तृत्पत्तिविषयकत्वं से। उयं गकार इत्याद्वित्यभि-श्वया स्थैर्यसिद्धेः । वर्णानां बहुत्वकल्पने तद्ध्वंसप्राग-

<sup>(</sup>१) भन्न कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानाचित्येष्वय्वव्यभिकार इतीत्यनः
मूत्रपाठः क्वचिद् दृश्यते । कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानादिति सूत्रमिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिलेखदर्शनेन एतत्सूत्रस्यवार्त्तिकव्याख्यानावसरे तत्वभाक्तयोनीनात्वस्य विभागादव्यभिचारः सन्तानानुमानविशेषणात् कारणद्रव्यस्य प्रदेशशब्देनाभिधानादितिसूत्रीरत्येवंतात्पर्यटीकालेखदर्शनेन न्यायसूचीनिवन्थदर्शनेन नित्येष्वय्यव्यभिक्षार इति प्रकर्तामिति पूर्वमूत्रप्रतीकानुवृत्या भाष्यकारंखेव व्याख्यातत्वादिति
न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धिलेखदर्शनेन च नित्येष्वय्यव्यभिचार इतीत्यन्तो न सूत्रान्यांत इति ज्ञायते । परं तु प्रदेशशब्देनेति पाठस्तु यथेःकपन्येषु सर्वत्र दृश्यते । एतद्वाख्यानान्ते इति सूत्रार्थ इति लिखितं न्यायतन्त्वालेके वाचस्पतिमिन्नः ।

भावकल्पने च गैरिवाच । तारत्वमन्दत्वाद्यश्च निर्मिन्त्वायुगता एव शब्दे उपचर्यन्ते । एवमादिमन्वमैन्द्रि-पकत्वं चाप्रयोजकिमत्यते नित्यत्वबाधकतकीमाह ।

प्रागुञ्जारगादनुपलम्भादावरगाचनुपल-

क्येश्च (१) ॥ १८ ॥

380

वर्णा न नित्या उचारणात् कण्ठताल्वाचिभिघातात् प्रागनुपलम्भात्। तथा च शब्दा यदि नित्यः स्यात् तदा-चारणात् प्रागपि सन्निकृषृतया योग्यतया चापलभ्येतेति तर्क एव नित्यत्ववाधक इत्यर्थः। ननु न योग्यतासहि-तसन्निकृषृतामात्रमुपलम्भापादकमपि तु बाधाभावसहि-तमित्यत श्राह । श्रावरणाचनुपलन्धेः । विरोधिनां बाधादिनिश्चयानां देगपविशेषाणां चानुपलन्धेरनुपल-ब्ध्याऽभावनिर्णयात्। तथा च बाधाभावादिसहितसन्नि-कृषृतापि तदानीं वर्तत इति भावः। न च तदानीं शब्दो देशान्तरगते। असूर्त्तस्य गमनासम्भवात् । न च तदानी तीन्द्रियो देषः कश्चिद्धर्तते यत्प्रतिबन्धेन न शब्द्ग्रह इति वाच्यम्। तादशदेाषतद्ध्वंसादिकल्पनमपेच्य शब्दा-नित्यत्वकल्पनस्यैवाचितत्वात्। नच कएठताल्वाधिभघा-तादिरेव शब्दव्यञ्जकस्ति छिरहादेव न तत्पूर्व तद्ग्रह इति वाच्यम् । तद्ग्रहत्वमपेद्य तत्त्वस्यैव कएठताल्वाद्यभि-घातादिकार्यतावच्छेदकत्वे लाघवादन्यथा घटाद्याऽपि नित्याः स्युस्तद्धेतृनां तद्यश्चकत्वेनैवापपसेः। मन्दत्वता-

<sup>(</sup>१) त्रावर्शपुस्तके चकाररिक्तः पाठः । प्रागुच्चारणावनुपन्नधोरत्वन्तत्र पाठः । वतद्वाख्यानावसरे सतोऽनुपन्निध्धकारणाभावे कटाचिवनुपन्नध्येरितत्यः शब्द इति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् । शब्दानित्यत्वे प्रत्यव्यमाणप्रदर्शनाय सूत्रम् । प्रागुच्कर-रणावित्यवि न्यायतत्त्वानेके वाचस्पतिमित्राः । प्रागुच्चारणावनुपन्नध्येरावरणानुप-नक्षेश्चेत्यत्र सूत्र इति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः ।

# ब्रितीयाध्यायब्रितीयाद्भिकम् । सू० १८-२१ । १४१

रत्वादीनां वायुसंयोगिवशेषगतत्वे शब्दे तद्श्रमजनक-देषादिकल्पने गैरिवं च। सोऽयं गकार इत्यादिप्रत्यभिज्ञा च सेयं विद्यत्यादिवत् तत्साजात्यमवलम्बत इति दिक्॥ १८॥

भ्रान्तः शङ्कते । तदनुपलब्धेरनुपलम्भादावरग्रीपलब्धिः (१) ॥ १६ ॥

तस्यावरणस्यानुपलन्धेरनुपलम्भात् तदावरणानुप-लन्धेरभावस्तदावरणापलन्धिः। सिद्धेति शेषः॥ १६॥ श्रावरणानुपलन्धेरनुपलम्भा यदि नावरणानुपल-न्धेरभावस्यावरणापलन्धेः साधकस्तदावरणानुपलन्धिर-प्यावरणाभावसाधिका न स्यादित्याह ।

त्रनुपलम्भादप्यनुपलब्धिसद्वाववन्नावर-ज्ञानुपपत्तिरनुपलम्भात् । २०॥

शङ्कां निरस्यति।

श्रनुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः(३) ॥२१॥

श्रावरणानुपलब्घेरनुपलम्भादावरणापलब्धिरिति जात्युत्तरमहेतुर्न मन्मतप्रतिषेधसाधनम्। श्रनुपलब्धेरावर-

<sup>(</sup>१) त्रावरशोषपत्तिरित्यन्यत्र पाठः । त्रत्र जातिवादिनः सूत्रद्वयम् । तठनु-पक्तक्येरनुपन्नस्भाटावरशोषपत्तिरिति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) द्वितीयं सूत्रम् । चनुपन्नमादित्यादि तात्पर्यटीका । बनुपन्नमादणनुपन्न-ब्रिथमद्भाववचावरणानुपर्पात्तरनुपन्नभादित्यस्य सूत्रस्यानुपन्नकोरनैकान्तिकत्वमयं इति वार्त्तिकम् । शिष्यव्युत्यत्तये जात्या पूर्वपत्वसूत्रे इति न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमिणाः ।

<sup>(</sup>३) श्रतयां जातीयेन प्रत्यवस्थानादनुत्तरीमित मूत्रार्थ इत्येतत्सूत्रव्याख्यावसरे वार्त्तिकम् । श्रत्योत्तरमूत्रम् । श्रनु-तुः इति तात्पर्यटीका । मिद्धान्तमूत्रम् । श्रनुपत-स्मात्मकत्वादित्यादि न्यायतत्त्वालोके सावस्यतिमिश्वाः ।

णानुपलन्धेरनुपलस्भात्मकत्वादुपलस्भाभावात्मकत्वात्।
तथा चापलस्भस्यास्ववेनाग्रहे उपलस्भाभावस्यैव सुग्रहात्
तद्नुपलन्धिरसिद्धा उपलस्भाभावस्याग्रहे ऽपि तस्यापलस्भासाधकत्वमुपलस्भस्य भावत्वाद् भावभिन्नस्यैष
प्रतियोग्यनुपलन्धिग्राह्यत्वादिति भावः॥ २१॥

सत्प्रतिपच्माशङ्कते । ऋस्प्रशत्वात्<sup>(१)</sup> ॥ २२ ॥

शब्दो नित्योऽस्पर्शत्वाद् गगनवदिति भावः॥ २२॥ उत्तरयति ।

न कर्मानित्यत्वात् (२) ॥ २३॥

श्चरपर्शत्वं न नित्यत्वसाधकं कर्मणि व्यभिचारा-दिति भावः ॥ २३ ॥

ननु नित्यद्रव्यमात्रवृत्तित्वमेवात्रास्पर्शत्विमिति घ-टादिक्रियायां न व्यभिचार इत्यत त्राह ।

नागुनित्यत्वात् ।। २४॥

नित्यद्रव्यमात्रवृत्तित्वमपि न नित्यत्वसाधकमणार्नि-त्यत्वात्। तथा चाणुक्रियायां व्यभिचार इति भावः॥ २४॥ शङ्कते।

सस्प्रदानत्वात्(४) ॥ २५॥

गुरुणा शिष्याय प्रदेयत्वाच्छब्दस्य प्राक्सच्वं विना दानासम्भवात् प्राक्सच्वं सिद्धमनन्तरं च तावत् कालं

(१) पूर्वपन्नमूत्रम् । श्रस्पर्शत्वादिति न्यायतत्वानोके वाचस्पतिमिषाः ।

(२) तस्य व्याभचारपदर्शनार्थं सूत्रम् । न कर्मानित्यत्वादिति वार्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । न कर्मानित्यत्वादिति न्यावतस्थानाके वाचस्पतिमित्राः ।

(३) इदं तुन्यायतस्यालोके वार्तिके चन धतम्। न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते।

(४) सम्प्रदानादिति पाठे। न्यत्र सर्वत्र । नित्यत्वानुमानाय सूत्रम् । सम्प्रदानादिति न्यायतत्त्वालोके वाचस्पतिमित्राः ।

# ब्रितीयाध्यायब्रितीयाङ्गिकम् । सू० २२-२७ । १४३

स्थिरं चैनं कः पश्चान्नाशयिष्यतीतिन्यायान्नित्यत्वमर्थाया-तिमिति ॥ २५ ॥

उत्तरयति।

तदन्तरालानुपलब्धेरहेतुः(") ॥ २६॥

अहेतुः सम्प्रदानत्वं न नित्यत्वसाधकम् । गुरुः स्व-गुरारुचरितं शब्दं श्रुणाति स्वशिष्यायाचार्य ददाति तदुचा-रणकालयारन्तरालकाले अनुपलब्धेरनुपलब्ध्या शब्दाभा-षनिश्चयात्। तथा चासिद्धस्य क्रता दानमेवेति भावः॥२६॥

पुनराशङ्कते।

श्रध्यापनादप्रतिषेधः (१) ॥ २९॥

तथापि शब्दस्य न नित्यत्वप्रतिषेधे। ऽध्यापनात् । यद्यन्तराले शब्दे। नास्ति तदा कथमध्यापनं स्यादसि-दृस्य ज्ञापनासम्भवात् । अनुपलब्धिस्तु कर्ण्ठताल्वाद्यभि-धातरूपव्यक्षकाभावेनापि सम्भवतीति भावः । आचा-

दिन्ति स्वडयमेवं व्याचत्ते। विभक्तिव्यत्यासादहेतास्त-दन्त्रीलानुपलिधस्तथा च हेताः स्वत्वस्याभावादेवान्त-रालस्य स्वत्वध्वंसस्यानुपलिधरता दानमेवासिद्धमिति भाषः। प्रतिषेधा न युक्ता न हि दानं समभिप्रेतं किं स्वध्यापनं तच विद्यमानस्य शब्दस्यैवेति भाकः॥ २७॥

<sup>(</sup>१) श्रवितष्ठमाना हि टातुपतियहीत्रोरन्तराने उपनभ्येतेति इति मूत्राचा-विरोधिहित वार्त्तिकम् । सिद्धान्तमूत्रम् । बदन्तरानेत्यादि न्यायतन्वानोके वासस्यति-मित्रान्। श्रव परिहारसूत्रम् । तदन्तरानानुण्नव्येरहेतुरिति न्यायवार्त्तिकतात्यर्यपरि-शुद्धाषुद्वयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>२) पूर्ववन्तसूत्रम् । श्रथ्यापनादपितपेध इति न्यायतत्त्वानोके वाचस्पति-मिश्राः । श्रत्र परिहारमूत्रम् । तदन्तरानानुपन्नव्येरहेतुरिति बाधोद्भावनम् । न चैतद् योग्यानुपन्नव्ये चात्रस्यानमन्तराने बाधितमित्यर्थं इति स्वरमतः प्रतिभाति उत्तरमूत्राः वसारविरोधात् श्रथ्यापनादपितपेध इति हि तदिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धो ।

888

# न्यायसूत्रविवरणे

सिद्धान्तयति । उभयोः पद्मयोग्दन्यतग्स्याध्यापनादप्रति-षेधः (१) ॥ २८ ॥

चभयोः पच्चयोनित्यत्वानित्यत्वयोरन्यतरस्याध्याप-नाम्न प्रतिषेधः । तथा चाध्यापनं यथा न नित्यत्वप्रतिषे-धसाधकं तथा नानित्यत्वप्रतिषेधसाधकमित्यर्थः। तथाहि अध्यापनं शिष्योचारणानुकूलोचारणं शिष्यवेषानुकू-लाचारणं वा उचारणं च शब्दस्य नित्यत्वपचे तद्व्यञ्ज-कक्रगठताल्वाद्यभिघाताऽनित्यत्वपद्ये च शब्दात्पत्त्यनुकू-लक्षरठताल्वाद्यभिघातः तद्नुकूलप्रयक्षो वेत्युभयथापि न देाषः । न हि नित्यत्वपत्ते ऽपि श्रध्यापनस्य दानत्वं सम्भवति तस्य स्वस्वत्वध्वंसाबिच्छन्नपरस्वत्वात्पाद-नरूपत्वात्। शब्दे च नियामकाभावात् स्वत्वासम्भवः श्रविशेषेण शब्दमात्रे सर्वेषां तुल्यस्वत्वापत्तेश्च । न हि सर्वसाधारणमेकस्मै दातुमेक इति । एकमध्याप्यापरा पनानुपपत्तिश्च । शिष्याय ददातीतिवच्छिष्यायाध्यापय-तीतिप्रयोगापत्तिश्च। नन्वध्यापनं शास्त्रज्ञापनं शास्त्रं च परमेश्वरापदिषृवेदात्मकवर्णसमृहो व्यासादिप्रणीत भार-तादिरूपवर्णसमूहश्च तादृशस्य च ज्ञापनं श्रावर्णप्रत्यच्ज-ननं प्रत्यचं च विषयासत्त्वे न भवतीति परमेश्वरादिप-णीतशब्दानां नित्यत्वमित्यथायातं शब्दमात्रस्य नित्यत्व-मिति चेत्। न। अध्यापनस्य निरुक्तोचारणरूपत्वेनवा-पपत्तेर्वेदमध्यापयतीत्यादी परमेश्वरप्रणीतजातीयोचार-

<sup>(</sup>१) केचिटाधुनिकनैयायिकमान्या श्रस्य सूत्रत्वं न मन्यन्ते । सिद्धान्तसूत्रम् । उभयोः पचयोरित्यादि न्यायतन्त्रालोके वाचस्पतिमिद्याः ।

# ब्रितीयाध्यायब्रितीयाहिकम् । सू० २८-३१। १४५

णानुक् लकृतिमानित्यादिवेषस्वीकाराच। श्रन्यथा नृत्या-ध्यापनादिप्रयोगेण नृत्यस्यापि नित्यत्वापत्तिरिति भावः ॥ २८॥

> पूर्वपचान्तरम् । स्रभ्यासात् (१) ॥ २६ ॥

एककर्मकैकजातीयिकियायाः पुनःपुनः करणमभ्यासः। तथा च यथा दशकृत्वा रूपं पश्यति तथा शतकृत्वाऽनुवा-कमधीत इत्यभ्यासाच्छव्दस्य स्थैर्यं सिध्यतीति॥ २६॥

सिदान्तमाह।

नान्यत्वे ऽप्यभ्यासस्योपचारात् (२) ॥ ३०॥ अभ्यासा न शब्दस्य स्प्रैर्यसाधकोऽन्यत्वे ऽपि अभ्या-सकर्मणा अदे ऽपि अभ्यासस्य उपचारात् सम्भवात्। एकजातीयस्प्रैकजातीयकियायाः पुनः करणमेवाभ्यासा ब्रिर्यागं करोतीतिप्रयोगादिति भावः॥ ३०॥

े तटखः शङ्कते।

श्रन्यदन्यसादनन्यत्वादनन्यदित्यन्य-ताभावः (३) ॥ ३१ ॥

श्रन्यसाद् यद्न्यदुच्यते तद्नन्यत् स्वाभिन्नं क्रतः श्रनन्यत्वात् स्वभिन्नभिन्नत्वात्। स्वभिन्नभेदस्य स्वाभेद्-रूपत्वादिति भावः। इति रीत्या सर्वत्रैव स्वाभेद्स्य वर्त-मानतयाऽन्यत्वाभावः सर्वत्रैवान्यत्वाभावः। श्रन्यत्वस्य

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यानाव १रे इति मूत्रार्थ इति न्यायतत्वानाके वाचस्पतिमित्राः।

<sup>(</sup>२) सिद्धान्तमूत्रम् । नान्यत्वे ऽप्यभ्यासेषपर्त्तोरित न्यायतस्यासेके वाचस्य-तिमित्राः। तत्र चायमेव सूत्रपाठः।

<sup>(</sup>३) शतत्सूत्रव्याख्यानान्ते इति सूत्रार्थ इति न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमित्राः।

#### 288

### न्यायसूत्रविवरणे

भेदरूपस्याभेदेन विरोधात्। एवं चान्यत्वस्याप्रसिद्धाः ना-न्यत्वे उप्यभ्यासस्योपचारादिति सूत्रमसङ्गतमिति भावः। यद्वा यद् वस्त्वन्यसादन्यदुच्यते तत् स्वसादनन्यद्भिन्नं, तत् कथमन्यद् भेदाभेद्योविरोधादिति भावः। स्वाभेद-स्यावश्यकत्वादिति दृद्यम्॥ ३१॥

समाधत्ते।

तदभावे नास्त्यनन्यता तयोरितरेतरापे-चिसद्धेः (१) ॥ ३२ ॥

तद्भावे उन्यत्वस्थाभावे। अनन्यता नास्ति अन-न्यतापि न स्थात्। तयोर्मध्ये इतरस्यैकतरस्थानन्यत्वस्य इत-रापेच्यसिद्धेः इतरत्वस्य ज्ञानापेचा सिद्धियस्य तादशत्वा-दित्यर्थः॥ ३२॥

शङ्कते।

विनाग्रकारगान्पलब्धेः । ३३॥

विनाशकारणानुपलन्ध्या विनाशकारणाभावेन विश्व नाशाभावसिद्धेरविनाशित्वेन हेतुना शब्दे नित्यत्वं सा-धनीयमिति भावः॥ ३३॥

श्रनुपलिधरप्रत्यचमज्ञानं वा तत्राचे प्रतिबन्धिमाह। श्राष्ट्रवाकारगानुपलब्धेः सत्तत्रप्रवग्रप्र-

# सङ्गः(३) ॥ ३४॥

Ħ

<sup>(</sup>१) पश्चिरसूत्रम् । तदभाव इत्यादि न्यायतस्वालोके वाचस्यतिमिथाः । एतः तसूत्रव्याख्यानावसरे मूत्रस्याचाँ अविरोध इति वार्तिकम् । तस्य परिष्ठारसूत्रम् । तद-द्धेः इति तात्पं टीका ।

<sup>(</sup>२) पूर्वपसमूत्रम् । विनाशकारगानुपलब्धेरिति न्यायतत्त्वालाको वाचस्पति-मिश्राः । न्यायमूचीनिवन्धे चकारयुक्तः पाठः ।

<sup>(</sup>३) श्रयवणकारणानुपलच्येः सततश्रवणपसङ्ग इति । श्रेषं भाष्य इति वार्तिः कम् । सिद्धान्तमूत्रम् । श्रश्रवणेत्यादि न्यायतत्त्वालेकि वाचस्पतिमित्राः ।

# ब्रितीयाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू० ३२-३६ । १४७

यदि विनाशकारणाप्रत्यचेण विनाशकारणाभाव-स्तदा शब्दस्याप्यन्यदा अश्रवणेन शब्दस्याभावप्रसङ्ग इत्यायातं शब्दानित्यत्वं साधनीयमिति भावः॥ ३४॥

बितीये त्वाह।

उपलभ्यमाने चानुपलब्धेरसत्त्वादनपदे-

श्रः (१) ॥ ३५ ॥

अनुमानादिनापलभ्यमाने विनाशकारणानुपलब्धे-रसत्त्वादभावात् अनपदेशा विनाशकारणाभावेन शब्द-स्य विनाशाभावापदेशा नेत्यर्थः । जन्यभावत्वेन शब्दस्य विनाशित्वं कल्पयित्वा उत्पत्तिमत्त्वेन तिक्वनाशस्य सका-रणकत्वकल्पनादिति भावः ॥ ३५ ॥

> विनाशकारणापलिधं दर्शयित। पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छव्दाभावे नानुप-

लिक्यिः ।। ३६॥

शन्दायमानसुरजादी पाणिरूपशन्दाभावनिमित्तस्य परलेषात् संयोगाच्छन्दाभावे उपलभ्यमाने शन्दाभाव-कारणस्य नानुपलन्धिरिति यथाश्रुतार्थे इति केचिदाहुः। अन्ये तु पाणिरूपनिमित्तस्य परलेषः कार्यत्वरूपसम्बन्धाे यत्र स शन्दोऽर्थादुत्तरशन्दः। तेन शन्दाभावे शन्द्ध्वंसे सति न विनाशकारणानुपलन्धिरित्यर्थे इत्याहुः॥ ३६॥

<sup>(</sup>१) एतत्सूत्रव्याख्यानान्ते इति सूत्रार्ध इति न्यायसत्त्वालोके वाचस्पति-मिन्नाः।

<sup>(</sup>२) पाणिनिमित्तप्रश्लेषाच्छब्दाभावे नानुपलब्धिः। उक्तार्थे मूत्रमिति वार्ति-कम्। नन्वनुपलम्भात् संस्कारा नास्त्येषेत्यत्र सूत्रम् पाणिनिमित्तेत्यादि न्यायतत्त्वा-नोके वाचस्पतिमित्राः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

(१)ननु पाणिमुरजादिसंयोगान्मुरजादी प्रथमशब्दो जन्यते उत्तरशब्दस्त्वाकाश इति वैयधिकरण्यात् कथमु-त्तरशब्दस्य नाशकत्विमत्यत आह ।

त्रस्पर्शत्वादप्रतिषेधः ।। ३९॥

श्रस्पर्शत्वादस्पर्शधर्मत्वात् । शब्दस्येति शेषः । तथा च प्रथमशब्दे।ऽपि गगन एचेति न वैयधिकरण्यम् । श्रस्पर्शत्वे प्रमाणं च शब्दे। न स्पर्शवद्विशेषगुणे।ऽग्निसं-योगासमवायिकारणकत्वाभाववद्कारणगुण्पूर्वककार्य-त्वादित्यादि ॥ ३७॥

एतदेव सम्पाद्यति।

विभक्त्यन्तरे। पपत्तेश्व समासे (३) ॥ ३८॥

समासे सम्यक्थितै। श्राश्रयस्येति शेषः । पाकं विनेति यावत्। विभक्त्यन्तरस्य विभक्तान्तरस्य तार-मन्दादिनानाविधस्येति यावत्। उपपत्तेः स्पर्शवद्भिन्नवि-शेषगुणत्वे सत्येवापपत्तेः। स्पर्शविद्धशेषगुणानां गन्धाद्धि-परावृत्तिस्तु पाकं विना नेति भावः॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) श्रत्र विनागकारणानुष्नरुषेत्रचावस्थाने तिचत्यत्वपसङ्ग इत्येकं सूत्रमधिकं त्यायसूत्रीनिबन्धन्यायसूत्रोद्धारयेष्ट्रं प्रवते । न्यायसूत्रोद्धारित्यणयां च सिद्धान्तिनः सूत्रान्तर्माति वृत्तिरिति प्रमाणमण्यपन्यस्तम् । विश्वनाशकत्वत्तिवर्णनाञ् ज्ञायते पाणिनिमत्तेत्यादिसूत्रावतरिणकायामेव सिद्धान्तिनः सूत्रान्तरिमत्युक्तं विश्वनाशेन एतस्त्रस्य धारणं व्याख्यानमपि तत्र नास्तीति श्रस्याने प्रमाणेषवन्यासस्तत्र भवतानिति । यथोक्तवाक्वं सूत्रतया न्यायतत्त्यानोक्ते वाचस्पतिमित्रेरिव न धत्यम् । सिद्धान्विति । यथोक्तवाक्वं सूत्रतया न्यायतत्त्यानोक्ते वाचस्पतिमित्रेरिव न धत्यम् । सिद्धान्वित्तस्यायेन पूर्वाकं हेतं द्वपयित । विनाशेति । इति तात्पर्यटीकायां भाष्यप्रतीनक्षाराणरीतिरस्यत्र दृष्टव्या ।

<sup>(</sup>२) श्रस्पर्शट्रव्यात्रयः शब्द इति सूत्रार्थं इति वार्तिकम्। श्रस्योत्तरसूत्रम्। श्रस्य-धः इति ताल्पर्यटीका।

<sup>(</sup>६) विभ-से इति धत्वा व्याख्याय मूत्रव्याख्ययेव भाष्यवातिके व्याख्याते इति तात्यर्यटीकाषामुक्तम् ।

# ब्रितीयाध्यायद्वितीयाद्भिकम् । सू० ३७-४० । १४८

समाप्तं शब्दानित्यत्वप्रकरणम् ॥ प्रसङ्गाच्छब्दपरिणामवादं दूषियतुं संशयं प्रदर्श-यति ।

विकारादेशे।पदेशात् संशयः (१) ॥ ३६॥ विकारापदेशादादेशापदेशाच संशया वर्णा विका-रिणा न वेति संशयः । तत्रेकारादेविकारो यकारादि-रिति सांख्या व्याचत्तते । अपरे तु इकारादीनां न विकारा यकारादिः किंतु इकारप्रयोगस्यले यकारादिः प्रयोक्तव्य इत्यादेशवादिनः। तत्र विकारो नाम तन्नाश-जन्यत्वे सति तद्वयवारच्धः । यथा दुग्धादेद्ध्यादिवीजा-देर्वृचादिः । सुवर्णादेरपि लै।हाचिभवातजावयवसंयाग-नाशेनावयविनाशादेव कुगडलासुत्पिसिति कुगडलादिकं तिक्षिकारः । न च कपालादिविकारत्वं घटादेने स्यात् कपालाद्यविनाशेनैच तदुत्पसेरिति वाच्यम् । इष्टत्वात् । ने 'ण्डघटादेम हाघटाचिकारत्वे तज्जनकावयवसंयोगजा-ती याजन्यत्वं विशेषणं देयम्। जातीयत्वनिवेशाद् विभिन्न-संयागजन्ये पूर्वघटावयवजन्ये उत्तरघटे न पूर्वघटविकार-त्वप्रसङ्गः। न च वर्णस्य विकारितवे सावयवद्रव्यत्वापत्ति-रिति वाच्यम्। इष्टत्वात्। अथवा तत्समवायिसमवेतत्वे सति तन्नाशाधीनत्वमेवात्र तद्विकारत्वम्। इकारयकारया-श्चैकिसान्नेव गगने समवेतत्वान्नामिसिहिरिति॥ ३६॥

तत्र विकारित्वं खण्डयति । प्रकृतिविवृद्धेः विकारविवृद्धेश्व<sup>(२)</sup> ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) संगयकारणचापनार्थे मूत्रमिति वार्तिकम् । विप्रतिपत्तिप्रदर्शनाय मूत्रं विकारेत्यादि न्यायतत्त्वानोके वाचस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) प्रकृतिविवृद्धेः विकारिववृद्धेरिःत सूत्रमिति वार्तिकम्। श्रत्र चकाररिहतः कृत्रणाठेः न्यायतस्यानाके।

#### न्यायसूत्रविवरणे

महदल्पदुग्धादिता दध्यादेमीहदल्पत्ववत् ऋस्वेका-रजन्ययकारादिता दीर्घेकारजन्ययकारादेवृद्धिः स्याद्यदि यकारादेरिकारादिविकारत्वं स्यादिति न वर्णा विकारिण इति भावः॥ ४०॥

श्रथ प्रकृतिवैलच्ययं न विकारवैलच्ययनियामक-मित्याशङ्कते।

न्यूनसमाधिकापपत्तिविकाराणाम-

हेतुः(१) ॥ ४१॥

निरुक्तवृद्धिप्रसङ्गेऽहेतुर्न विकारित्वप्रतिषेधकः । विकाराणां प्रकृत्यपेच्या कचिन्न्यूनत्वस्य कचित् सम-त्वस्य कचिदाधिक्यस्य चापपत्तेर्दर्शनात् । यथा तृलपरि-माणापेच्या तद्विकारस्तन्तुरत्पपरिमाणकः वटबीजादु-त्कृष्टेन नारिकेलबीजेन न्यग्रोधादल्पा नारिकेलतर्रुजन्यते कनकादिसमपरिमाणं कटकादि न्यूनाधिकपरिमाणनारि-केलादिबीजाभ्यां समी वृद्धा न्यूनपरिमाणाच वटबी

(२) अत्राह।

नातुल्यप्रकृतीनां विकारविकल्पात् (३) ॥ ४२॥ नोक्तद्षणोद्धारः । अतुल्यप्रकृतीनां विकच्यप्रकृ-

<sup>(</sup>१) न्यूनसमाधिकोपलब्धेरित्यन्यत्र पाठः। त्रस्थाडेपसूत्रम् । न्यून-तुः । इति तात्पर्यटीका । त्राष्ट्रेपसूत्रम् । न्यूनेत्यादि न्यायतत्त्वालोके वासस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) श्रत्र द्विविधस्यापि हेतारभावादसाधनं दृष्टान्त इति सूत्रमधिकं न्याय-सूचीनिबन्धे दृश्यते । श्रस्य प्रत्याख्यानसूत्रम् । द्विविश्वस्यापि हेतारिति । इति तात्पर्यटीकायां च । परं तु न्यायतत्वालाकं विश्वनायकत्वती न्यावसूत्रोद्धारे वेदं न धतम् ।

<sup>(</sup>३) समाधिमूत्रम् । नातुल्यप्रकतीनामित्वाहि न्यायतत्वानीने वाचस्यति-

# हितीयाध्यायहितीयाहिकम्। स्० ४१-४४। १४१

तिकानां विकाराणां विकल्पात् प्रकृतिवैलच्च्येन वैलच्च्यात्। न हि वटनारिकेलबीजाभ्यामेकजातीया वृच्चो जन्यते। एवं वेकारस्य इस्वदीघेवैलच्च्येन तिब्रकारयकारस्यापि इस्वदीघेवैलच्च्यापित्तर्दुष्परिहरा भवदुक्तन्यून-समाधिकोपपित्तर्ने तत्र बाधिका तथा च त्वदुक्तसुपचार-च्छलमिति भाषः॥ ४२॥

पुनराशङ्कते। द्रव्यविकारवेषस्यवद् वर्गाविकाराद्धि-कल्पः<sup>(२)</sup> ॥ ४३ ॥

वटादिबीजिवजातीयबीजात् प्रकृतिभूताद् वटिब-जातीया वृत्तो जन्यते । एविमवर्णविजातीयादेवावर्णा-देर्यकारादिविजातीया वकारादिर्जन्यते न त्विवर्णत्वेनै-कजातीययोर्ज्ञस्वदीर्घयारपीकारयोर्यकारवैलच्च्यमिति आवः ॥ ४३॥

शङ्कां निरस्यति । न विकारधर्मानुपपत्तेः (२) ॥ ४४ ॥

न यकारादेरिकारविकारत्वं विकारधर्माभावात्। विकारधर्मः प्रकृत्यवयवारन्धत्वं तद् वर्णस्यासम्भवि निर-वयवस्वात्। यद्या नाम्र द्रव्यविकारतुल्यता विकारधर्मा द्वि प्रकृतिवैजात्येन वैजात्यं तद्त्र नास्ति इस्वत्वद्धि-स्वादिप्रकृतिवैजात्ये ऽपि यकारादेरैकजात्यादिति॥ ४४॥

<sup>(</sup>१) वर्णविकारविकस्य इत्वन्तव पाठः। द्रव्यविकारे वैवस्येत्वपि क्वचित् पाठः। बस्याचेपसूत्रम्। द्रव्यविकार इतीति तात्पर्यठीका ।

<sup>(</sup>२) तत्र प्रत्याक्यानसूत्रम् । न विकारधर्मेनीति तात्पर्यटीका । समाधिसू-त्रम् । न विकारधर्मेत्यादि व्यायतत्त्वातीके बाचस्यतिसियाः ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

#### समाधानान्तरमाह।

विकारप्राप्तानामपुनरापत्तेः(१) ॥ ४५॥

अपुनरापत्तेः पुनःप्रकृतिरूपत्याद्र्शनात् । न खलु दध्यादिकं कदाचिद्पि चीरतामासाद्यति । विदुषः पुत्त इत्यत्र वकारादुकारः पुनरपि समासे षष्टी लोपेन उकारस्य वकारप्राप्त्या विद्यत्पुत्त इत्यादिप्रयोग इति वकारादेनी-कारादिप्रकृतित्वसम्भव इति भाषः॥ ४५॥

सुवर्गादीनां पुनरापत्तेरहेतुः(२) ॥ ४६॥

पुनः प्रकृतिभावा न विकारत्वाभावसाधकः सुव-णादीनां सुवर्णादिविकाराणां कटकादीनां पुनरापत्तेः कट-कादिभावं विहाय पूर्ववत् सुवर्णत्वदर्शनात् । यद्वा सुवर्णादीनां कटकादिभावनिरासेन कुण्डलादिभावपा-प्त्या पुनरिप कटकादिभावदर्शनादित्यर्थः ॥ ४६॥

समाधानमाह।

न तद्विकाराणां सुवर्णभावाव्यतिरेका-त ॥ ४०॥

वर्णानां विकारत्वाभावसाधकपुनरापत्तिरूपहेती न व्यभिचारः तद्धिकाराणां सुवर्णविकाराणां कटकादीनां सुवर्णभावाव्यतिरेकात् सुवर्णत्वादित्यर्थः । तथा च वि-

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यानान्ते इति सूत्रार्थ इति निष्यतं न्यायतत्त्वालोके वाचर्यात-

<sup>(</sup>२) विकारपालामां पुनरापत्तिवर्धनाटनेकान्त चति सूत्रार्ध चति वार्तिकम्। प्रस्थाचेषः मूवर्णाटीनामिति सूत्रकिति तात्पर्धटीका। चाचेपसूत्रं सूवर्णाटीनामिताः वि न्यायतत्त्वाभोके वाचस्वतिमित्राः।

<sup>(</sup>३) समाधिबूत्रम् । तिद्विकाराणामित्यादि म्वायतस्वालोके वाचस्यतिमित्राः । तत्र च नकाररिहतः सूत्रपाठः ।

# ब्रितीयाध्यायब्रितीयाह्निसम्। सू० ४५ ४६। १५३

कारो दिविधः प्रकृतिजातीयस्तद्विजातीयश्चेति। तत्राच्यः सुवर्णकटकादिः। दितीयः काष्टभस्मादिः। तत्र प्रकृतिविजातीयविकारत्वं वर्णे वक्तव्यं तन्न भवति पुनरापक्तेरित्यत्र न व्यभिचार इति भावः। यद्वा सुवर्णविकारस्थले हि सुवर्णत्वादिना प्रकृतिता न तु करकत्वादिना तत्रोभयमपि सुवर्णभावं न जहाति यदि हि सुवर्णतामपहाय करकतापन्नं पुनः सुवर्णता तदा व्यभिचारः सम्भाव्येत प्रकृते च वकारतां विहाय उकारताप्राप्तस्य पुनर्वकारतेति यथोक्तद्वणं दुष्परिहरमिति भावः॥ ४७॥

निरुक्तहेतारप्रयोजकत्वशङ्कया युक्त्यन्तरमाह। नित्यत्वे ऽविकारादनित्यत्वे धानवस्या-

नात्(१) ॥ ४८ ॥

वर्णानां नित्यत्वे विकारासम्भवादनित्यत्वे च चणद्रयमात्रस्थायितया इकारादेः प्रत्यचानन्तरमेव तद्धि-प्राद्यिकारानुपपत्तिरित्यर्थः ॥ ४८॥

नित्यमते पूर्वपचयति । नित्यानामतीन्द्रियत्वाद्धर्मविकल्याञ्च वर्गा-विकारागामप्रतिषेधः (२) ॥ ४८ ॥

न निषेधो नित्यानामतीन्द्रियत्बाद् धर्मविकल्पाचे-त्यर्थः । धर्मस्यातीन्द्रियत्वस्य विकल्पा विरुद्ध ऐन्द्रियक-त्वं तसात् । चकाराद्न्ये ऽपि विरुद्धधर्मा लच्यन्ते। तथा च यथा नित्यानामाकाशादीनामतीन्द्रियत्वे ऽपि गोत्वादीनां

<sup>(</sup>१) एतत्पूत्रव्याख्यानामा इति सूत्रार्ध इति लिखितं न्यायतत्त्वालेको वास-स्वतिमिधेः।

<sup>(</sup> २) पूर्वपर्मम् । नित्वानामित्वादि न्यायतत्वासेको वासस्पतिमिशाः।

828

## न्यायसूत्रविवरणे

नित्यानामैन्द्रियकत्वं तथान्येषां नित्यानामविकारित्वे ऽपि वर्णानां विकारिता स्यादिति जातिवचनम् ॥ ४६ ॥ स्रानित्यस्वपच्चे जात्या पूर्वपच्चयति । स्रानवस्थायित्वे च वर्णापलब्धिवत्तद्रुपप-

त्तिः (१) ॥ ५० ॥

वर्णानामनवस्थायित्वे ऽपि यथा प्रत्यन्तं भवति तथा विकारोऽपि स्यादित्यर्थः ॥ ५० ॥

पच्छये समाधानमाह।

विकारधर्मित्वे नित्यत्वाभावात् कालान्तरे विकारापपत्तेश्चाप्रतिषेधः । ५१॥

नित्यत्वासम्भवात् नित्यत्वेन विकारित्वस्य विरो-धात्। तथाहि नित्यत्वं ध्वंसाप्रतियोगित्वघटितं विका-रित्वं च वस्त्वन्तरानुगुण्ध्वंसप्रतियोगित्वघटितिमिति स्फुटो विरोधः। न च मृदेाऽविनाशेन मृद्धिकारो घटान्यि यथा तथा इकारादेरविनाशेनेव यकारादिविकार है वाच्यम्। यकारादिप्रयोगे इकाराद्यनुपल्च्धेः। स्नित्य-त्वपच्चे ऽपि वर्णविकारो न सम्भवतीत्याह। कालान्तर इति। इकारादिविनाशानन्तरं यकारादिप्रयोगात्। स्नप्रति-वेषो वर्णस्याविकारित्वप्रतिवेधो नेत्यर्थः। तथा च वर्णस्य द्वितीयच्णे प्रत्यचं सम्भवति विषयस्य वर्णस्य सत्त्वात्। प्रकृते तु दिधरान्द्रयोगानन्तरमञ्जेतिप्रयोग एव दध्य-

<sup>(</sup>१) यतत्युत्रव्याच्यानान्ते दति सूत्रार्धं दति निव्धितं न्यायतत्त्वानोके बाब-कतिमियेः । तत्र वर्णोपनिध्यविद्वकारोपपत्तिरिति पाठः । तिद्वकारोपपत्तिरित्यन्त्रत्र

<sup>(</sup>२) भाष्यकारीऽनेवाचे सूत्रं पठित । विकारधर्मित्व इति । इति तात्वर्षः

### द्वितीयाध्यायद्वितीयाच्चिकम्। सू० ५०-४४। १४४

श्रेतिभाषात् तदानीमिकारस्यासन्वादुत्तरवर्णस्य पूर्वव-णैविनाशकत्वात् न हि प्रकृतेस्तद्वयवस्य वा असन्वे विकारः सम्भवतीति भावः॥ ५१॥

युक्तयन्तरमाह।

प्रकृत्यनियमात् ।। ५२॥

कदाचिचकारस्थले इकारी यथा विध्यतीति। कदा-चिचेकारस्थाने यकारा यथा दध्यत्रेति। एवं सति प्रकृति-विकृतिभावा न सम्भवति न हि कदाचित् चीरं दिधविकृ-तिरिति भावः। सूत्रार्थस्तु प्रकृत्यनियमात् प्रकृत्यनियम-प्रसङ्गादिति॥ ५२॥

छलेन शक्ति।

श्वानियमे नियमान्नानियमः (२) ॥ ५३॥

प्रकृत्यनियमस्य नियमान्न प्रकृत्यनियम इत्यर्थः 11 43 11

कृपाति । नियमानियमविराधादनियमे नियमाञ्चा-प्रतिषेधः (३) ॥ ५४ ॥

श्रनियमे नियमाचौ। अनियमप्रतिषेध उक्तः स न सम्भवति कुतः नियमानियमयार्विरोधात्। अनियमा निय-

<sup>(</sup>१) स्तत्स्त्रव्याख्यानान्ते इति सूत्रार्थं इति लिखितं न्यायतत्वालोके वाच-स्पतिमियैः। क्वचित् प्रक्रत्यनियमाद्वर्णविकाराणामिति मुचपाठे। दृश्यते । न्यायमुची-निबन्धन्वायतत्त्वामाकवात्तिकेषु तु प्रकत्यनियमादित्येनायन्मात्रं मुत्रमिति दृत्रयते ।

<sup>(</sup>२) त्रनिषमे नियमावानियमः। सूत्राचांश्रनियमा नास्तीतीति वात्तिकम्। यसक्याख्यानान्ते पति सुत्रार्थ इति लिखितं न्यायतस्वासेके वाचस्यतिमियेः।

<sup>(</sup>३) चनुजातप्रतिविद्धयारेबत्वानुपपन्नेरिति विरोधः मुत्रार्थं इति वार्कि कम् । बच्चोत्तरबुवम् । नियमानियमेत्यादि न्वायतत्त्वाचाचे वाचस्यतिमिचाः । व्याख्या-नान्ते च इति सुत्रायं इति तत्रेव।

१५६

## न्यायसूत्रविवरणे

माभावस्तिसान् सित नियमासम्भवादिति भावः। चका-राद्नियमस्य नियमे ऽपि प्रकृत्यनियमस्तद्वस्य एवेति सूचितम्॥ ५४॥

ननु वर्णस्याविकारित्वे कथं वर्णविकारच्यवहार

इत्यतस्तमुपपाद्यति ।

गुणान्तरापत्युपमर्दज्ञासवृद्धिलेशक्षेषेभ्य-स्तु वर्णविकारापपत्तेवर्णविकारः ॥ ५५॥

तुरवधारणे। वर्णविकारोपपत्तरेव वर्णे विकारसाद-रयादेव वर्णविकारव्यवहार इत्यर्थः। तथा च भाक्त एव व्यवहार इति। साद्दर्यं विवृणोति। गुणान्तरेत्यादि। गुणान्तरापत्तिर्धर्मिणि सत्येव धमीन्तरापितः। यथादासे उनुदात्तत्वम्। उपमदी धर्म्यन्तरप्रयोगो यथा अस्तेर्भः। इति। दिर्घस्य इस्वत्वम्। वृद्धिईस्वस्य दिर्घत्वम्। लेशः स्वल्पता यथा अस्तेरकारलोपः। रलेष आगम इति॥ ४५॥

समाप्तं शब्दपरिणामप्रकरणम् ॥ १-शाब्दबोधे पदपदार्थयोः सम्बन्धा नियामकोऽन्यथा-ऽतिप्रसङ्गरनत्र यादशशब्दस्य यादशार्थे तादशसम्बन्धस्य तादशार्थवे।धप्रयोजकत्वं तादशशब्दं तादशार्थांश्च कमे-णाह ।

ते विभक्त्यन्ताः पदम् ॥ ५६॥

ते शब्दाः। विभक्तिश्च सुप्तिङ्भेदेन द्विविधा। षहुवचनान्ता गणस्य संसूचका इतिन्यायेन षहुवचन

<sup>(</sup>१) श्रमेषेभ्यस्तु विकारोपवत्तेरिति पाठोध्यत्र । सूत्राची गुग्रान्तरापत्त्वादेरावेश इति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) तत्र पटार्थः पटमनिरूप्य निरूपियतुं न शका इत्यादी तस्तदागाय सूत्रम्। ते विभक्तयन्ताः पटमिति न्यायतत्त्वालोको वाचस्यतिमित्राः।

### ब्रितीयाध्यायब्रितीयाद्भिस्। सू० ५४-५६। १५७

निर्देशात् नुप्तविभक्तिकानामपि ग्रहणम् । विभक्तपन्तानां लुप्तविभक्तिकानां च शब्दानां तत्तदानुपू-वीविशेषेणैव पदशब्दशक्यत्विमितिसूचनाय बहुवचनम्। पदशब्दस्य नानार्थत्वमिषृमेव । विभक्तयन्तत्वस्य पदशब्द-शक्यतावच्छेदकत्वे घटसुइत्यादेरपि तदापत्तेः। एवं च शक्तिसम्यन्धेन पद्शब्दवत्त्वमेव तल्लज्ञणम् । यद्यपि शा-व्दवाधौपियकशक्तिग्रहे विभक्तयन्तत्वादिभानमनपेचितं तथापि विभक्तपन्तपद्ज्ञानामाकाञ्जाज्ञानरूपतया स्वा-तष्रयेण शाब्दहेतुनालाभाय वचनमिदम्। अन्यथा निर्विभ-क्तिकादपि पदाच्छाव्दवाधापत्तेः। वस्तुतः कीदशशब्दः शाब्दवेधोपयोगीति प्रश्ने सूत्रमिदम् । तस्य च विभक्तय-न्ताः शब्दाः पदं प्रत्यायकमिति तदर्थः। प्रत्येकक्षेण शाब्द-बाधापयागितालाभाय बहुवचनं वेदाः प्रमाणमितिवदेक-वचनान्तता नपुंसकलिङ्गता चेति। पद्शब्दशक्यतावच्छे-दुकं तु शक्तिमत्त्वमेव लाघवात्। पद्यते ज्ञायते उनेनेतिच्यु-हपत्तेः शक्तिमतामेव पद्ष्यवहारः । केचित्तु विभक्तिः शक्तिरन्तः सम्बन्धस्तेन शक्तिमन्त इत्यर्थः । अत्र बहुत्व-मविविचतं सूत्रे विङ्गसंख्याकालाश्चातश्चाणीतिन्यायादि-त्याद्धः ॥ ५६॥

यस्य पदस्य योऽर्धः स तेन प्रतीयते। पदस्येति षष्ट्र्यथां वृत्तिरूपसम्बन्धः वृत्तिश्च शक्तिलच्यान्यतररूपा। तत्र शक्यसम्बन्धः वृत्तिश्च शक्तिलच्यान्यतररूपा। तत्र शक्यसम्बन्धा लच्चणा शक्तिश्च श्रस्माच्छव्दाद्यमथीं बोन्द्रिय इतीश्वरेच्छाविषयता सा च व्यवहाराद्यनुमेया किचिदुपमानगम्या च। धातुविशेषादेरथीवशेषे शक्तिस्तु व्याकरणाचनुशासनते। निणीयते। पश्चादिपदानामपि लोमवञ्चाङ्ग्रलवन्त्वरूपपशुत्वे पश्चादिपदस्य मुख्यप्रयोग

#### न्यायसुत्रविवरणे

विरहेण तक्षिशिष्ट एव शक्तिनिरूपिता। गवादिपदशक्तिस्तु
गवादै। सन्दिन्धेति तम्रिणीयाय संशयं दशीयति।

तदर्थे व्यक्त्याकृतिजातिसन्निधावुपचारात् संश्रयः (१) ॥ ५० ॥

व्यक्तिर्गवादिः। श्राकृतिरवयवसंस्थानविशेषः। जा-तिर्गात्वादिः। तासां सिन्निचै। एकदा उपचारात् पद्ञाना-नन्तरापस्थिते।। तद्धें तद्धेत्वस्य तच्छक्तेरिति यावत्। संशया जाते। वा व्यक्तै। वा श्राकृते। वा तत्समुद्यये वेति संशय इत्यर्थः। तद्धे इति भाष्यकारेण प्रितम्। केचित्तु स्त्रमिदं भाष्यकारस्येत्याहुः॥ ५७॥

तत्र व्यक्तिशक्तिवाद्मितमाह।

याश्रव्यसमूहत्यागपरिग्रहसंख्या वृद्धाप-षयवर्णसमासानुबन्धानां व्यक्तावुपचाराद् व्य-क्तिः (२) ॥ ५८ ॥

पदार्थ इति शेषः । या गमनम् । समासः सम्यक् स्थितिः सम्बन्धा वा। अनुबन्धः प्रयोजनम् । एतेषामुपचा-राद् गोपदार्थान्ययित्वेन प्रयोगाद् व्यक्तिरेव गवादिपद्श-क्येत्यर्थः। जात्याकृत्योस्त्वन्वयेवाधादिति भावः। उदाह-रणं यथा । गैार्गच्छति गैाः शब्दायते गवां समूहः गां द्दाति गां प्रतिगृह्णाति दश गावः गैाः स्थूला गैाः कृशा गैाः किपला गैाः शेते गोर्मुखं गैाः प्रसूते इत्यादि॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) इदं भाष्यमिति केचित्। वस्तुतस्तु दुवाधादिस्वरसात् मूत्रमेव तदर्षे इत्यं प्रस्तु भाष्यकतः पूरणमिति पतिभातीति विश्वनाथपञ्चाननाः। यतत्पूत्रव्यास्यानान्ते इति मूत्रार्थे इति किखितं न्यायतस्वानोके वासस्पतिमित्रैः। तत्र न्यायमूचीनि- अन्ये च तदर्थं इति सृत्रपाठो नास्ति।

<sup>(</sup>२) शब्दस्य प्रयोगसामर्थ्यात् पटाश्रीवधारणिमिति प्रयोगपटश्रीनाथै याशब्दा-दिसुत्रमिति वार्त्तिकम्। पूर्वपत्रसूत्रं याश्रब्दोत्यादि न्यायतत्त्वासोके वाचस्पतिमित्राः।

## ब्रितीयाध्यायद्वितीयाद्भिकम् । सू० ५७-६०। १५६

#### प्रतिचिपति।

न तदनवस्थानात्(१) ॥ ५६ ॥

व्यक्तिने पदार्थः तन्मात्रस्यानवस्थानाद्नुपस्थितेः। जात्यादिपुरस्कारेणैव गवादेः शाब्दवेषि भानात्। व्यक्ति-मात्रस्य शक्यत्वे गवादिपदाद् गोव्यक्तिमात्रस्य वेषिः स्याच्छाब्दवेषिविषयत्वस्य वृक्तिप्रयोज्यत्वनियमादिति भावः॥ ५६॥

गमनायुपचारस्तु लच्चणयापि सम्भवतीति न शक्ति-साधक इत्यभिप्रायेण तद्दशान्तमाह ।

सहस्य ग्यानतादर्ध्य वृत्तमानधारण सा-मीप्ययोगसाधनाधिपत्येभ्या ब्राह्मणमञ्चकट-राजशक्तु चन्दनगङ्गाशाकटा चपुरुषेष्वतद्भावे ऽपि तदुपचारः (२) ॥ ६०॥

सहचरणादिसम्बन्धेभ्या ब्राह्मणादै अतद्भावे ऽपि तत्पदाशक्यत्वे ऽपि तद्गुपचारः तत्पद्व्यवहारः । यद्धा-दिपदाशक्यत्वे ऽपि यद्ध्यादिप्रयोग इति यावत् । एवं गोप-दाशक्यत्वे ऽपि गबादै। गौर्गच्छतीत्यादिव्यवहारसम्भव इति आवः । क्रमेणादाहरणं यथा यष्टिं भोजयेत्यत्र सह-चरणात् संयोगविशेषाद् यष्टिपदस्य यष्टिघरे ब्राह्मणे तच्णा । मच्चाः कौशन्तीत्यत्र स्थानात् स्थितेम् चपदस्य

<sup>(</sup>१) न तदनवस्थानादिति सूत्रम्। नानेन गोशब्देन व्यक्तिमात्रं शुद्धमुच्यते। यद्ययं व्यक्तिमात्राभिधायकोऽभविष्यत् तेन यस्यां कस्याञ्चिद् व्यक्ते। प्रत्ययोऽभविष्यदिति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) क्र पुनर्निमित्तादंतदभावे ऽपि तदुपचारे। दृष्ट द्वित तस्योपपादनार्थे सञ्चरणादिमूत्रीमित वार्त्तिकम् । क्विषच्च व्यक्तिमात्रे प्रयोग उपचारात् तिचमित्ते।प-दर्भनाय सूत्रं सहवरणेत्यादि न्यायतत्त्वासेको वाचस्मतिमित्राः।

#### न्यायसुत्रविवरणे

मच्चस्ये लच्णा। सूत्रे मच्चपदमपि मच्चस्यपरम्। कटमान्यान्तित्यन्न तद्र्यकत्वाद् वीरणे कटपदस्य लच्णा। सूत्रस्य कटपदमपि वीरणपरम्। नियमाद् बिभेतीत्यन्न वृत्तादनुशा-सनादिता नियमपदस्य राज्ञि लच्चणा। चाढकं शक्तव्य इत्यन्न मानादाढकपदस्याढकपरिमिते लच्चणा। तुलाच-न्दनिमत्यन्न धारणात् तुलापदस्य तुलाधृते लच्चणा। गङ्गायां योष इत्यन्न सामीप्याद् गङ्गापदस्य तीरे लच्चणा। सूत्रस्य-गङ्गापदमपि तीरपरम्। कृष्णः शकट इत्यन्न योगात् कृष्णप-दस्य कृष्णद्रव्यवति लच्चणा। अन्नं प्राणा इत्यन्न साधनात् प्राणपदस्य प्राणसाधने लच्चणा। राजायं गच्छतीत्यन्न च्याधिपत्याद्राजपदस्य राजपुरुषे लच्चणेत्यादि॥ ६०॥

श्राकृतिरेव शक्येतिमतमुपन्यस्यति । श्राकृतिस्तदपेत्तत्वात् सत्त्वव्यवस्थान-

सिद्धेः<sup>(१)</sup> ॥ ६१ ॥

श्राकृतिः शक्या कुतः सत्त्वस्य प्राणिना गवादेवर्ष्व भी स्थानसिद्धेव्यवस्थितत्वसिद्धेस्तद्पेच्त्वादाकृत्यपेच्यत्वात् । गौरयमित्यादिव्यवहारस्याकृत्यपेच्यत्वादाकृतिरेव शक्ये-त्यर्थः । श्रथवा श्राकृतिसहितव्यक्तिः पदार्थः तद्पेच्या-दित्यादेः पूर्वीक्त एवार्थः ॥ ६१॥

श्राकृतिशक्तिपचं निरसन् जातिशक्तिपच्माह। व्यक्त्वाकृतियुक्ते ऽप्यप्रसङ्गात् प्रोद्धगा-दीनां मृद्गवके जातिः(२)॥ ६२॥

व्यक्तयाकृतियुक्ते मृद्गबके मृत्तिकारचितगवाकृति-

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यानान्ते इति सूत्रार्थ इति न्यायतन्त्रालोके वावस्पतिमियाः।

<sup>(</sup>२) एतद्व्याक्यानान्ते दति सूत्रार्घ दति न्यायतन्त्वालोके वाचस्पतिमित्राः।

#### बितीयाध्यायबितीयाहिकम्। सू० ६१-६३। १६१

\*यक्तै। प्रोच्णादीनामप्रसङ्गादसम्बन्धात् गां प्रोच्येदि-त्पादिविधिपाप्तप्रोच्चणादिपसङ्गादिति यावत् । व्यक्ति-राकृतिवा न शक्या किं तु जातिरेच सद्गवके तादशजा-तिविरहाम्र देाष इति भावः ॥ ६२॥

जातिशक्तिं निराकरोति। नाष्ट्रतिव्यक्त्यपेद्मत्वाज्जात्यभिव्यक्तेश्च<sup>(१)</sup>

॥ ६३ ॥

न जातिमात्रं पदार्थः। जात्यभिव्यक्तेजीतिशाब्द-बेषिस्य। आकृतिव्यक्तयपेत्त्वादाकृतिव्यक्तिविषयकत्व-नियमात्। तथा च जातिमात्रस्य पदार्थत्वे तन्मात्रतात्प-र्येण गार्नित्येत्यादिप्रयोगः स्याद् गार्गच्छतीत्यादिमुख्य-प्रयोगे। जिस्सात्। न च गोपद्धर्मिकशक्तिसंसर्गकगा-त्वप्रकारकं ज्ञानं गात्वप्रकारेण गाः स्मरणे तादशशाब्दबाधे च हेतुरिति नापसङ्गातिप्रसङ्गाचिति वाच्यम् । तद्विषय-क्षिज्ञशाब्दबाघे तदंशे वृत्तिज्ञानस्यापेत्ति तत्वाद्नयथा लच्छा-माञ्चाच्छेदापत्तेः गङ्गाप्रवाहादी गङ्गापदशक्तिग्रहस्यैव गङ्गा-प्रवाहस्येव तीरस्यापि शाब्दवाधहेत्रवापगमस्यापि सम्भ-वात । तात्पर्यज्ञानादिकमेव तयेाः कालभेदनियामकम्। न च प्रवाहे शक्तिरूपसम्बन्धज्ञानं कथं तीरसारकं स्था-दिति बाच्यम्। तथा सति गातवशक्तिज्ञानस्यापि गासा-रकत्वान् पपत्तेः। न च गोत्वशक्तिज्ञानं परम्परासम्बन्धेन कर्मत्वादा गातवशाब्दवाधजनकमनन्तरं च परम्परासम्ब-न्धेन गात्वहेतुनैव गवादिव्यत्तयनुमानमिति वाच्यम् । तादृशानुमानं विनापि गापद्रअवणानन्तरं गावाधस्यानु-

<sup>(</sup>१) चकाररिहतः मूत्रपाठोऽन्यत्र । सतद्वाख्यानान्ते इति सूत्रार्थं इति न्याय-सत्त्वालाके वाचस्पतिमित्राः।

भविकत्वाद् गोत्वत्वेनोपिश्यत्यिनयमेन तेनानुमानास् म्भवाच । न च गोत्वत्वाविच्छन्न एव शक्तिरिति तद्ग्रहे नियतगोत्वत्वोपिश्यितिरिति वाच्यम् । गोत्वत्वेन शक्ति-स्वीकारे तदपेच्य लाघवात् स्वरूपता गोत्वविशिष्टे शक्ति-स्वीकारस्योचितत्वादिति दिक् ॥ ६३ ॥

सिद्धान्तमाह।

जात्याकृतिव्यक्तयस्तु पदार्थः (१) ॥ ६४॥ पदार्थ इत्येकवचनमेकशक्तिसूचनाय। एकवचनार्थ-स्यैकत्वस्य शक्तिरूपपदार्थत्वे उन्वयात्। जाता शक्तिस्वी-कारा गवादिपदानां मुख्यप्रयोगे गोत्वादिना गवादेः शाब्दबोधो न तु द्रव्यत्वादिनेतिनियमाय । आकृतौ श-क्तिस्तु ताद्र प्येण बाधस्यानुभविकत्वात्। न चेश्वरेच्छावि-पयत्वरूपशक्तेविषयभेदविभिन्नतया कथमेका शक्तिस्त्रि-ष्विति वाच्यम् । गौर्गापद्जन्यबेाधविषया अवत्वितीश्वरे-च्छाविषयता गापदशक्तिस्तत्र बाधविषयता स्वरूपसम्बन् न्धेन व्यक्ती भासते समवायसम्बन्धावच्छिन्नावच्छेदक-तासम्बन्धेन जाता भासते विशिष्ठाधिकरणकवैशिष्ट्य-बाध इव तादृशेच्छायां विशेष्यतावच्छेदके विधेयस्य भा-नस्वीकारात्। एवं च तादशबाधविषयत्वप्रकारतानिरूपि-तविशेष्यतात्मकशक्तिस्त्रिष्वेव तादृशविशेष्यतानां मिथा भिन्नत्वे अपि तादशबोधविषयताप्रकारतानिरूपितविशे-ष्यत्वत्वेनानुगमादैक्याक्तिः। एवं यत्र तादृश्योधविष-यता स्वरूपसम्बन्धेन इच्छायां भासते तस्य विशेष्यतया

<sup>(</sup>१) सिद्धान्तमुत्रम् । व्यक्त्याकितज्ञातयस्तु पदार्थं इति न्यायतस्त्रालेके वाच-स्पतिमित्राः। तस्मात् साधु पारमवे सूत्रं व्यक्त्याकितज्ञातयस्तु पदार्थं इतीति तात्यर्ध-दीका । स्वमन्यत्रापि व्यक्त्याकतीत्यादिपाठक्रमे। दृश्यते।

#### दितीयाध्यायदितीयाहिकम्। स्० ६४-६४। १६३

शाब्दबोधे भानं यत्र च यादृशसम्बन्धाविच्छन्नावच्छेद्कतासम्बन्धेन भासते तस्य तादृशसम्बन्धेन तत्र भानमिति
नियमस्तेन जात्यादेने स्वात्रकृयेण विशेष्यविधया वा भानम्। श्रत एव जात्याकृतिविशिष्टे गवादिपदानां शक्तिरिति
व्यवद्भियते। तद्धिशिष्टे शक्तिरित्यनेन तदंशे श्रवच्छेद्कतासम्बन्धेन विशेषणतापन्नवोधविषयताप्रकारतानिरूपितविशेष्यताया बोधनाद् विशिष्टशक्तिज्ञानमेव शाब्दवोधहेतुरिति विशेषणं परित्यज्य केवलविशेष्ये शक्तिज्ञानान्न व्यक्तिशाब्दबोध इति। इदं च गवादिपदाभिप्रायेण तत्रैवाशक्कनात् तेन पश्चादिपदस्थले पशुत्वाद्यपाधिविशिष्टे
शक्तिः। गुणादिपदस्थले गुणत्वादिजातिविशिष्ट एव शक्तिस्तत्राकृतिविरहादिति दिक् ॥ ६४॥

व्यक्तेविशेष्यतया मुख्यत्वेन प्रथमत एव तत्र जिज्ञा-सोद्यात् तां लच्चयति।

व्यक्तिगुंगविशेषात्रयो मूर्त्तः (१) ॥ ६५॥

गुणविशेषा धर्मविशेषा जातिरिति यावत्। तदाश्र-यत्वं समवायेन। मूर्त्तः स्वाश्रयसमवेतत्वसम्बन्धेनाकृति-विशिष्ट इत्यर्थः। न च निरुक्तसम्बन्धेनाकृतिमत्त्वमेवास्तु किं जात्याश्रयत्वविशेषणेनेति वाच्यम्। प्रत्येकं लच्चण्डये तात्पर्यात्। न च जात्याश्रयत्वरूपलच्चणमात्मादावतिच्यातं तस्याकृतिविरहेण निरुक्तत्रितयशक्तपदार्थव्यक्तित्वाभा-वादलद्यत्वादिति वाच्यम्। गुणविशेषपदेनावच्छिन्नपरि-माणस्य नित्यावृत्तिजातेवा उक्तत्वात्। स्रथवा गुणविशेषा-श्रयो व्यक्तिर्मूर्त्तिश्चेत्यर्थः। तथा च निरुक्तगुणविशेषाश्रयत्वं

<sup>(</sup>१) व्यक्तिनवर्णप्रतिपाटनाधे व्यक्तिगुंगविशेषायया मूर्त्तिरित सूत्रमिति वर्तिकम्। व्यक्तिनवर्णाय मूत्रं व्यक्तिरित्यादि न्यायतत्वानोके वाचस्पतिमिशाः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

लक्षणम्। व्यक्तिपदम् क्तिपद्योः पर्यायतेति भावः। इदं च गवादिपद्शक्यव्यक्तिलक्षणम्। व्यक्तिपद्प्रवृत्तिनिमित्तं च ज्ञेयत्वं पदार्थमात्र एव व्यक्तिपद्प्रयोगात्। प्रमेयत्वं तु न तथा तस्य ज्ञेयत्वापेक्या गुरुत्वात्। वस्तुतो गुण्विशेषा-श्रयो मृक्तिरित्येकं लक्षणम्। श्रात्मादिवारणाय मृक्तिप-दम्। द्यणुकपदाद् द्यणुकादेराकृतिपुरस्कारेण वेष्यस्य निय-मात् तत्रातिव्याप्तिवारणाय गुण्विशेषाश्रयत्वम्। तद्र्थस्तु महत्त्वाश्रयत्वं लैकिकप्रत्यक्तिषयत्वं वेति। श्राकृतेर्वि-शेषण्विषया पद्शक्यत्वे ऽपि न प्रवृत्तिनिमित्तत्वं किं तु जातरेव शक्यत्वं सति शक्यवृत्तित्वं सति शक्योपस्थितिप्र-कारत्वमितिप्रवृत्तिनिमित्तलक्षणात्। द्रव्यत्वादेर्गवादि-पद्पवृत्तिनिमित्ततावारणाय शक्यत्वं सतीति। श्राकृ-तिवारणाय शक्यवृत्तित्वं सतीति। द्रध्यादेः समवायस-म्बन्धेन द्रिवृत्तितया द्रध्यादिपद्प्रवृत्तिनिमित्ततावार-णाय विशेष्यदलमिति॥ ६५॥

विपरीतक्रमलन्धामाकृतिं लच्चयति । स्राकृतिजीतिलिङ्गाख्या (१) ॥ ६६ ॥

जातेर्लिङ्गं व्यक्षकं तदेवाख्या यस्याः सा। श्राकृतिश्र स्वसमवायसमवेतत्वलच्चणपरम्परासम्बन्धेन गवाद्यवय-वसंस्थानरूपाकृतिप्रकारकज्ञानस्य गात्वादिप्रत्यच्चहेतुत्वा-दिति भावः। केचिचु जातिर्द्रव्यासमवायिकारणतावच्छे-दिका जातिर्लिङ्गं धर्मा यस्याः सेत्यर्थ इत्याहुः॥ ६६॥ जातिं लच्चयति।

समानप्रसवात्मिका जातिः(२) ॥ ६०॥

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिबन्धे दर्भनेन न्यायतत्त्वानीके व्याख्यातत्वेन त्राक्ष-ख्या इति तात्पर्यटीकानेखदर्भनेन चेदं मूत्रमिति प्रतीयते।

<sup>(</sup>२) जातिलज्ञाय सूत्रम् । समानप्रस्वात्मिका जातिरित न्यायतस्त्रालोको वाचस्यतिमित्राः।

#### बितीयाध्यायबितीयाहिकम्। स्० ६६-६७। १६४

प्रसवा लै। किकप्रत्यचात्मकं ज्ञानम्। समानमेकाका-राकलनं धर्मिविषयकं तादृशज्ञानं यस्मात् तादृश आत्मा स्वरूपं यस्याः सेत्यर्थः। तादृशज्ञाने लै। किकप्रत्यच्चरूपं वि-षयविधया जाते हें तुत्वसम्भवादिति भावः। एतेन ताद्व-श्रजाते। प्रत्यच्चं प्रमाणं दर्शितम्। एवं च लै। किकप्रत्यच्चवि-षयमात्रसमवेतत्वं गोत्वादिजातिलच्चणम्। जातिसामा-न्यलच्चणं तु नित्यानेकसमवेतत्विमिति॥ ६७॥

समाप्तं शब्दशक्तिपरीचापकरणम् ॥

इति द्वितीयाध्यायस्य विभागपरीचाद्वारकसाङ्गप्र-माणपरीचणं द्वितीयमाहिकम्॥

> इति द्वितीयोऽध्यायः॥ इति द्वितीयाध्यायविवरणं समाप्तम्॥



# न्यायसूत्रविवरणे वतीयाऽध्यायः।

सपरिकरं प्रमाणं निरूप्य क्रमप्राप्तं प्रमेयं यथाविभागं परीच्णीयमिति प्रथमत आत्मानं चैतन्याश्रयत्वेन परी-चयति।

दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकार्थग्रहणात् (१) ॥ १ ॥ दर्शनस्पर्शनाभ्यां चाध्रुषस्पार्शनज्ञानप्रकारेण । एक-स्पैवार्थस्य बस्तुना ग्रहणात् प्रत्यचात्। योऽहं घटं स्पृशामि सोऽहं घटमद्राचमितिप्रत्यचेणेन्द्रियच्यतिरिक्त आत्मा गृह्यते। इन्द्रियाणां चैतन्यस्वीकारं चध्रुरिन्द्रियस्य चाध्रुष- बन्तं त्वचः स्पार्शनवन्त्वं स्वीकार्यम् । अन्यथापहतनयनस्य स्पार्शनं कुष्टादिरागोपहतत्वचआध्रुषं न स्यात् । एवं चै- कस्य चाध्रुषस्पार्शनवन्त्वानुभवेन नेन्द्रियाणां तदन्त्वं सम्मन् वतीत्यतिरिक्त एक आत्मा सिध्यतीति भावः ॥ १ ॥

श्रत्र पूर्वपचमाह ।

न विषयव्यवस्थानात् (२) ॥ २ ॥

इन्द्रियस्य न चैतन्यविरहः। विषयव्यवस्थानात् वि
षयस्य चाध्रुषादिमत्त्वेनानुभूयमानस्य भेदात्। श्रात्मपदस्य

<sup>(</sup>१) शतत्मुत्रव्याख्यानावसरे त्रथ मन्यसे यावेती दर्धनस्पर्धनप्रत्येये ती घटादिविषयो न व्यतिरेकमात्मने व्यधिकरशात्वाद् गमयत इति। न मूत्रार्थापरिज्ञानात्।
दर्धनस्पर्धनशत्ययावेककर्तृकाविति मूत्रार्थ इति भावस्य भवित्रयेवत्वाद्वेति सूत्रार्थ इति
व वार्त्तिकम्। सिद्धान्तर्भृत्रं दर्धनत्यदि न्यायतस्यानेकि वाचस्यतिमिन्नाः। दर्धनस्पर्धनाभ्यामेकार्थवद्यवादित्यनेन द्वि सूत्रेयोति न्यायवानिकतात्यर्थपरिमुद्धावुदयनाचार्याः।

<sup>(</sup>२) पूर्वपचसुत्रम् । न वि-त् । इति तात्पर्यटीका ।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० १-३ । १६७

नानार्थकत्विमधुमेव। योऽहं स्पृशामि सोऽहमद्राच्रिमत्या-दिप्रत्यचं तु गारोऽहमित्यादिवद्भम एवेति भाषः॥२॥ समाधत्ते।

तह्मवस्थानादेवात्मसद्भावादप्रतिषेधः(१)॥३॥

तद्यवस्थानादेव दर्शनस्पर्शनयाराश्रयभेदादेव इन्द्रि-षभेदादेवेति वा । त्रात्मसद्भावादतिरिक्तात्मस्वीकाराव-श्यकत्वादिन्द्रियाणां चैतन्यविरहप्रतिषेधा नेत्यर्थः। चक्ष-रादै। प्रत्येकं विनिगमनाविरहेणानुमित्यादिस्वीकारास-म्भवः। न च चधुरादेरनित्यत्वेन तद्विनाशे अप्यनुमित्या-चुत्पादात् अवणेन्द्रिय एव तत्स्वीकार इति वाच्यम्। अव-णेन्द्रियस्याकाशस्य कर्णशब्कुल्यवचित्रन्नस्यैव तथात्वं वा-च्यमन्यथा विनिगमनाविरहेण कालादाविप चैतन्यापसे-रिति कर्णशब्कुल्युप्घाते ऽनुमित्यनुत्पादापत्तेरिति भावः। अन्ये तु दर्शनस्पर्शनाभ्यामेकस्यार्थस्य विषयस्य ग्रहणात्। तथा च घटादिपत्यचं विनिगमनाविरहेण चक्षुस्त्वचार्वक् मशक्यमित्यतिरिक्त आत्मा सिध्यति। श्रवणादीनां विष-यभेदसत्त्वादेव दर्शनस्पर्शनमात्रोक्तिः। शङ्कते। न विष-यव्यवस्थानात्। विनिगमनाविरहेण चश्चस्त्वचार्न चैत-न्यस्वीकारो विषयव्यवस्थानात् चक्षस्त्वचारपि रूपस्पर्श-योर्विषययोर्भेदात्। एवं च रूपं पश्यामि न स्पृशामीत्य-चाच्यात्मकविजातीयज्ञानस्य स्पर्शे स्पृशामि न पश्यामीतियतीत्या स्पार्शनात्मकविजातीयज्ञानस्य च सिद्धी चर पि चाच्चपस्य त्वचि त्वाचस्य स्वीकारेण न वि-

<sup>(</sup>१) विवर्षवसाधकत्वज्ञावनाथै च तद्वावस्थानादेवात्मसद्भावादविश्विध इति सूत्रीमिति वार्त्तिकम् । सेन्त्रे त्वर्षे सूत्रं तद्वावस्थानादेवात्मसद्भावादवित्वेध इति न्दायवार्त्तिकतात्पर्यवरिशुद्धासुदयनाक्षायाः ।

तिगमनाविरह इति भावः। इद्मुपलच्णम्। विषयैक्ये ऽपि ज्ञानवैलच्ण्येन विनिगमनासम्भव इति। समाधन्ते। तद्य-वस्थानादेवात्मसद्भावादप्रतिषेधः। विषयभेदादेवात्माति-रिक्तः स्वीकार्यः। श्रन्थथा चचुरादिबहिरिन्द्रियाणां नि-यमितमहत्त्वादिमहस्तुविषयकज्ञानजननस्वाभाव्यादती-निद्रयपरमाण्वादिविषयकानुमित्यादिने स्यात् समवायि-कारणाभावात् चचुरादेस्तदजनकत्वात्। न च चक्षुरादेश्चा-क्षुषादिजनन एव विषयभेद्व्यवस्था न त्वनुमित्यादावि-ति वाच्यम्। विनिगमनाविरहाचचुरादौ तत्स्वीकारास-म्भवात्। एवं चाक्षुषाधीनं स्वरणं चक्षुषि स्वीकार्यं न त्व-गादौ वैयधिकरण्येनासम्भवात्। तथा च चक्षुरुपधाते तत्-स्वरणं न स्यादात्मनस्तु नित्यत्वाञ्चेष देषः। मनसः स्मृत्या-दिसमवायित्वसम्भवे ऽपि श्रग्रे दृष्यत्वादिति जन्यज्ञान-त्वावच्छिन्नसमवायिकारणत्यात्मा सिध्यतीति, प्राहुः॥३॥

समाप्तमिन्द्रियभेदप्रकरणम् ॥ इन्द्रियभेद आत्मनीत्यादिः॥

नतु गैरोऽहं जानामीत्यादिप्रतीतिवलाच्छरीरमैव चेतनमस्तु किमतिरिक्तेनात्मनेत्यत आह।

शरीरदाहे पातकाभावात्(१) ॥ ४॥

पातकपदं शरीरहेत्वदृष्ट्परं तेन पुर्ण्यपापलाभः। तथा च शरीरनाशे पुर्ण्यपापयारभावप्रसङ्गान्न शरीरमात्मेति पुर्ण्यपापयारभावे तदुत्तरकालीनभागादिकं न स्यात् तद्धो-धकशास्त्रादेरप्रामार्णं च स्यात्।शास्त्रप्रामार्णं च प्राग्वयव-

<sup>(</sup>९) एत्त्सूत्रव्याख्यानावसरे तदिदं सूत्रं यस्यात्मा नास्ति तस्यायं देष इति देषप्रतिपादनार्यमिति वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । प्रशेरदाञ्च इत्यादि न्यायतत्त्वालेकि वासस्यतिमित्राः ।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ४-६। १६६

स्थापितमेवेति भावः। शरीरस्य मृतशरीरस्य दाहे पातका-भावात् पापानुत्पत्तेः शरीरस्थात्मत्वे च तद्दाहे हिंसात्वेन पापं तत्कर्तुः स्थादिति भावः। हिंसायां पापं वदतां वैा-द्धानां मते ऽपि समाधानमिदं सम्भवतीति कश्चित्॥ ४॥ शद्धते।

तदभावः सात्मकप्रदाहे ऽपि तन्नित्य-त्वात् । ५॥

सात्मकस्यापि शरीरस्य नाशे तद्भावप्रसङ्गः तन्नित्यत्वात् तस्य शरीरस्य नित्यत्वादावश्यकत्वात् । शरीरं
विना भागाभावेन शरीर एवादृष्ठकल्पनादित्यर्थः । यद्वा
तन्नित्यत्वात् तस्यात्मनो नित्यत्वान्निर्विकारत्वाज् जन्यधर्मानाश्रयत्वादिति यावत् । तथा च शरीरस्यादृष्टस्वीकारेण तद्भावे भागानुत्पत्तिप्रसङ्ग इति भावः । तन्नित्यत्वात् शरीरविशिष्टात्मन्यतिरेकस्य नियतत्वादित्यपि
वद्नित । सात्मकशरीरदाहे ऽपि तद्भावः पापानुत्पादः ।
स्यादिति शेषः । तस्यात्मनो नित्यत्वाच्छरीरदाहकस्य
पापानुत्पत्तेर्भवतैवोक्तत्वादिति भाव इति कश्चित्॥ ॥॥
शङ्कां निरस्यति ।

न कार्याष्ट्रयकर्तवाधात्<sup>(२)</sup> ॥ 🕻 ॥

न शरीरदाहे ऽदृष्टनाशः कार्यमदृष्टं तदाश्रयस्य कर्तु-रात्मनः शरीरस्य नाशे बाधान्नाशाभावात् । तथा चात्म-न्येवादृष्टं तद्धीनात्तरभागस्तु शरीरान्तराश्रयणेनेति

<sup>(</sup>१) न्यायमूचीनिबन्धे टर्भनात् न्यायतस्वानोके व्याख्यातत्वात् तात्पर्यटीकायां तद-त् इति टर्भनादिटं सूचमिति प्रतीयते ।

<sup>(</sup>३) श्रस्यार्थस्य ज्ञापनाव न कार्यात्रयकर्तृवधादिति सूत्रमिति वार्तिकम्। वधातिदि पाठोऽन्यत्रापि।

200

#### न्यायसूत्रविवरणे

भावः । न सात्मकशरीरदाहे पापानुत्पादः कार्य शरीरं तदाश्रयस्य तत्सम्बन्धस्य कर्तुरात्मना बाधात् । तथा च शरीरविशिष्टात्मन्यतिरेकसाधनस्यैव पापजनकत्वादिति भाव इति कश्चित् । न्याख्यानिमदं चिन्त्यम् । प्राणविया-गानुक् लव्यापारस्यैव पापजनकत्वात् तद्भावेन सृतश-रीरदाहकस्य पापानुत्पादा जीवच्छरीरदाहकस्य पापा-रपत्तिश्चेति नात्मसिदिरिति सूत्रत्रप्रयमसमञ्जसं स्या-दिति ॥ ६ ॥

समाप्तं देहभेदप्रकरणम् ॥ श्रात्मनीति पूरणीयम् ॥ प्रसङ्गादाह ।

सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात्(१)॥ १॥

सन्येन वामेन दृष्ट्येतरेण दिच्चिन चक्षुषा प्रत्य-भिज्ञानादिति । वामगालकाविन्छन्नचक्षुषा घटग्रहान-न्तरं तदेवेदं घटग्राहकं चचुरितिदिच्चिणचच्चःप्रत्यभिज्ञान् नाचचेषारभेदसिडिरित्यर्थः॥ ७॥

> ननु चचुवारैक्ये कथं द्वित्वच्यवहार इत्यत श्राह। नैकस्मिन्नासास्थित्र्यवहिते द्वित्वासिमा-

नात्'ः) ॥ ८॥

एकसिन्नेव चचुवि दित्वाभिमानांद् दित्वभ्रमात्

<sup>(</sup>१) सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानात् । सव्येन चत्तुषा दृष्टिमितरेण प्रत्यभिज्ञा-भातीति सूत्रमिति वार्तिकम् । श्वत एव सव्यदृष्टस्येतरेण प्रत्यभिज्ञानादित्येतदवाच्य-मानः । पूर्वाक्तमेविन्द्रियभेदे ऽपि प्रतिसन्धानं प्रकारान्तरेण सूत्रपति । इन्द्रियान्तरिकका-रादितीति न्यायवार्त्तिकतात्यर्थपरिशुद्धावुदयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>२) द्वित्वापनिष्यप्रतिपादनार्थं नेकस्मिन्नामास्यिव्यविद्वते द्वित्वाभियाना-दिति सूत्रमिति वार्त्तिकम्। प्रादर्शपुस्तके नकाररिद्वतः सूत्रपाठः।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ७-१०। १७१

तद्यवहारः। नासास्थिव्यहितत्वमेव भ्रमजनको देाषः सेतु-व्यवहितत्विमव नचाः॥ =॥

शक्ते।

एकविनाशे द्वितीयाविनाशाचेकत्वम् (१) ॥ ६॥

एकविनाशे एकगे। लकाविव्यन्नस्थुनाशे द्वितीयस्था-परगोलकाविष्यन्नस्थाविनाशाद्विनाशप्रत्ययात्र चक्षुरद्वै-तम् । श्रत एव तदाश्रयस्य काण्त्वं नान्धत्वं चेति व्यव-हारः ॥ ६ ॥

शङ्कां निरस्यति।

श्रवयवनाद्ये ऽप्यवयव्युपलुब्धेरहेतुः (२) ॥ १०॥

श्रवयवनाशे ऽपि शाखाद्यवयवनाशे ऽपि । श्रवस्थितावयवैः खर्णडवृद्धाद्यवयव्यन्तरोपलब्धेरत्रापि एकगोलकाविच्छन्नावयवनाशे ऽपि गोलकान्तराविच्छन्नावयवैश्वक्षरन्तरोत्पत्तेनेंकनाशे ऽप्यपरसत्ता चक्षुर्भेद्सिद्धौ हेतुरित्यर्थः । न च शाखाद्यवयवनाशे ऽपि सोऽयं वृद्ध इतिप्रत्यभिज्ञानात कथं खर्णडवृद्धान्तरस्वीकार इति वाच्यम् ।
परिमाणभेदेन द्रव्यभेदात् । प्रत्यभिज्ञानं च यथावस्थितप्वीवयवसमवेतत्वनिबन्धनम्। एवमवयवनाशस्य तत्संयोगनाशस्य चावयविनाशकत्वमन्यथाऽवयविनो नित्यत्वापत्तिः सर्वावयवनाशस्य तत्संयोगनाशस्य च तथात्वे गौरवादिति भावः । न च वृद्धादेरेकत्वस्य सिद्धत्वाद्वयवनाशे
वृद्धान्तरस्वीकार इह तु द्वित्वप्रहेण भेदिसिद्धिरस्तु ताद-

<sup>(</sup>१) न्यायसूचीनिश्रन्थे न्यायतत्त्वालोके च दर्शनात् तात्पर्यटीकायाम् एक-स्वम् इति दर्शनाच्य सूचीर्मास प्रतीयते । नैकत्वमित्यादर्शपुस्तके नास्ति ।

<sup>(</sup>२) ब्रह्मयविनाय इति न्यायतत्त्वानोके पाठः । ब्रस्यापि सूत्रत्वे युक्तिः पूर्वभूतवत् ।

#### न्यायसूत्रविवर्णे

शिबत्वग्रहस्य भ्रमत्वकलपकाभावादिति वाच्यम्। चक्षुषि न प्रत्यच् प्रमाणं किं त्वनुमानं तत्र लाघवादेकस्यैव सिद्धेः। भेदपत्ययस्तु गोलकरूपाश्रयभेदेन नासास्थिव्यवधानेन च सम्भवतीति॥ १०॥

ननु वामचधुर्नेष्टं द्त्तिणं तु न नष्टिमितिप्रतीत्या नाशप्रतियोगित्वतद्भावयोविरोधेन चधुर्द्वयसिद्धा वृत्ता-देर्द्दशन्तस्य वैषम्यमित्यत आह ।

# दृष्टान्तविरेषधादप्रतिषेधः (१) ॥ ११ ॥

द्यान्तिवरोधात् सुसद्यद्यान्तासन्तात् । अप्रति-षेधः चक्षुरद्वैतप्रतिषेधा नेत्यर्थः । तथा च यथा शाखावि-शिष्ठो वृत्तो नष्ठो न तु मूलविशिष्ठ इत्यत्र शाखानाशेन वृत्तनाशो न तु मूलनाशेनेति प्रतीयते तथा वामगोलका-विच्छन्नावयवनाशेन चक्षुर्नेष्टं न तु द्तिण्णेगलकाविच्छ-न्नावयवनाशेनेति प्रतीयत इति भावः ॥ ११ ॥

ननु कतिपयावयवनाशेनेन्द्रियान्तरं न दृष्ट्यस्यताः आह्।

# इन्द्रियान्तरविकारात्<sup>(२)</sup> ॥ १२ ॥

इन्द्रियान्तरस्य रसनादेरम्बद्रव्यादिभावनया वि-कारस्य दर्शनादित्यर्थः। इद्मुपलच्लम् । घर्षणादिना पूर्व-चक्षुनीशेन चक्षुरन्तरात्पादाच ॥ १२॥

(१) तस्योत्तरं दृष्टान्तविरोधादप्रतिषेध इति सूत्रमिति वार्तिकम्।

<sup>(</sup>२) इवं तु न्यायतत्वालोके न धतम् । न्यायमूचीनिबन्धे दृश्यते । तात्पर्यटी-कायां तु इन्द्रि-त् इति सूत्रपतीकधारणरीतिर्दृश्यते । तात्पर्यपरिशुद्धिमते अपीवं सूत्रीमित अमूत्रस्य टिप्पणी द्रष्टच्या । तदात्मगुणसद्भावादप्रतिषेध इतिसूत्रस्थवाति-ककारिकाच्याख्यानन्तरं तात्पर्यटीकाऊता एतेनेन्द्रियान्तरिवकारादिति सूत्रं व्याख्याये-त्युत्तम् ।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ११-१४। १७३

ननु येनेन्द्रियेण यदिषयकानुभवा जातः स्मृतिरिप तदिषयिका तदिन्द्रियजन्येति नियम इति पूर्वचचुषा इपृस्य कथं खण्डचचुषा स्मृतिरित्यत आह ।

न स्मृतेः स्मर्तव्यविषयत्वात् ॥ १३॥

ने क्तदेषः । स्मृतेः स्पर्तव्यविषयत्वात् पूर्वानुभूत-विषयत्वमात्रनियमात् । न तु तदिन्द्रियजन्यत्वनियमा-ऽपीति भावः ॥ १३ ॥

ननु स्मृतिसमवायित्वं तत्तदिन्द्रिये स्वीकार्यं तद-न्यस्यानुपस्थितेरिति कथं पूर्वचचुनाशे स्मृत्युपपत्तिरित्यत आह ।

तदात्मगुगत्वसङ्घावादप्रतिषेधः(२) ॥ १४ ॥

तस्याः स्मृतेरात्मगुणत्वसङ्गावादात्मसमवायितया-नुभवात् प्रतिषेधा यथाक्तप्रतिषेधा नेत्यर्थः । अनुभवा-कारश्च स्मरामीत्यादिरूपः ॥ १४ ॥

श्रथ चक्षुरादिकं चाक्षुषादिसमवायि स्थात् स्मृत्या-दिकं तु विषयसमवेतमस्तु चक्षुरादिनिष्ठत्वे पूर्वचक्षुरतु-भूतस्य खण्डचक्षुषा स्मरणं न स्थात् । श्रनुव्यवसायस्तु श्रवच्छेदकतासम्बन्धेन शरीरे स्मृतिविषयक एव शरीरे श्रात्मत्वाभिमानात्मकश्चेत्यता भाष्यकारसूत्रं यथा ।

<sup>(</sup>१) न्यायतत्त्वालोके नकाररिहतः सूत्रपादः । श्रस्थाचेपसूत्रम् न स्म-त् इति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) एतत्सूत्रव्याच्यावसरे श्रयवा एकस्यानेकविषये। प्रतिसम्यानमनेन सूत्रेगो। पद्मयंत इत्युक्तं वार्तिककद्भिः। परं तु तदेवं भाष्यमतेनेन्द्रियान्तरविकारादिति-सूत्रं व्याख्याय वार्तिककारः स्वमतेन व्याचटे श्रयवैकस्येति। उक्तमेव प्रतिसन्धानं पुनिर्दान्द्रयान्तरविकारद्वारेण दर्शयित सूत्रमित्यादितात्पर्यटीका द्रष्टव्या। न्यायतन्त्र्यानेके १पीदं व्याख्यातं न्यायसूचीनिकन्धे १पि दृश्यते तात्पर्यटीकायां च तदा—धः इति सूत्रप्रतीकधारणरीतिर्दृश्यते। तदात्मगुणसद्भावादिति पादे। १न्यत्र ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

## श्रपरिसंख्यानाञ्च स्मृतिविषयस्य (१) ॥ १५ ॥

श्वपरिसंख्यानादानन्त्यात्। तथा श्व लाघवादतिरिक्त श्वात्मा कल्पनीयः। इदमुपलच्चणम् । स्मृतेरतीतादिविषयः कत्वाच्छरीरस्यानित्यतया पूर्वश्वरीरानुभूतस्य खण्डशरीरे स्मरणं न स्यादन्यथा स्मृतेः पुरुषविशेषीयत्वनियामकाला भश्चेति। इदमपि सुत्रं मुनेरिति कश्चित्॥ १५॥

समाप्तं चक्ष्रहैतप्रकरणम्॥

केचित्त चक्षुद्वेंतमेव सूत्रार्थ मन्यमाना व्याचच्ते। तत्र सिडान्तिनः सूत्रम्। सव्येति। शङ्कते। नैकस्मिन्निति। समाधत्ते। एकेति। शङ्कते। अवयवेति। निराकराति। दृष्टान्तेति। शाखानाशे वृच्चनाशस्यावश्यकत्वाद् दृष्टान्ते। न युक्तः। यहा दृष्टान्तगालकभेद्विरोधादन्यथानुपपन्न-त्वात्। दृष्टं हि मृतस्य चक्षुरिध्छानगालकद्वयं भेदेनैवाप-लभ्यत इति वदन्ति। तिचन्त्यम्॥

मनस्येव चैतन्यादिकमस्तु तस्य नित्यत्वेन स्मरणा-

नात्मप्रतिपत्तिहेतूनां मनसि सम्भवात् (२) ॥१६॥ अतिरिक्त आत्मा न कल्पनीयः । आत्मप्रतिपत्ति-हेतूनामात्मसाधकलिङ्गानां ज्ञानादीनां मनसि सम्भवात् स्वीकारात् ॥ १६ ॥

यद्भां निरस्यति।

# जातुर्ज्ञानसाधनापपत्तेः संज्ञाभेदमात्रम् (३)॥१९॥

<sup>(</sup>१) दूरं तु न्यायतस्वानोके न्याथमूचीनिबन्धे वार्त्तिके चन धतम्। वृत्तिकः साथि नेदं सूत्रं किंतु भाष्ट्रमिति केचिटित्युक्तम्।

<sup>(</sup>२) तत्र पूर्वेवचसूत्रं नात्मप्रतिपत्तिष्ठेतूनां मनीस सम्भवाविति न्यायवानिकताः स्पर्वेपरिशुद्धावुदयनाचार्याः । पूर्वेपवसूत्रं नात्मेत्यादि न्यायतत्त्वानोके वाचस्यतिम्हिन्द्राः ।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायसूचीनिबन्धे दृश्यते व्याख्यातं च न्यायतत्त्वाचेको ।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० १५-१८ । १७५

ज्ञानसाधनोपपत्तेज्ञीनसाधनस्य जन्यज्ञानसामान्य-करणस्य उपपत्तेः स्वीकारात् । संज्ञाभेदमात्रं संज्ञाभेदस्य चाक्षषादिरूपस्य मात्रं नियमः। श्रन्यथा चक्षःसन्निकृष्टस्य त्वगादिसन्निकर्षे चाक्षुषत्वाचादेर्युगपद् त्पाद्प्रसङ्ग इति यत्संयुक्ततया चक्षरादिकं चाक्षषायुपधायकं तदेव मनः। तस्य महत्त्वे चक्षुस्त्वगादै। युगपत्संयागसम्भवेन तद्दोष-तादवस्थ्यमिति तस्याणुत्वं स्वीकार्यं तस्य च चैतन्यस्वी-कारे चैतन्यस्याप्रत्यचापत्तिःसाचात्परम्परया वा महत्त्वश-न्यत्वादिति महत्त्वाश्रयश्चेतने। व्वश्यं स्वीकार्य इति । अथ-वा ज्ञानसाधनस्य सुखादिप्रत्यचासाधारणकारणस्य स्वी-कारात् ज्ञातुः संज्ञाभेदमात्रमात्मेति संज्ञामात्रम्। अतः सातत्यगमने इति सर्वे गत्यथा ज्ञानार्थाश्चेतिसारणात्। च्युत्पिसिद्धमिति शेषः । इत्थं च सुखादिप्रत्यचिमिन्द्र-प्रत्यच्तत्वादित्यनुमानेनेन्द्रियकरणकत्वसिद्धौ पच्धमतावलान्मनः सिध्यति । ततश्च मनः सकर्तृकं करण-ल्बाद् वास्यादिवदित्यनुमानेन मनोभिन्नस्य कर्तुः सिद्धिः। तादृशकरणस्य मनःपद्वाच्यता अत्यादितः सिद्धेति भावः॥ १७॥

ननु व्यासङ्गानुरोधान्न मनः स्वीकियते चाक्षुषा-दीनां यागपद्यनिरासश्च एकतरसामग्रवा अपरफलप्रतिब-न्धनियमाधीन इत्यत आह ।

नियमक्च निरनुमानः । १८॥

एकतरसामग्रीदशायामपरसामग्र्या फलानुत्पाद्नि-यमश्च निरनुमानोऽनुमानादिना न निर्णेय इत्यर्थः । (यथा वायोरतीन्द्रियत्वे ऽपि तद्गतस्पर्शादेः प्रत्यच्वत्वमभ्युपेयते

<sup>(</sup>१) ब्रुटमीय पूर्ववत्।

#### न्यायसूत्रविवरणे

तथा मनसे।ऽतीन्द्रियत्व ऽपि तद्गतज्ञानसुखादेः प्रत्यच् त्वमभ्युपेयते । वस्तुते। मानसेतरप्रत्यच् एव महत्त्वस्य हे-तुता वाच्येति मनसे।ऽपि नातीन्द्रियत्वं द्रव्यमानसे मन-स्त्वेन हेतुत्या न परमाण्यादीनां मानसप्रत्यच्विषयतेति तस्यापि सुखाद्याश्रयस्याणुत्वे एकदा कराद्यवच्छेदेन सुख-स्य पादाद्यवच्छेदेन दुःखस्य चानुत्पादापन्तेः मनसे।ऽणु-त्वेन एकदा करचरणयारसंयुक्तत्वात् असंयुक्तस्य चाव-च्छेदकत्वासम्भवादिति । एवमात्मने। विभुत्वे श्रुतिरिप मानमस्तीति ) (१) ॥ १८ ॥

समाप्तं मनाभेदप्रकरणम् ॥

सिद्धे चात्मिन तद्नादित्वं विना संसारानुपपत्ति-रनादित्वे च तस्य भावतया नित्यत्विमिति जन्मान्तरीया-नुभूतस्य सारणापपत्तिरित्यभिप्रायेणाह ।

पूर्वाभ्यस्तस्तृत्यनुबन्धाज्जातस्य हर्षभय-श्रोकसम्प्रतिपत्तेः ॥ १६॥

जातस्य बालकस्य पूर्वाभ्यस्तानां पूर्वजनमानुभूतव-स्तृनां स्मृत्यनुबन्धात् स्मरणाधीनप्रवृत्त्यादिते। ये हर्षाद-यस्तेषां हास्यरादनादितः सम्प्रतिपत्तेर्दर्शनात् । आत्मनः स्थिरत्विमिति शेषः । एकस्यानुभवाधीनान्यस्मरणस्वीकारे ऽतिप्रसङ्ग इति भावः ॥ १६ ॥

ननु हास्याद्या लाकानां क्रियाविशेषाधीना एव पद्मादीनां विकाशा इवेति कथं तिन्निमत्ततया हर्षाद्यस्त-

<sup>(</sup>१) () एतन्मध्यस्थ्यम्यस्याभिवायविचन्तनीयः।

<sup>(</sup>२) पूर्वाभ्यस्तस्मत्यनुबन्धाज्जातस्य हर्षभयग्रोकसम्प्रतिपत्तेरिति सूत्रमिति वा-त्तिकम् । मिछान्तमृत्रम् । पूर्वाभ्यस्तेत्यादि न्यायतत्त्वनोके वाचस्पतिमित्राः ।

#### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०१६-२२। १७७

न्निमित्ततया च प्रागनुभृतसारणादयः स्वीकार्या इत्या-शङ्कते।

पद्वादिषु प्रवेषिसम्मीलनविकारवत् त-दुपपत्तेः ॥ २०॥

> तदुपपत्तेः हास्याद्युत्पत्तेः ॥ २०॥ सिद्धान्तमाह ।

नेष्णाश्चीतवर्षाकालनिमित्तत्वात् पञ्चा-त्मकविकाराणाम् । २१॥

पाञ्चभातिकपद्मादीनां विकाशमुद्रादिरूपा ये वि-कारास्तेषामुद्धादिकालनिमित्तकत्वात् तथैव तेषाम-न्वयव्यतिरेकात्। मनुद्यादीनां मुखचिकाशादौ कालविशे-षस्यानियतत्वात् हर्षविषादादिनियतत्वाच न पद्मविका-शादिदृष्टान्तेन हर्षादिकमन्तरेष मुखविकाशादिसम्भव इत्पर्थः॥ २१॥

हेत्वन्तरमाह।

प्रेत्याहाराभ्यासकृतात् स्तन्याभिला-

षात्(३) ॥ २२ ॥

प्रेत्य मृत्वा जातमात्रस्य बालकस्याहाराम्यासकृ-तात् प्राग्जन्मभवस्याहारस्याभ्यासा यत इष्ट्रसाधनता-

<sup>(</sup>१) पटमाटिषु प्रवेशधास्मीः नविकारवत् तिर्द्वकार इति वार्निकाटिषु पाठः। विकारे तिर्द्वकार इति न्यायतत्त्वानोके पाठः। एतद्वाख्यावसरे प्रनित्ये प्रिविकारवः र्यनादनेकान्त इति सूत्रार्थं इति वार्निकम्।

<sup>(</sup>२) एतद्वाख्यानावसरे नायमाकस्मिकः पद्मादिप्रवीधसम्मीलनविकार इति मुत्रार्थ इति वार्तिकम्।

<sup>(</sup>१) एतत्सूत्रव्याच्यानावसरे किमचै पुर्नारदं सूत्रमारभ्यते घटायमचैः वृधीभ्य-स्तमुत्रे प्रवातः । मामान्यते।प्रवातस्य विश्वेषज्ञायनाचै सूत्रमित्यदेशः इति वार्तिकम् ।

795

#### न्यायसूत्र विवरणे

दिधीनिचयात् तत्कृतस्तज्जनितसंस्कारात् जीवनादृष्टी-द्योधितात् समुत्पन्नेषृसाधनतादिधीजनित एवंभूतात् स्त-न्याभिलाषात् स्तन्यपानादिपवृत्तेः। अभिलाषपदेन तत् कार्यमवृत्तिवाधनात् । अभ्यासापन्यासात् पुनःपुनः स्पर-णाद् द्वतरः संस्कारा जायत इत्यभियुक्तवचनात् संस्का-रस्य द्वतरत्वं लभ्यते। द्वतरत्वं च ऋदित्युद्बोधकसमव-हितत्वम् । तादशाभ्यासश्च जातमात्रस्य प्रवृत्तिद्श्वेन कल्प्यः। कथमन्यथा तस्येष्ट्रसाधनताधीरनुमानादीनां का-लविलम्बसाध्यत्वादिष्टसाधनादिधियं च विना प्रवृत्त्यनु-पपत्तेरित्यात्मनाऽनादित्वेन नित्यत्विमिति भावः ॥ २२ ॥ शक्ते।

त्रयसे। उयस्कान्ताभिगमनवत् तदुपसर्प-

याम्(१) ॥ २३ ॥

अयसा लाहस्य अयस्कान्ता मणिविशेषस्तत्सन्नि-धाने तद्भिमुखगमनवत् तदुपसर्पणं वालकस्य सन्निधाने स्तनाभिमुखसर्पणम्। न च तत्रेष्ट्रसाधनतादिज्ञानापे त भावः ॥ २३ ॥

समाधत्ते।

नान्यत्र प्रवृत्यभावात् ।। २४॥

ने कि दूष एमन्यत्र अन्यदा प्रशृत्यभावात् । स्तन्स-क्रिधानस्य तद्पसर्पणहेतुत्वे क्षुन्निवृत्तावपि तदुपसर्पणं स्यादिति भावः॥ २४॥

<sup>(</sup>१) पर्वृत्तिमात्रस्य नेकान्तिकत्वज्ञावनार्थमयसेऽयस्कान्ताभिगमनवत् तदुपस पंचिमित सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) नान्यत्र प्रयुत्त्यभावादिति सूत्रीर्मात न्यायवातिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदय-नाबार्याः। श्राक्रिसकत्वप्रतिवेधार्धं च नान्यत्र प्रवृत्त्यभावादिति सूत्रमिति वार्त्तिकम्।

# तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २३-२७ । १७६

न केवलं मनुष्य एक जातमात्रः स्तन्यपानादै। प्रव-तेते पद्याद्याेऽपि जातमात्राः कणादिभच्णे प्रवर्तन्त इत्याह ।

# वीतरागजन्मादर्शनात् । २५॥

रागशून्यस्य जन्मादर्शनात् । रागश्च जातमात्रस्य पारभवीयेषुसाधनताज्ञानाधीन एवेति भावः ॥ २५ ॥

ननु प्रवृत्तिरागाद्या गुणा एव तथा च यथा घटा-त्पत्त्यनन्तरमेव तत्र रूपादिगुणात्पत्तिस्तथा आत्मन उत्प-त्त्यनन्तरमेव तत्र रागादिगुणात्पत्तिः स्यादिति कथमात्म-नाऽनादित्वमित्याशङ्कते ।

सगुणद्रव्योत्पत्तिवत् तदुत्पत्तिः ॥ २६ ॥ सगुणद्रव्यं घटादि । तदुत्पत्तिः सरागातमे।तपत्तिः ॥ २३ ॥ समाधन्ते ।

न सङ्कल्पनिमित्तत्वाद्रागादीनाम्(३) ॥ २०॥

नात्मेरपत्त्यनन्तरं तत्र रागाद्युत्पत्तिः सङ्कल्पा ज्ञानं सुखसाधनतादिज्ञानमिति यावत्।तिन्निमित्तत्वात् तद्धेतु-कत्वात्।रागादीनामित्यन्नादिपदेन बेषादिपरिग्रहः।रागे इष्ट्रसाधनताज्ञानादेर्बेषे च द्विष्ट्रसाधनताज्ञानादेश्च हेतु-त्वमावश्यकमन्यथा रागादेरात्मनि नियतत्वे सर्वदेवैकन्न प्रवृत्तिनिवृत्त्यापत्तेः। एवं रागस्य प्रवृत्तिहेतुत्वं द्वेषस्य निवृत्तिहेतुत्वं प्रवृत्तेश्च चेष्टाहेतुत्वमन्वयव्यतिरेकादिना कन्व

<sup>(</sup>१) सतद्वाख्यावसरे नाभिषायापरिज्ञानात् । नैवमभिषायःकारखनियमेन रामोऽपि तु पूर्वश्ररीरसम्बन्धप्रतिपाटने सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) सगुराष्ट्रव्यात्पत्तिवत् तदुत्पत्तिरित्वनैकान्तिकपत्ते सुन्तिमिति वार्तिकम्।

<sup>(</sup>३) इदं तु न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते व्याख्यातं च न्यायतत्त्वासोके ।

#### न्यायसूत्रविवर्षे

ल्प्यमिति जातमात्रस्य चेष्टादर्शनेन रागादिकं कल्प्यं तेन च प्राग्भवीयेष्ट्रसाधनतादिज्ञानं कल्प्यमित्यनादित्वमात्मन इति भावः । इदमुपलच्णम् । सरागात्मन आकस्मिकत्वे तद्वैचित्र्यं क्रमिकत्वं च न स्यादिति ॥२७॥

समाप्तमनादिनिधनप्रकरणम् ॥ श्रात्मन उत्पत्तिविनाशराहित्यप्रकरणमित्यर्थः ॥ क्रमप्राप्ते ऽर्थे परीच्णीये प्रत्यच्त्तया मानुषादिशरीरं पार्थिवतया परीच्यति ।

पार्थिवं गुणान्तरावलब्धेः(१) ॥ २८ ॥

प्रकरणकमेण पत्त्तया शरीरस्य लाभः । तत्र च प्रसिद्धतया मानुषादिशरीरमेव पत्तः पर्यवसितः । पार्थिवं पृथिवीसमवायिकारणकं पृथिवीति यावत् । गुणान्तरस्य तेजस्रादिव्यावृत्तगन्धनीलरूपादेकप्रतब्धेरित्यर्थः ॥ २८ ॥

मतान्तरमाह।

पार्थिवाप्यतेजसं तद्गुगो। पलक्येः(२)॥ २६॥

मानुषादिशरीरं पृथिवीजलतेजःसमवायिकारणकं तद्गुणेपलब्धेः तेषां पृथिवीजलतेजसां ये गुणा गन्यस्ने-हेाष्णस्पर्शास्तेषामुपलब्धेरित्यर्थः।श्रुतिरिप।सेयं देवतैच्त हन्ताहमिमास्तिस्रो देवता अनेन जीवेनात्मनानुप्रविश्य नामरूपे व्याकरवाणि तासां त्रिवृतंत्रिवृतमेकैकं कर-षाणीति।ईचित्वा सा परमा देवता सृष्टानां देवतानां

<sup>(</sup>१) पार्थिवं तिष्ठिग्रेषगुग्रीपसम्बेरितिमुत्रस्यावतार इति न्यायवात्तिंकतात्व-येपरिगुद्धावुद्रधनाचार्याः । तत्र चायमेव पाठः । सिद्धान्तसूत्रमिति वृत्तिकतः ।

<sup>(</sup>२) मतान्तराभिधानाय चितृत्रीति वृत्तिकतः । श्रन्यवासिष्यज्ञानपूर्वकाणि पूर्वपद्यस्थाणीति न्यायतन्त्रालोके वाचस्यतिमिश्राः । न्यायसूचीनिबन्धे उप्येतानि वर्तन्ते।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २८-३१ । १८१

तेजाऽबन्नात्मिकानां मध्ये एकैकं देवतां त्रिवृतं त्रिरूपां-त्रिरूपामकरोत् । त्रिवृत्करणं नाम तेजाऽवन्नानां त्रयाणा-मेकैकं द्विधा संविभज्य पुनरेकैकभागस्य द्विधा विभागं कृत्वा स्वस्वद्वितीयं स्थूलभागं परित्यज्यान्यदीयस्थूलभा-गयारेकैकस्य योजनम् ॥ २६ ॥

> मतान्तरमाह । निःप्रवासे च्क्रासापलब्धेश्वातुर्भी तिकम्

11 30 11

निःश्वासोच्छासै। प्राणवायोर्व्यापारविशेषै। तथा चैतादशकार्येण तत्कारणवायोरपिशरीरघटकत्वम्॥ ३०॥

मतान्तरमाह।

गन्धक्रेदपाकव्यूहावकाश्चदानेभ्यः पाञ्च-भातिकम्<sup>ः</sup>॥ ३१॥

क्रेंदो जलविशेषा जलविशिष्टपृथिनी वेत्युभयथापि जलमावश्यकम् । पाकस्य तेजःसंयोगाधीनत्वात् तेजः-सिद्धः। व्यूहो निःश्वासादिः। अवकाशदानं छिद्रम्। न चास्मिन् पत्ते त्रिवृत्करणश्रुतिविरोधः तस्य च पद्मी-करणोपलत्तकत्वात्। यद्या आकाशस्य सर्वावकाशतया सर्वाव्यतिरेकाद् वायोश्च सर्वचेष्टाहेतुत्वेन सर्वाविना-भूतत्वात् तयोस्तेजःप्रभृतिष्वन्तभीवं सिद्धवत् कृत्वा त्रिवृत्करणं प्रयोगसीकर्यार्थं श्रुतिराहेति । एतन्मतत्रयं दूषितं भाष्यकारैः । अत्र सन्निहितानां तद्गुणोप-चन्धेरिति भाष्यसिद्धान्तः। अत्र शरीरे सन्निहितानां

<sup>.(</sup>१) पूर्वमूत्रियणी द्रष्टव्या।

<sup>(</sup>२) पूर्वपूर्वसूत्रिष्यको द्रष्टव्या ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

निमित्तीभूतानां संयुक्तानां जलादीनां तद्गुणापलब्धेः स्नेहादिगुणापलब्धेरित्यर्थः । अत्रायमाशयः । एकस्मिन् शरीरे पृथिवीत्वादिनानाजातिस्वीकारे साङ्कर्यप्रसङ्गो द्र-व्यस्य विजातीयद्रव्यानारम्भकत्वनियमभङ्गश्च । नापि पृ-थिव्यादिभिर्विचित्रं द्रव्यं शरीरं जन्यते मानाभा-वात्। न च त्रिवृत्करणश्रुतिरेव मानमिति वाच्यम्। जला-दीनां निमित्ततयैव श्रुतेरपपत्तेः। एवमाकाशस्य रूपादिरा-हित्येनैकत्वेन च नारम्भकत्वं वायारिप नीरूपतया तत्त्वम्। नापि तज्जलमात्रारव्धं नियतगन्धवत्त्वानुपपत्तेः ह्रोदा-दिरहिते अपि शरीरव्यवहारात्। अत एव न तत् तैजसं किं तुमानुषादिशरीरं पार्थिवमेवेति। न च क्लेदेाव्मादेरपचया-पचये शरीरोपचयापचयानुपपत्तिः क्लेदेाष्मादेरवयवाघट-कत्वादिति वाच्यम् । क्लेदादेरवयवाघटकत्वे अपि तद्योगे शिथिलसंयागापन्नावयवैः शरीरस्थुलतादि तद्यागे का-र्यादि तथान्यत्र दर्शनादिति । जलादीनां निमित्ततया प्रवेशादेव पाञ्चभातिकत्वेन व्यपदिश्यत इति ॥ ३१॥

एवं तस्य पार्थिवत्वे श्रुतिरिप मानमित्याह ।

श्रुतिप्रामाग्याञ्च (१) ॥ ३२॥

सूर्यं ते चक्षुः स्पृणोमीतिमन्नान्ते पृथिव्यां ते शरी-रिमिति हि श्रुतिः । तत्र पृथिव्यां शरीरस्य लयाभिधानेन पृथिव्या एव शरीरारम्भकत्वं प्रकृतावेव कार्यविलयादि-ति । एवं वरुणलोके जलीयं स्वर्गे तैजसं वायुलोके वाय-वीयं शरीरम् । तेष्विप पृथिव्यासुपृष्टम्भोऽन्यथा भाग-साधनानुपपित्तिरित्याह भाष्यम् । अप्येतैजसवायव्यानि लोकान्तरे शरीराणि तेष्विप भूतसंयोगः पुरुषार्थत्त्र

<sup>(</sup>१) इदं तु न्यायमूचीनिबन्धं वर्तते व्याख्यातं च न्यायतत्त्वानोको।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३२-३४। १८३

इति । भूतसंवागः पृथिव्युपष्टम्भः । पुरुषार्थतस्रो भागस-म्पादक इति ॥ ३२॥

समाप्तं शरीरपरीचापकरणम् ॥

श्रथेन्द्रियाणि गेालकातिरिक्तत्वेन भातिकत्वेन च परीच्णीयानि । तत्र संशयमाह ।

कृष्णसारे सत्युपलम्भाद्मतिरिच्य चे।पल-म्भात् संश्रयः (१) ॥ ३३ ॥

कृष्णसारे चक्षुगीलके सित विषयोपलम्भात्। अ-सित च तिस्तित्रप्रणीयम् । चकारेण वा व्यतिरेकदर्शनम् । गोलकमेवेन्द्रियमिति बैद्धाः । व्यति-रिच्य गोलकान्निर्मत्य विषयं प्राप्येन्द्रियेणापलम्भाद् वि-षयोपलम्भाद्न्यथा नेति गोलकातिरिक्तमिन्द्रियमिति विशेषद्शिन इति तटस्थानां संशया गोलकमिन्द्रियं न वेति इन्द्रियं गोलकातिरिक्तं न वेति । अत्र व्यतिरिच्य चैत्यादिविशेषविवेचने बैद्धिमतिरासात्र संशय इति सूत्रतात्पर्यम् । तथाहि गोलकं न विषयग्राहकं तदसम्ब-न्धात् तदसम्बद्धेन तद्ग्रहणे अतिप्रसङ्गात् । तथा च विष-यसाचात्कारकरणस्यैवेन्द्रियत्वाद् गोलकस्य चातत्त्वेन नेन्द्रियत्विमिति सिद्धमिन्द्रियं गोलकातिरिक्तम्॥ ३३॥

तत्रातिरिक्तत्वे ऽपि न भौतिकत्वं किं त्वाह्ङ्कारि-कत्वमितिसांख्यमतमाह ।

# महदनुग्रहणात्() ॥ ३४॥

<sup>(</sup>१) संग्रयकारणप्रतिपादनार्थे सूत्रम् कष्णसार इत्यादि वार्निकम् । विप्रतिष-तिहेत्पदर्शनाय सूत्रम् कष्णसार इत्यादि न्यायतस्वानीके वासस्पतिमित्राः।

<sup>(</sup>२) सांक्यपूर्वं महटगुपहणादिति न्यायतस्वानाके वाचस्पतिमिशाः।

महता वस्तुने। जुग्रहणात् चचुषा साचात्कारजननाचक्षुन भातिकम् । भातिकत्वे हि न्यूनपरिमाणेन
चचुषा महता व्यापनासम्भवेन तत्साचात्कारानुपपत्तिरिति । अथवा महदणुग्रहणादिति पाठः । अणान्यूनपरिमाणस्य यथा चचुषा ग्रहणं तथाधिकपरिमाणस्यापि ग्रहणादित्यर्थः । तत्र महता ग्रहणं चक्षुषा भृतत्वे न सम्भवतीत्युक्तम् । केचित्तु पूर्वसूत्रं संशयप्रदर्शनपरम् । तत्र
धाद्धनिरासेन संशयिनरासकिमदं सृत्रम् । तथा च कदाचिन्महतः कदाचिद्णेश्च ग्रहणाद् विषयेन्द्रियसम्बन्ध
एव नियामका वाच्य इति गोलकस्य तद्बाधात् तदतिरिक्तमिन्द्रियं स्वीकार्यं यत्सम्बन्धासम्बन्धाभ्यां विषयग्रहणाग्रहणनियम इति । नन्वतिरिक्तत्वे ऽपि कथं
तत्सम्बन्धोऽतिरिक्तमिप किं क्रृप्तान्तर्गतमुत नेत्यत आह ।
ररम्यर्थेतीति प्राहुः । अभौतिकानोन्द्रियाणीत्यवतारभाष्यं स्त्रादा केचिञ्चिखनित ॥ ३४॥

सिडान्तयति।

रशम्य धमि निक्षि शिषां वात् तहु हि गाम् (१) ॥ ३५॥ रिश्म चक्षुर्गालकाविच्छन्नं तेजः तेनार्थस्य घटादे हिपादेश्च सिन्नकषी वशेषः संयोगसंयुक्तसमवायादि हिपस्त-सात्। तद् ग्रहणं महदादिवस्तु ग्रहणम्। दीपान्महदणु प्रका-धवद् भौतिकत्वे ऽपि सर्वच्यापकत्वमङ्गीकार्यमन्यथा तद्देष्वत् । तथा च पुरः पश्चाहर्तिनां सर्वेषामेव सस्तुनां ग्रहणप्रसङ्ग इति भावः ॥ ३५॥

<sup>(</sup>१) नैयायिकः सांख्यं दुषयति । रशस्य-नम् इति तात्पर्यटीका । सिद्धान्त-सूत्रम् । रशस्यवैत्यादि न्यायतत्त्वानाके वाचस्पतिमित्राः ।

## तृतीयाध्यायमथमाहिकम्। स्० ३५-३=। १=५

गोलकातिरिक्तेन्द्रियस्य वाधमाशङ्कते बैादः। तदनुपलब्धेरहेतुः(१) ॥ ३६॥

तद् गोलकातिरिक्तमिन्द्रियम् । न हेतुः न साद्धा-त्कारकारणम् । अनुपलञ्धेः अनुपलञ्धिवाधितत्वात् । परे-षामसते। प्रिभानान्नाश्रयासिडिः । अथवा गोलकाति-रिक्तं न साद्धात्कारकारणमिन्द्रियं तत्त्वेनाप्रतीयमान-त्वादिति ॥ ३६ ॥

समाधत्ते।

नानुमोयमानस्य प्रत्यवतोऽनुपलिध्यर-भावहेतुः (२) ॥ ३० ॥

ऋतुमीयमानस्य रूपादिसान्तात्कारः सकरणको वु-दित्वादित्याचनुमानगम्यस्यायाग्यस्य वस्तुनः । प्रत्यन्त्-तोऽनुपलिधः सान्तात्काराभावः। नाभावहेतुः न सर्व-कालवृत्त्यभावग्राहक इत्यर्थः । तथा च योग्यानुपल-विधरेवाभावग्राहिका न त्वनुपलिधमात्रम् । योग्यता च महत्त्वे सत्युद्भृतरूपवत्त्वं निरुक्तरस्मेश्चोद्भृतरूपविरहान्न योग्यत्विमिति तद्नुपलिधिन तद्भावसाधिकेति भावः ॥ ३७॥

ननु महतो द्रव्यस्य चक्षुयः कुतो नापलम्भ इत्यत स्थाह ।

द्रव्यगुग्धर्मभेदाच्चापलब्ध्यनियमः(3)॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) तदनुपलब्धेरहेतुः। न चासुषा रिश्मिविद्यत इति सूत्रार्थ इति वानिक्रम्।

<sup>(</sup>२) एवं तर्हींद्र सूत्रं ने।पनब्धेः कारग्रातिपादकीमित वार्तिकम्।

<sup>(</sup>३) उपलब्धिनियम इत्यन्यत्र पाठः। इदं न्यायसूत्रीनिबन्धे दृश्यते न्यायत न्यानाके च व्याख्यातम्। द्रव्यगुण्धर्मभेदाच्चोपनब्ध्यनियम इति । ग्रेवं भाष्य इति वार्त्तिकम्।

द्रव्यमात्रस्योपलिब्धिनियमा न द्रव्यगुण्धमभेदात् द्रव्यगुण्धमिविशेषाणां प्रत्यच्चित्यामकत्वात् । तत्र द्रव्य-धमा महत्त्वरूपादिकं,गुण्धमे उद्भृतत्वादिः तथा चेद्भृतरू-पवत्त्वविरहादेव न चक्षुषः प्रत्यच्चं तादशरूपविरहश्च प्रत्य-चाभावादनुमेयः । यहा द्रव्यधमा महत्त्वोद्भृतरूपादिग्रीण-धमाऽदष्टभिन्नत्वादिः । उपलब्ध्यिनियमा द्रव्यमात्रस्य गुण्-मात्रस्य च न प्रत्यच्चित्यमः । चकारात् कियादीनामण्ये-वमनियमः (१) ॥ ३८॥

ननु चक्षुरादाबुद्भृतह्पमेव कुता न स्वीकियत इ-त्यत् आह ।

कर्मकारितक्चेन्द्रियागां व्यूहः पुरुषार्थ-तन्त्रः (२) ॥ ३६॥

कर्मणे कार्याय प्रत्यचात्मककार्याय कारितः स्वीकृत इन्द्रियाणां व्यूहो रचनाविशेषः समृह इति वा। पुरुषार्थ-साधक इत्यर्थः । तथा च प्रयोजनविरहेणोद्भृतरूपं न रि स्वीक्रियत इति भावः । केचित्तु कर्मकारितोऽदृष्ट्विशेषा-धीन इत्यर्थः । तथा चादृष्ट्विशेष एवाद्भृतरूपविरहे प्रयो-जक इत्याहुः । सूत्रमिदं भाष्यकारस्येति केचित् (३) ॥ ३६ ॥

<sup>(</sup>१) श्रज श्रनेकट्टव्यसमवायादूर्पविशेषाच्य रुपांपनिक्शिरित्येकं सूर्ज न्यायसूची-निस्नन्थे दृश्यते । न्यायतत्त्वालोके तु तत्र कणादसम्मतिषदर्शनाय तत्सूत्रम् महत्यनेकद्र-व्यवत्त्वादूरणच्चोपनिक्शिरिति दृश्यते । एवं च सूर्जार्मात वार्त्तिजम् । काणादसूत्रे तु श्रन्थ श्राः १ सूर दृश्यते ।

<sup>(</sup>२) यतत्व्यतीकधारगानन्तरं ग्रेषं भाष्य द्वांत क्यार्तिकम् । व्याख्यातिमिठं न्यायतस्थालेको वर्तते च न्यायसूचीनिबन्धे ।

<sup>(</sup>३) श्रत्र न्यायसूत्रोद्धारे श्रव्यभिचाराळ प्रतिघाता भातिकथर्म इत्येकमधिकं सुत्रं दृश्यते तत् यत्ते त्यायतत्त्वानोके न्यायसूचीनिवन्धे च नास्ति । वार्तिके तु श्रव्यभिचारी चेति पाठः ।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३६-४२। १=9

ननु महत्त्वे सति रूपवत्त्वमेव प्रत्यच्प्रयोजकमस्तु किमर्थमुद्भृतत्वं रूपविशेषणमित्यत श्राह।

मध्यन्दिने ल्काप्रकाशानुपलब्धिवत्

तदनुपलब्धिः (१) ॥ ४० ॥

महतो रूपवतश्ची क्याप्रकाशस्य मध्या हसम्बन्धिनः सारा लोकेना भिभवाद नुपल व्धिवत् तस्य चक्षुषे । उनुपल-व्धिरित्यर्थः । तथा च रूपमात्रस्य व्यभिचारेण न प्रत्यच-हेतुता । व्यभिचारवारणाय यद्यनभिभृतत्वं रूपविशेषण-मुच्यते तदा प्रत्यच्चकरणत्या सिद्धस्य चक्षुरादेव्यभिचार-वारणायानुद्भृतत्वमपि रूपविशेषणं देयमिति भावः ॥४०॥

ननु चचुषा रूपे सारालाकाभिभवादेव न प्रत्यचमि-त्येव किं नोच्यत इत्यत आह ।

न रात्रावप्यनुपलब्धेः (२) ॥ ४१ ॥

न चत्त्रहपं सीराले।केनाभिभृतत्वेनाप्रत्यत्तं राम्राय-प्यनुपलब्धेः। तथा च चक्षुषा रात्रावनुपलब्धिसम्पादनाय तद्रपस्यानुद्भृतत्वमेव स्वीकार्यमिति भावः॥ ४१॥

द्विसे ऽपि चक्षुषा रूपस्य सारालाकाभिभवा न भवतीत्याह।

बाह्यप्रकाशानुग्रहाद् विषये।पलब्धेरन-भिव्यक्तिते।ऽनुपलब्धिः (३) ॥ ४२ ॥

- (१) इदं तु न्यायतत्वानोके व्याख्यातम् न्यायमूर्वीनिबन्धे अपि दृश्यते ।
- (२) तदेतदुत्तग्द्वाग्कं मूत्रं न राजावप्यनुपलर्व्योरित वार्त्तिकम् । न राजावपीति-मूजमतादिति तात्पर्यटीका ।
  - (३) एतत्यतीकधारणानन्तरं दृष्टाम्तस्थान एवैतत् मूत्रमिति वार्त्तिकम् ।

### 1==

### न्यायसुष्ट्रविवरणे

न श्रभिन्यक्तिर्यत इतिन्युत्पत्त्या कार्याभावप्रयोज-कत्या कारणाभावस्य क्रृप्तत्वादनभिन्यक्तिपदेन उद्भृतस्य पविरहो बोध्यते। तेन चक्षुषेऽनुपलन्धिनं त्वभिभवात्। श्रभिभवे वाधकमाह। बाह्यप्रकाशानुग्रहात्। सारालाका-दिसहकृताचक्षुष इति शेषः। विषयापलन्धेरित्यर्थः। सा-रालाकाभिभृतत्वे तत्सहकारेण प्रत्यस्त्रजननं न स्यादभि-भृतस्य कार्यास्त्रमत्वात्। उद्भृतस्पवन्त्वे चक्षुरालाकाद्विषय-प्रकाशसम्भवेनेतरालाकापेत्वा न स्यादिति भावः॥ ४२॥

नन्वभिभृतस्यापि भर्जनकपालस्थव हे दीहजनकत्वं दृष्टं तथाभिभृतस्य चक्षुषा विषयग्राहकत्वं कल्प्यम् । एव-मनभिभृतालाकसंयागस्यैव विषयप्रकाशकत्वं वाच्यं नाता बह्निप्रकाशानपेत्ता तथाऽभिभवश्च दिवसे सारालाकनेव रात्रावपि केनचिद्धस्तुना कल्पनीय इत्यत आह ।

# श्रिभिव्यक्ती चाभिभवात् (१) ॥ ४३॥

श्रमिन्यक्तिमात्रे भवन्मते ऽभिभवकत्पनात्। श्रमिन्
व्यक्तिश्च स्वस्येव परस्यापि न सम्भवति तत्प्रयोजकस्यानभिभूतत्वाभावात्। स्वाभिन्यक्तौ तस्य प्रयोजकत्वकत्पने
गौरवादन्यथा भर्जनकपालस्थवद्विना परप्रकाशो भवेत्।
एवं रात्राविभभावकवस्त्वन्तरकत्पने गौरवम्। एवमुप्मादेरप्रत्यच्चाय प्रत्यच्चप्रयोजकमुद्भृतत्वं क्षृष्ठं तद् विरहादेव
चश्चुषोऽनुपलिधः। ननु चश्चुषस्तैजसत्वे किं मानमिति
चेत् चश्चुस्तैजसं परकीयस्पर्शाद्यव्यञ्जकत्वे सति परकीयरूपव्यञ्जकत्वात् प्रदीपविदित्यनुमाननैव तत्सिद्धः। तत्र मन-

<sup>(</sup>१) इदं तु न्यायतस्वालोके व्याख्यातत्वात् न्यायसूचीनिखन्ये सत्वात् प्रभिनत् इति तात्वर्यटीकायां सूत्रप्रतीकधारणरीतेश्च सूत्रीमित प्रतीयते ।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० ४३-४६। १८६

श्रादे व्यभिचारवारणाय सत्यन्तम् । घटादै व्यभिचार-वारणाय विशेष्यद्त्तम् । पटादै स्वीयरूपव्यञ्जकत्वाद् द्वि-तीयं परकीयेति । दृष्टान्ते प्रदीपादावसिद्धिवारणाय प्रथमं परकीयेति । प्रभाया दृष्टान्ततासम्भवात् तद्पि वा नापा-देयम् । चक्षुःसन्निकर्षे व्यभिचारवारणाय द्वयत्वं विशेषणं देयम् । एतद्नुमानं च रश्म्यर्थसन्निकर्षविशेषात् तद्ग्रहण-मितिप्रागुक्तस्त्राद्वसेयम् । श्रग्ने च स्पष्टं वद्यति ॥ ४३॥

कचित् प्रत्यच्रमपि इमाणयति।

नक्तञ्चरनयनरिष्मदर्शनाञ्च (१) ॥ ४४ ॥

नक्तश्चराणां विडालादीनां गालकरश्मिद्रश्नाद-न्यथा तमसि तस्य प्रत्यत्तं न स्यात्। तथा च तद्दृष्टान्तेन मानुषादीनां गालकरश्म्यनुमानमिति भावः॥ ४४॥

सन्निकर्षा न हेतुरित्याशङ्कते।

त्रप्राप्य ग्रहणं काचाभ्रपटलस्किटिकान्त-

रितापलब्धेः 🔊 ॥ ४५ ॥

सिद्धान्तयति।

कुड्यान्तरितानुपलब्धेरप्रतिषेधः (३) ॥ ४६ ॥

श्रप्रतिषेधः सन्निकर्षहेतुताऽपतिषेधः ॥ ४६ ॥

ननु सन्निक्षंहेतुता काचाचन्तरितविषयकप्रत्यचे व्यभिचारान्न सम्भवतीत्युक्तं तत् कथमप्रतिषेध इति व्य-भिचारमुङ्गति।

<sup>(</sup>१) नक्तक्वरनयनरिंग्मटर्शनाच्चेति दृष्टाक्तमुत्रमिति वार्तिकम् । दृष्टाक्ताय मूत्रम् । नक्तक्वरेत्यादि न्यायतत्त्वानाके वाचस्पतिमित्राः ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायतत्त्वालोके व्याख्यातं न्यायमूचीनिबन्धे च वर्तते।

<sup>(</sup>३) इदमणि पूर्णवस्। कुद्धान्तरितानु उत्तर्थरणितवेथः । श्रपाप्यकारित्वे इन्ट्रिः ग्रह्म न कुद्धात्रावरणमस्तीत्युक्तं ग्रेषं भाष्य इति वार्त्तिकम् ।

श्रप्रतिघातात् सन्निकर्षापपत्तिः<sup>(१)</sup> ॥ ४९ ॥

काचादिस्वच्छद्रव्येणाप्रतिघातादप्रतिबन्धात् सन्नि-कर्ष उपपद्यत इत्यर्थः । एतेन चक्षुषि तेजस्त्वमपि साधितं तेजस एव स्वच्छद्रव्येणाप्रतिघातात् प्रदीपादौ तथादर्शनात् ॥ ४७ ॥

> अत एव तेज एव दशान्तमाह। त्रादित्यरप्रमेः स्फटिकान्तरिते ऽपि दास्ये

ऽभिचातात्<sup>(२)</sup> ॥ ४८ ॥

श्रभिघातात् संयोगात्॥ ४=॥। शङ्कते।

नेतरेतरधर्मप्रसङ्गात् ।। ४६॥

अप्रतिघाता न युक्त इतरस्य कुळ्यादेः स्फटिकादेवी इतरस्य स्फटिकादेः कुळ्यादेवी यो धर्मीऽप्रतिघातः प्रति-घाता वा तत्प्रसङ्गात् । तथा च कुळ्यादेः स्फटिकादिधर्म-प्रसङ्गेन तदन्तरितस्य प्रत्यचं स्फिटिकादेः कुळ्यादिधर्मप्रस-ङ्गेन स्फटिकान्तरितस्याप्रत्यचं वा स्यादिति भावः ॥४६॥

समाधत्ते।

त्र्यादश्चीदक्योः प्रसादस्वाभाव्याद्रूपेापल-व्यिवत् तदुपलब्धिः ॥ ५०॥

(१) इदमणि न्यायतत्त्वालाको न्यायमुचीनियन्थे च वर्तते।

- (२) इदमपि पूर्ववत्। एतक्षाख्यानन्तरं श्रेषं भाव्य इति वार्त्तिकम्। न्याय-सूचीनिकन्थादे। दास्ये अविद्यातादिति पाठः।
  - (३) इदं च न्यायतन्यानाको न्यायमुचीनिबन्धे च दृष्यते।
- (४) स्तद्भाष्यानानन्तरं ग्रेषं भाष्य इत्युक्तं वार्त्तिकक्रद्भिः। न्यायतत्त्वानीके व्याख्यातमितं न्यायसूचीनिबन्धे च वर्तते।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० ४७-५१ । १६१

श्रादशें उद्के च प्रसाद्स्वाभाव्यात् स्वच्छस्यभाव-त्वात् तत्संयुक्तनयनररभीनामुच्छितितानां मुखादौ संघो-गात् मुखादिरूपोपलिध्धने तु भित्त्यादौ तथा भवति तथा स्फिटिकादेः स्वाभाव्यात् नयनररम्पप्रतिघातात् तद्नतरि-तस्य तथात्वं न कुङ्यादेस्तथास्वभावाकल्पनात्। न च बह्र-यादेघेटादिनाऽप्रतिघातवच्छुषोऽपि तेनाप्रतिघातः स्या-दिति वाच्यम्। वह्नयादेरितवेगवत्तयाऽप्रतिघातः स्याच-च्षस्तु दीपालाकादेरिव प्रतिघात एवेति॥ ५०॥

चक्षुषः केनचित् प्रतिघातः केनचित्रेति नियमः कथ-मित्यत आह ।

दृष्टानुमितानां हि नियोगप्रतिषेधानुप-पत्तिः ॥ ५१॥

हण्नामिवानुमितानामि पदार्थानां नियागप्रति-षेधानुपपत्तिः स्वभावप्रतिषेधा नेत्यर्थः । फलानुरोधि-वात् कल्पनाया इति भावः । यद्वा नियाग इत्रधर्मक-ल्पनं प्रतिषेधः स्वधर्मनिषेधः तयारनुपपत्तिः । न द्वप्रामा-णिकं कल्पयितुं शस्यते प्रामाणिकं निषेद्धं वेति भावः । एवं घाणादिकमपि नासारन्ध्राद्यतिरिक्तमतीन्द्रियं प्राप्य कारित्वादिति बेध्यम् । तेषां पार्थिवत्वादिकमग्रे व्यक्ती-भविष्यतीति ॥ ५१ ॥

सामाप्तमिन्द्रियपरीचाप्रकरणम् ॥

नन्वेकमेवेन्द्रियं विषयभासकं तस्य का वा ग्रायप्रतिह-तत्वे का चा ग्रान्तिस्य स्पार्शनापित्तः। एवं स्पर्शा ग्राह-कत्वविशिष्टरूपग्राहकत्वेन न चक्षुषस्तेजस्त्वा नुमानं स्पर्श-

<sup>(</sup>१) इदं न्यायतत्त्वालाको व्याख्यातं न्यायमुचीनिवन्धे च वर्तते ।

ग्राहकस्यैव रूपग्राहकत्वादिति तस्यैकत्वनिराकरणाय संश-यमाह ।

स्थानान्यत्वे नानात्वादवयःविनानास्थान । त्वाञ्च संशायः १) ॥ ५२॥

केचित्तु दर्शनस्पर्शनाभ्यामित्यादिकमिन्द्रियनाना-त्वे युज्यत इत्युपेद्धातेनेन्द्रियनानात्वं परीच्तियां तत्र संशयमाह । स्थानेत्यादीत्याहुः । स्थानान्यत्वे आश्रयभेदे घटपटादीनां नानात्वदर्शनाद्वयवात्मकस्थानभेदे ऽप्यव-यविना घटादेरेकत्वदर्शनाचेन्द्रियाणामेकत्वं नानात्वं वेति संशयः । स्थानभेदस्य नानात्वाप्रयोजकत्वादिति पर्यव-सितार्थः ॥ ५२ ॥

श्रत्र पूर्वपच्माह।

त्वगव्यतिरेकात् (२) ॥ ५३ ॥

सर्वेन्द्रियस्थाने त्वचे। ज्यातिरेकात् सत्त्वात् । च्युन् गीलकाद्यवच्छेदेनापि स्पार्शने। त्यत्तेरिति लाघवात् त्वगे-वैकमिन्द्रियमस्तु तस्याश्च वायुविशेषत्वेनाप्रत्यच्चत्वमिति भावः ॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) एके तु स्थानान्यत्वे नानात्वादवयित्रनानास्थानत्वाच्च मंग्रय इति व र्तिकगन्यपिक्कः । स्थाना-यः । तत्र केचिदिदं मूत्रं भाष्यमतानपेचं यथायुति व्याच्चते ।
तद्वृषणपुरःसरं भाष्यव्याच्यानं यहीतुं यथायुति व्याच्यानं परेषां सूत्रपाठपूर्वकमुपन्यः
स्थित एके त्वितीति तात्पर्यटीका । मंग्रायकधमेषदर्भनाय सूत्रम् । स्थानान्यात्वः
स्थादि न्यायतत्वानोके वाचस्यतिमिन्नाः । श्वत्र स्थानान्यत्वे नानात्वादित्यादि सूत्रमिति न्यायवानिकतात्पर्यपरिगुद्धावुदयनाचार्याः । यथायुतसूत्रे स्थानान्यत्वे नानात्वमुक्तमिति न्यायनिकन्थप्रकाश्चे वर्धमानीपाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) त्वगव्यतिरेकादित्यस्य मूत्रतां मूचयतीति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धाः बुदयनाचार्याः । पूर्वपन्नमूत्रम् त्वगव्यतिरेकादिति न्यायतत्त्वासेको धाचस्पतिमित्राः ।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ४२-५६। १६३

सिद्धान्तयति।

न युगपदर्थानुपलब्धेः(१) ॥ ५४ ॥

नैकिमिन्द्रियं युगपदेकदार्थानां रूपरसादीनामग्रहात्। एकेन्द्रियस्य सर्वग्राहकत्वे युगपदेव तेषां ग्रहः स्यादिति भावः॥ ५४॥

> (२) ज्ञानभेदस्य भेद्कत्वमुत्कवा विषयभेदेन तदाह । इन्द्रियार्थपञ्चत्वात् (३) ॥ ५५ ॥

इन्द्रियार्थानां इन्द्रियग्राह्याणां रूपादीनाम्। पष्त्रत्वात् पष्चिवधत्वात् । रूपं पश्यामि न तु जिघ्रामि गन्धं जिघ्रामि न तु रूपमित्यायनुव्यवसायेन रूपादिप्रत्यच्याणां वैलच्यय-मावश्यकम् । वैलच्ययं चेन्द्रियभेद्मन्तरेण न सम्भवति प्रमावैज्ञात्यस्य विलच्यकरण्यिम्यत्वात् । न च विषय-वैलच्यमेव प्रमावैज्ञात्यनियामकमिति वाच्यम् । अन्धा-दीनां रूपायुपलव्धिप्रसङ्गात्।तथा च रूपायेकैकं चक्षराये-कैकेन्द्रियग्राह्यमितीन्द्रियभेद् आवश्यक इति भावः॥ ५५॥ प्रतिबन्ध्या(३) शङ्कते ।

न तदर्थबहुत्वात् ॥ ५६॥

<sup>(</sup>१) पतद्वाष्ट्रयानावसरे पर्तास्मन् पत्ने न युगण्दुपन्निध्यप्तक्षादिति सूत्रमिति वार्त्तिकम् । न यु-द्धेः नैतटस्त्येक्रमिन्द्रियमिति कस्माद् युगण्दर्थानुपन्नव्येरिति । तदे-तत् सूत्रं भाष्यदृष्ट्या व्याचष्ट इति तात्पर्यर्टीका । न युगपदर्थानुपन्नव्येरिति सूत्रमिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिमुद्धादुदयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>२) श्रत्रेकं पूजमधिकं न्यायमू वीनिबन्धे विश्वतिषेधाच्य न त्वगेकेत्याकारकं हृश्यते। विश्वतिषेधाच्य न त्वक् । श्रेषं भाव्य इति वार्त्तिकम् । इदं तु न्यायतत्वालोके विश्ववनायकत्वृत्ती च न धतम् ।

<sup>(</sup>३) इन्द्रियार्थयञ्चत्वादिति सूत्रम्। त्रर्थः प्रयोजनिमत्येवमादि भाष्ये। इदं च सत्रं न कथञ्चन न्यायेन सम्बध्यत इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>४) त्रादर्भवुस्तके ऽयमेव पाठः । इवमग्रे ऽपि ।

<sup>(</sup> ५) पूर्वपित्रणः सूत्रम् । न त-त् इति तात्पर्यटीका ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

नेन्द्रियाणामर्थपञ्चविधत्वेन सेदः तथा सति गन्धा-दीनां सारभादिसेदेन बहुविधत्वादिन्द्रियबाहुल्गप्रसङ्ग इत्यर्थः ॥ ५६॥

शङ्कां निरस्यति।

गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाट् गन्धादीनामप्रति-षेधः (१) ॥ ५९ ॥

गन्धादीनां सारभादीनाम् । गन्धत्वाद्यव्यतिरेकाद् गन्धत्वादिरूपविषयविभाजकधर्मवत्त्वादेव नाक्तप्रतिव-न्ध्या इन्द्रियभेदवारणम् ॥ ५७ ॥

यदि गन्धत्वादिना सारभादीनामनुगमेन तेषां नेन्द्रियभेदकत्वं तदा विषयत्वेनानुगतानां गन्धादीना-मपि नेन्द्रियभेदकत्वमित्याशङ्कते।

विषयत्वाव्यतिरेकादेकत्वम् ।। ५८॥
गन्धरूपादिषु सर्वे ब्वेच विषयत्वरूपैकधर्मवस्वात्
एकत्वमिति। तेषां नेन्द्रियभेदकत्वमिति शेषः॥ ५८॥
शङ्कां निरस्यति।

न बुद्धिलद्धगाधिष्ठानगत्याकृतिजातिप-ञ्चत्वेभ्यः (३) ॥ ५६ ॥

न विषयत्वेन विषयानुगमादेवेन्द्रियैक्यम् । कथमि-स्यत स्राह । बुद्धीत्यादि । बुद्धेर्बुद्धिविशेषस्य लत्तुणं चाक्षु-

<sup>(</sup>१) श्रस्योद्धारकं सूत्रम्। गन्थत्वाद्यव्यतिरेकाद् गन्धार्टानामप्रतिषेध इति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) इउं न्यायमूचीनिबन्धे वर्मते।

<sup>(</sup>३) श्रस्य चार्थस्य जापनार्थे न बुद्धिलचगाधिष्ठानमत्याकतिजातिपश्चत्वेश्य इतिसूत्रमिति वार्त्ति हम्।

# तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ५७-६०। १६५

षत्वादि तत्पद्धत्वात् तत्तद्वि छत्रकरणानां पद्धविध-त्वम् । तथाऽधिष्ठानं गोलकादि तेषां पद्धविधत्वात् तद्धि-ष्ठितानां पद्धविधत्वम् । तथा गतिर्विषयप्राप्तिः । तथा च चक्षुर्हि गत्वा गृह्णाति त्वग् देहावच्छेदेन श्रोत्रं कर्णाव-च्छेदेन रस्ना तद्धिष्ठानावच्छेदेन घाणमपि तथेति विषय-प्राप्तिप्रकाराणां पद्धविधत्वात् । त्राकृतिर्ज्ञानाकृतिः सा च विषय एव । तथा च विषयाणां पद्धविधत्वात् । जातिः पृथिवीत्वादि तासामिन्द्रियवृत्तीनां पद्धत्वात् साद्धर्य-भिया तद्श्रियेन्द्रियाणां पद्मविध चम् । जातिपदं धर्मपरं तेन श्रोत्रत्वस्य जातित्वविषरहे ऽपि न चितः ॥ ५६ ॥

घाणादेः पृथिवीत्वादिजातिमत्त्वे मानमाह ।
भूतगुणि विश्वोषोपलब्धेस्तादात्स्यम् । ॥ ६० ॥
भूतानां पृथिव्यादीनां गुणिविशेषा गन्धादयस्तेषामुपण्चिश्रीहकत्वात्। तादात्म्यं तत्त्रद्भृतविशेषतादात्म्यम् ।
त्रिथा च घाणेन्द्रयं पाथिवं रूपाद्यव्यञ्जकत्वे सति गन्धव्यञ्जकत्वात् कुङ्कमगन्धाभिव्यञ्जकगोधृतादिवत् । अथ गोधृतादौ स्वकीयरूपव्यञ्जकत्वाद् दृष्टान्तासिद्धिः । न च परकीयेति रूपादिविशेषणं वाच्यमिति वाच्यम् । नवश्रावगन्धव्यञ्जकज्ञले उनैकान्तिकत्वादिति चेत् । न । जलस्य
शक्तुरसाभिव्यञ्जकत्वेनानैकान्तिकत्वविरहात् । अथवा
परकीयेति न देयं वाय्वानीतसुरमिभागस्य दृष्टान्ततासमभवादिति । घाणेन्द्रियसिन्नकर्षे व्यभिचारवारणाय द्रव्यत्वं विशेषणं देयम् । रसनेन्द्रियं जलीयं गन्धायव्यञ्जकत्वे सति रसाभिव्यञ्जकद्रव्यत्वाच्छक्तुरसाभिव्यञ्जको-

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते।

दक्षविति। चक्षुरिन्द्रिये तेजस्त्वानुमानं चप्राग् दर्शितम्। त्विगिन्द्रियं वायुः गन्धायव्यञ्जकत्वे सति स्पर्शव्यञ्जकद्व-व्यत्वादङ्गसंसर्गिसिलिलशैत्यग्राहकव्यजनवायुवत्। एवं श्रोत्रमाकाशं गन्धायव्यञ्जकत्वे सति शव्दव्यञ्जकद्वचिति। स्त्र व्यतिरेकेण दृष्टान्त इति दिक्॥ ६०॥

समाप्तमिनिद्रयनानात्वपरीच्चाप्रकरणम् ॥ कमपाप्तमर्थं परीच्यति ।

गन्धरस्हपस्पर्धशब्दानां स्पर्शपर्यन्ताः

एथिव्याः ॥ ६१ ॥

अप्तेजेावायूनां पूर्वपूर्वमधेाह्याकाश्च-स्योत्तरः(१) ॥ ६२ ॥

पूर्वपूर्वमपोद्यगन्धरसरूपस्पर्शेषु मध्ये पूर्वपूर्वं त्यस्त्वा। अप्तेजोवाय्नां गुणा ज्ञातन्याः । उत्तरः शन्दः । तथा च गन्धरसरूपस्पर्शाः पृथिन्या गुणा रसरूपस्पर्शाः जलस्य रूपस्पर्शाः तेजसः स्पर्शा वायोः शन्द आकाशस्येति ॥ ६१॥६२॥

पूर्वपचयति।

न सर्वगुगानुपलब्धेः(२) ॥ ६३॥

तत्तद्भृतगुणापलम्भकत्वेन तत्तदिन्द्रियस्य तत्तद्भृत-मयत्वमुक्तं तन्न सङ्गतं भवदुक्तानां पृथिवीगुणानां रसा-

<sup>(</sup>१) गन्धेत्याद्वारभ्य उत्तर इत्येतत्पर्यन्तं सूत्रद्वयम् । स्रतो विशेषणार्थं गन्धर-सरुपसर्श्वश्रवद्वानां स्पर्शेपर्यन्ताः पृथिव्याः। स्रोतेनावायूनां पूर्वपूर्वमयाद्वाकाशस्यात्तरः। नियमार्थं सूत्रं इतिवात्तिकदर्शनात् । स्रत एव द्वयेगरेकसूत्रत्वेन केपाञ्चिल्लेखोऽनादेयः । तात्पर्यटीकायामपि गन्ध-व्याः। स्रप्तं-रः । सूत्रवेगस्त।त्पर्यमुक्तं तदेव स्फुटयतीत्युक्तम् ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । तात्पर्यटीकायां न स-ब्धेः इति सूत्रप्रती-कथःराग्रीतिर्दृश्यते ।

### तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० ६१-६६ । १६७

दीनां घाणेनाग्रहात् रसनादिना ग्रहाच । तथा च वहि-रिन्द्रियाणां स्वप्रकृतिवृत्तियोग्याशेषगुणग्राहकत्वनियम-भावे कथं घाणादेः पृथिवीत्वादिकमिति भावः । यद्वा रसादीनां घाणादिनाऽग्रहात् कथं रसादीनां पृथिव्यादि-गुणत्वसुक्तमिति पूर्वपत्तः ॥ ६३ ॥

पूर्वपची स्वयं समाधत्ते।

एकेकश्येने। त्रोत्तरगुणसङ्गावादुत्तरे। त-

राणां तदनुपलब्धिः(१) ॥ ६४॥

वत्तरे। त्तराणां जलादीनाम् । एकैकरयेन एकैकक्रमेण । वत्तरे। त्तरगुणसद्भावाद् रसादिसद्भावात् । तद्नुपल-व्धिः तेषां रसादीनां घाणादिनानुपलव्धिरित्यर्थः । इद्मु-पलच्णम् । पृथिव्यामपि केवलगन्धवत्त्वमिति ॥ ६४॥

(२)ननु तर्हि कथं पृथिन्यादे। रसादिग्रहणं तत्राह। विष्टं ह्यपरं परेखा<sup>(३)</sup>॥ ६५॥

अपरं पृथिव्यादि । अपरेण जलादिना । विष्टं सम्ब-द्धम् । तथा च पृथिव्यविच्छन्नजलादिना रसनासंयोगाद-सादिग्रहः न तु पृथिव्यामपि रसादिरिति भावः ॥ ६५॥ सिद्धान्ती समाधत्ते ।

न पार्थिवाष्ययोः प्रत्यत्वत्वात् (४) ॥ ६६ ॥ न पृथिव्यादेनिं रुक्तैकैकगुणवत्त्वं पार्थिवस्याप्यस्य च द्रव्यस्य प्रत्यत्त्वात् । प्रत्यत्ते हि रूपस्पशैं। हेतृ पार्थिवज-

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यानावसरे एकेकश्येनेति सीत्री निर्देश इति वार्निकम्।

<sup>(</sup>२) श्रत्र न्यायमूत्रोद्धारे संसर्गाच्यानेकगुणग्रहणमित्येकं सूत्रमधिकं तच्याय सूत्रीनिबन्धे नास्ति।

<sup>(</sup>३) विष्टं-ण इति तात्पयंटीका । न्यायमूचीनिबन्धे उपीदं वर्तते ।

<sup>(</sup>४) स्तद्घाख्याने न पार्थिवमाप्यं वा श्रहपत्वात्। श्रस्य सूत्रस्य विकल्पतेरः उनेकः सूत्रार्थः कल्पत इति भाष्ये वर्षितिमिति वार्तिकम्।

लयोरचक्षण तचा च ग्रहणात् प्रत्यचेण कार्यलिङ्गेन रूपस्पर्ययोः सिद्धेः । न च पार्थिवाप्ययोस्तेजेवायुस्म्बन्धात्
परम्परया रूपस्पर्यवन्त्वेन प्रत्यच्तविमिति वाच्यम् । कचित्
साचात्सम्बन्धेन कचित्र परम्परासम्बन्धेन तथाईतुत्वे
गै।रवादिति भावः । एवं तेजिस स्पर्शवन्त्वं बे।ध्यम् । न
चतावता प्रथिव्यां रस्रो नायातीति वाच्यम् । प्रथिव्यामिव
जल इत्यस्यापि वक्तुं शक्यत्वात् जले प्रथिवीसम्बन्धादेव
जलावच्छित्रपृथिव्यां रस्त्रग्रहोपगमसम्भवात् । यहा पार्थिवाप्ययोरिति । गुण्योरिति शेषः । प्रत्यच्तवात् प्रत्यच्सिदत्वात् । न हि प्रत्यच्सिद्धमप्रहोतुं शक्यत इति
भावः । इदमुपलच्यम् । तेजसे।ऽपि स्पर्शगुणः प्रत्यच्नसिद्ध इति ॥ ६६ ॥

ननु रसादेः पृथिव्यादिगुण्यत्वे घाणादिना कथं न तद्ग्रह इत्यत श्राह।

पूर्वपूर्वं गुगोत्कषात् तत्तत्प्रधानम् (१)॥६९११ पूर्वपूर्वं कारणं घाणादीति यावत् । गुणोत्कषात् गन्धाद्मित्यच्ह्रपकार्यवैत्वच्यात्। तत्तत्प्रधानं तत्तिह्नतः चणकार्यानुमितम्। तथा च घाणादीनां गन्धाद्मित्रह्नकत्वे नैव सिद्ध्या दुरुपणद्भितरग्राहकत्वं न प्रामाणिकं प्रत्युत गन्धं जिघामि न तु रसादीत्याद्मितीत्या रसाचग्राह-कत्वं घाणादीनां सिद्धमन्यथा संथागादीनामपि घाणादि-प्राह्मता स्यादिति भावः ॥ ६७॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमृतीनिबन्धे दृश्यते । तात्प्ययैटीकायामिय पूर्व-नम् इति सूत्रपतीकथारणरीतिर्दृश्यते । स्रत्र पूर्वपूर्विति पाठाउन्यत्र दृश्यते । परं तु पूर्वपूर्विमिति पाठः समीचीनः । पूर्वपूर्विमित्यादिसूत्रस्यायमर्थः । पूर्वपूर्वे घाणादि गुणानां गन्धादीना-मित्यादिन्यायनिबन्धपकाशीयवर्धमानापाध्यायनेखदर्शनात् ।

# तृतीयाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ६७-७०। १६६

ननु तावता पृथिवीत्वादिना कुता घाणादीनां सिद्धिरित्यत चाह।

तद्व्यवस्थानं तु भूयस्त्वात् (१) ॥ ६८ ॥ तेषां पृथिवीत्वादिना व्यवस्थानं भूयःसु पृथिव्या-दिष्वेव गन्धादिव्यञ्जकत्वस्य दृष्टत्वादिति । तच प्रदर्शितं तत्तद्वमानप्रकार एवेति ॥ ६८ ॥

> ननु निर्गुणानां तेषां कथं प्रथिव्यादित्वमत आह । सगुणानामिन्द्रियभावात् (२) ॥ ६६ ॥

गन्धादिविशिष्टानां घाणादीनामिन्द्रियभावाद् गन्धादिसाद्यात्कारकरणत्वात्। कुङ्कमगन्धाभिन्यक्षकगोघृन्तादौ तथादर्शनादिति भावः। केचित्तु पूर्व धाणादि तत्तत् प्रधानम्। प्राधान्ये बीजमाह। गुणात्कर्षात्। तद्यावस्थापकत्वात्। तथा च गन्धादिषु मध्ये स्वव्यवस्थापकगुणस्यैव ग्राहकत्वमिन्द्रियाणामिति। ननु पृथिव्यन्तरस्थापि गन्धप्रधान्यात् किमिन्द्रियं किमनिन्द्रियं तन्नाह।
तद्यवस्थानं तु भ्रयस्त्वादिति। भ्रयस्त्वात् जलाद्यविशिगृप्थिव्याद्यारव्धत्वात्। तद्यवस्थानं घ्राणादीनामिन्द्रियत्वव्यवस्थितिः। घ्राणादीनां गन्धादिगुणवत्त्वे मानमाह।
सगुणानामिन्द्रियभावादिति। स्रथेस्तु समान इत्याद्धः।
॥ ६६॥

ननु सगुणत्वे कुता नाध्यचिमत्यत आह । तेनेव तस्याग्रह्मात् ॥ १० ॥

<sup>(</sup>१) व्यवस्थानियमज्ञापनाथं तद्वावस्थानं तु भूयस्त्वादिति सूत्रीमिति वार्त्तिकम्।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) तेनैव तस्यापहणाच्चेति पाठेशन्यत्र । इटमपि न्यायमुक्तीनिबन्धे वर्तते ।

### न्यायसूत्रविवरणे

तेनैव इन्द्रियेणैव । तस्य गुणस्याग्रहणात् । एवकारे-णेन्द्रियाणां गुणाभावव्यवच्छेदः । तथा च तद्गुणानामनु-द्भृतत्वकल्पनेनैवाप्रत्यच्यत्वसुपपाद्यमिति भावः ॥ ७० ॥

शङ्कते।

न शब्दगुगोपलब्धेः(१) ॥ ११॥

इन्द्रियगुणानामप्रत्यच्रत्वनियमो न शब्दात्मकेन्द्रि-यगुणस्य प्रत्यच्रत्वादित्यर्थः ॥ ७१ ॥

समाधत्ते।

तदुपलिधिरितरेतरद्रव्यगुगावैधर्म्यात्(२) ॥ १२ ॥

भिन्नभिन्नद्रव्यगुणानां वैधर्म्यात् मिथा वैलच्चण्यात्। श्रीत्र्यस्य शब्दस्यापलिब्धर्ने तु चक्षूरूपादेरितिस्वभाव-वैलच्चण्यादित्यर्थः। शब्दाश्रयस्य लाघवादैक्यसिद्धेरिति भावः॥ ७२॥

समाप्तमर्थपरी चापकरणम् ॥
अर्थानां घाणादिग्राह्यत्वेन पृथिव्यादिगुणत्वेन च परीचापकरणिमत्यर्थः॥

इति न्यायसूत्रे तृतीयाध्यायस्याद्यमाहिकम् ॥ इत्यात्मादिप्रमेयचतुष्कपरीच्चणात्मकतृतीया-ध्यायाद्याहिकविवरणम् ॥



<sup>(</sup>१) इदमपि पूर्ववत्।

<sup>(</sup>२) श्रस्यार्थस्य ज्ञापनार्थे तदुपन्ब्थिरितरेतरवैधर्म्यादिति सूत्रमिति वार्तिकम्।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० १-३। २०१

अथ पञ्चिभः प्रकरणैर्विनाशित्वादिना बुद्धः परी-चणीया तत्रादौ बुद्धिवनाशित्वप्रकरणम्। तत्रादौ संशयं प्रदर्शयति।

कमीकाश्यसाधम्यात् संशयः(१) ॥ १।।

कर्मण आकाशस्य च साधर्म्य निःस्पर्यत्वादि तेन विनाशित्वाविनाशित्वसहचिरतेन बुद्धौ विनाशित्वसं-शय इत्यर्थः। अत्र बुद्धिपदार्थत्वेन धर्मिता तेन सांख्यमते पुरुषोपाधिभूताया बुद्धे ज्ञानाद्यतिरिक्तत्वेन तेन सह न विवादाप्रसक्तिरिति। यत्तु बुद्धिपदं नित्यशक्तं न वेति-संशयाकारप्रदर्शनम्। तन्न सङ्गतम्। नैयायिकनये ऽपि नित्ये परमेश्वरज्ञाने बुद्धिपदस्य शक्तत्वादिति॥१॥

अत्र सांख्याः बुद्धविनाशित्वं वदन्ति तन्मतमाह। विषयप्रत्यभिज्ञानात्<sup>(२)</sup> ॥ २ ॥

यथा बुद्धा घटो हृष्टुः सैव बुद्धिरिदानीं वर्तत इति-द्धिः कालान्तरे च तस्या श्रविनाशक्षरूपनेनाविनाशित्व-मिति। दर्शनं च ज्ञानं बुद्धेर्च्यापारविशेषः तस्य च विना-शितया हृष्टु इत्यतीतनिर्देशः ॥ २ ॥

> मतमिदं दूषयति । साध्यसमत्वादहेतुः(३) ॥ ३ ॥

तादृशप्रत्ययस्य साध्यसमत्वात् साध्यत्वाद्सिद्ध-त्वादिति यावत् । तादृशप्रत्ययोऽहेतुः स्थिराया बुद्धेर-साधकः ॥ ३॥

<sup>(</sup>१) यतद्वाख्यानावसरे ग्रेपं भाष्य इति वार्त्तिकम्। तत्र संग्रयदर्शनाय सूत्र मिति वृत्तिकतः।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । विषयप्रत्यभिज्ञानस्य सीम्रहेतारात्मविषय-कत्वव्याख्यां निरस्येत्याटि न्यायनिबन्धप्रकाणे वर्धमानीवाध्यायाः ।

<sup>(</sup>३) इटमपि नायमूचीनिवन्धे वतंते।

### न्यायसृत्रविवरणे

ननु योऽहं घटमद्राचं सोऽहं घटं स्पृशामीति प्रत्य-भिज्ञानमहंप्रत्ययगोचरामेकां स्थिरां बुद्धं विषयीकरेति न तु कूटस्थमात्मानं तस्याश्च ज्ञानात्मिका वृत्तयो जायन्ते वृत्तयश्च बुद्धयभिन्ना बहोरिव स्कुलिङ्गा इत्यत स्नाह।

# न युगपदग्रहणात् (१) ॥ ४ ॥

वृत्तिवृत्तिमते।रभेदे वृत्तिमते।ऽविनाशितवे वृत्तीना-मिष स्थिरतापत्त्या सर्वेपदार्थग्रहणं युगपत् स्यात् सार्व-दिकं च स्यात्॥ ४॥

अथ यथा सुवर्णाभिन्नकुण्डलादिभक्ते ऽपि न सुव-णिवनाशस्तथा बुद्ध्या अभिन्नानां बुद्धिवृत्तीनां नीला-चाकाराणां विनाशे ऽपि न बुद्धिनाश इति बुद्ध्यविनाशे ऽपि न वृत्तिस्थिरतेत्येवं वृत्तीनां भेदे ऽप्याह।

श्रप्रत्यभिज्ञाने च विनाशप्रसङ्गः<sup>(२)</sup>॥ ५॥

तथा चेक्तप्रत्यभिज्ञानमहङ्कारास्पदं क्रृटस्थमात्मानं विषयीकरेति बुद्धेरचेतनत्वात् तथा च बुद्धेः प्रत्यभिङ्कक्त् नाविषयत्वेन भवदुक्तवृत्त्यतिरिक्ततया प्रमाणसिद्ध-त्वात् विषये।परक्ततयानुभ्यमानायाश्च विनाशित्वं घटो बुद्ध इत्यादिप्रत्ययेनातीतत्ववे।धनाचेति भावः ॥ ५॥

नन्वात्मा ज्ञानसमवायी तस्य चाविशेषात् सर्वदैव सर्वविषयग्रहणं स्यादित्यत आह ।

## क्रमवृत्तित्वादयुगपद्गृहगाम्(१) ॥ ६ ॥

<sup>(</sup>१) न युगपदग्रहणात्। इतिमतोऽवस्थानाद् वृत्त्यवस्थानिम्ति मूत्रार्थे इति वार्तिकस्।

<sup>(</sup>२) श्रप्रत्यभिन्नाने च विनायप्रसङ्घः । वृत्तीनामपगमे वृत्तिमतोऽप्यपगम द्वित सूत्राचे हति वार्तिकम् ।

<sup>(</sup>३) क्रमक्तित्वादयुगपद्ग्रह्यम् । वृत्तिवृत्तिमतीनीनात्वादिति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् ।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम्। स्० ४-८। २०३

इन्द्रियाणां ऋमवृत्तितया सामग्न्याः ऋमवृत्तित्वाद् युगपदभावात्रः युगपद्ग्रहणम् । ननु नानाविषयैरेकदैव नानेन्द्रियसम्बन्धात् सामग्न्यपि युगपदस्तीत्यत आह् भाष्यकारः । पर्यायेण सर्वेन्द्रियैः । पर्यायेण मनः सर्वेन्द्रियैः सम्बध्यत इत्यर्थः । तथा च मनसे। ऽणुत्वादेकदा नानेन्द्रि-यसम्बन्धाभावेन यस्मिन्निन्द्रिये यदा मनसः सम्बन्धस्तदा तेनेन्द्रियेण ज्ञानं जन्यत इति भावः ॥ ६॥

ननु घटादीनामेकस्यैवाधिकरणचाक्षुषादिघारा स्या-दित्यत स्राह।

त्रप्रत्यभिज्ञानं च विषयान्तरव्यास-ङ्गात्<sup>(१)</sup> ॥ १ ॥

श्रमत्यभिज्ञानं श्रविरत्तधारया तत्तिदिन्द्रयजन्य-ज्ञानविरहः। विषयान्तरच्यासङ्गाद् विषयान्तरसञ्चारा-अत्रक्षप्रतिबन्धकवशादित्यर्थः । विषयान्तरसञ्चारिवरहे त्विष्टैव ज्ञानधारेति भावः॥ ७॥

ननु किमर्थं मनः स्वीकार्य बुद्धिरेव युगपद्ग्रहण-बारणाय स्वीकार्येत्यत आह ।

न गत्यभावात्(२) ॥ ८ ॥

बुद्धेरणुत्वे तदाश्रितज्ञानाप्रत्यचापितः मनःपद्प-र्यायतापित्तरिप स्थाद् विभुत्वे च युगपद्ग्रहणाबारणमिति भावः ॥ = ॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>( ।)</sup> न गत्यभावात् । प्राप्तान्यन्तःकरखेनेन्द्रियाखीति सूत्रार्थं दृति वार्त्तिवस् ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

शङ्कते। स्फटिकान्यत्वाभिमानवत् तदन्यत्वाभि-मानः(१)॥ १॥

यथा स्फटिके जवादिस्रविधाने जवादिलै।हित्यारे।पेण स्फटिकान्यत्वारे।पस्थथा एकस्या एव बुडेर्विषयेन्द्रियसिनिक्षादिवशेन नानाविधविषयसम्बन्धान्नात्वारे।पस्तेन च घटज्ञानं नष्टं पटज्ञानं जातिमत्याचारोपे। न तु ज्ञानभेद इति ॥ ६ ॥

शक्कां निरंस्यति । न हेत्वभावात्<sup>(२)</sup> ॥ १० ।।

एकस्यां बुद्धां न नानात्वारोपः हेत्वभावात् बुद्धेरे-कत्वसाधकाभावात् नानात्वस्य प्रत्यच्सिद्धस्यान्यथात्व-कल्पकाभावाचान्यथा घटादेरपि नित्यत्वं स्यादिति भावः। इदं भाष्यं न मुनिकृतमिति केचित्॥ १०॥

समाप्तं बुद्धिविनाशित्वप्रकरणम् ॥
स्फटिके नानात्वभ्रम इत्यसहमानः सागतः शङ्कते।
यद्वा बुद्धेः चणिकत्वं मनस्यभिष्रेत्य स्फटिकस्य चणिकत्वं
सागतः साध्यति।

<sup>(</sup>१) श्रस्य चार्यस्य ज्ञापनार्थं स्फिटिकान्यत्वाभिमानवत् तदन्यत्वाभिमान इति सूत्रमिति वार्त्तिकम् । स्फिटिकान्यत्वाभिमानवत् तदभिमान इति सोत्रपूर्वपच इति न्यायनिबन्धप्रकाभ्रे वर्धमाने।पाध्यायाः । तत्र चायमेव पाठः ।

<sup>(</sup>२) न हेत्वभावादिति भाष्यं व्याचष्टे यथायुति सूत्र इतीति तात्पर्यटीका । इदं न्यायसूचीनवन्ये नास्त्यत इदं भाष्यमेवीत केचित् । तत्र । सत्र स्फिटिकान्यत्वाभिमानवत् तटिभमान इतिसीत्रपूर्वपचे सीत्र एव सिद्धान्तो युक्त इति हेत्वभावादिति सिद्धान्तसूत्रम् । न हेत्वभावादिति भाष्यमिति टीका च सूत्रव्याख्यानपरभाष्याभित्रान्येयापि सङ्गच्छत इत्याह्तिति न्यायनिवन्धप्रकाशीयवर्धमानीपाध्यायलेखदर्शनात् ।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सू० ६-१२। २०५

स्फटिके ऽप्यपरापरे।त्यत्तेः ह्रिशाकत्वाद् व्यक्तीनाम् ॥ ११॥

अपिकराद् बुद्धादिपरिग्रहः। अपरापरोत्पत्तेः प्रति-चणं प्रवेस्किटिकनारोनापरस्फिटिकोत्पत्तेः। चिणिकत्विम-ति रोषः। प्रतिचणिवनारो हेतुमाह। व्यक्तीनां भावानाम्। चिणिकत्वात् स्वोत्पत्तिद्धितीयचणवृत्तिध्वंसप्रतियोगि-त्वात्। यत् सत् तत् चिणिकमितिव्याप्तेः। अत्र दृष्टान्तः चिणिकान्त्यशब्दः। चिणिकान्त्यशब्दास्वीकारे दृष्टान्तार्थ-माह भाष्यं यथा। उपचयापचयप्रवन्धद्रश्नीच्छरीरेषु। प्र-तिच्णं रारीरेषु उपचयापचयप्राराद्र्शनान्नात्त्वं न होक-सिन्नवयिनि परिमाणद्वयसमावेश इति भावः। इद्मिषि सूत्र मिति केचित्॥ ११॥

मतं दूषयति।

लयहित्वभावाद् यथाद् र्यानमभ्यनु जा (२)॥ १२॥
पदार्थानां लया विनाशस्तस्य हेत्वभावात् सामग्रयनियमात् पदार्थानां यथादर्शनं दर्शनमनित कस्याभ्यनु जा।
तथा च स्फिटिकादीनां स एवायमितिप्रत्यभिज्ञानात् स्थैयसिद्धिरिति भावः। केचित्तु ननु तदा न कोऽपि च्रिकः
पदार्थ इत्यत आह। यथादर्शनमिति। तथा च यदि कस्यचिदुत्पत्तिपरसमय एव विनाशसम्भवस्तदा तस्य च्रिकत्वमभ्युपेयत एव यथान्त्यः शब्द इत्याहुः॥ १२॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । स्फेटि-तुः इति तात्पर्यटीका । व्यक्तीना-महेतुरिति पाठो न्यायमूचीनिबन्धादी सर्वत्र ।

<sup>(</sup>२) नियमहेत्वभावादिति पाठेछन्यत्र सर्वत्र । सिद्धान्तमूत्रम् । निय-ज्ञा

### न्यायसूत्रविवरणे

देाषान्तरमाह।

नेात्पत्तिविनाशकारगोपपत्तेः (१) ॥ १३॥

न स्फटिकादेः चणिकत्वं यतः पदार्थानामुत्पत्तिविन् नाशयोक्तपत्तिविनाशकारणाभ्यामेवोपपत्तेः । तथा च स्फटिकादावुत्पत्तिविनाशकारणानुपलब्ध्या न पूर्वविना-शोऽपरोत्पत्तिश्च स्यादिति भावः॥ १३॥

पूर्वपच्यति।

ह्मीरविनाशकारगानुपलब्धिवद् दध्यु-त्यत्तिवञ्च तदुत्पत्तिः ॥ १४ ॥

चीरविनाशकारणानुपलन्धाविष चीरविनाशवद् द-ध्युत्पत्तिकारणानुपलन्धाविष दध्युत्पत्तिवच तदुत्पत्तिः। पूर्वस्फटिकनाशकारणापरस्फटिकात्पत्तिकारणानुपलन्धा-विष पूर्वविनाशोऽपरोत्पत्तिश्चेत्यर्थः॥१४॥

सिडान्तयति।

लिङ्गतो ग्रह्णाञ्चानुपलिख्यः (३)॥ १४॥ चित्रति विनाशस्य द्भ्रश्च प्रत्यचिसदत्वात् तेन लिङ्गेन तत्कारणं कल्पते स्फटिकादी विनाशजन्माप्रत्यचेष न तत्कारणकल्पनिमिति आवः॥ १४॥

<sup>(</sup>१) कारगोपसब्धेरित्यन्यत्र पाठः । श्रयावश्यं साधनं वक्तव्यम् । इदं ब्रूमः नेत्यितिविनाश्वकारगोपसब्धेरितिवार्तिकपन्यपिङ्गव्याख्यानावसरे उत्तरमूत्रमवतारयित श्रयावश्यं साधनं वक्तव्यमितीति तात्पर्यटीका । स्तद्वाख्यानावसरे च न स्वपूर्वं जायमानं वर्धत इत्युच्यते नापि विनश्यदपितिमित्युच्यते उपचयापचयात्पत्तिविनाश्वकार-गोपसब्धेरिति मुत्रार्थं इति वार्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) चीरविनाभे कारणानुपनव्यिवद् दध्युत्पत्तिवच्च तदुपपितिरत्यन्यत्र पा-ठः। इदं न्यायमुचीनिवन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) द्रदमपि पूर्ववत् । सिद्धान्तमुत्रमिति वृत्तिकतः ।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० १३-१=। २०७

सांख्यमतं दूषियतुमाह।

न पयसः परिगामगुगान्तरप्रादुर्भावा-त्<sup>(१)</sup> ॥ १६ ॥

न चीरनाशे। दध्युत्पत्तिश्च किंतु दुग्धस्य परिणामेन पूर्वगुणनाशेन गुणान्तरप्रादुर्भावात् । गुणश्चात्र रसादिः । एवं चैतद्दष्टान्तेन न स्फटिकादेनीशोत्पत्तिकल्पनिति भावः ॥ १६॥

मतमिदं दूषयति।

व्यूहान्तराद् द्रव्यान्तरात्पत्तिः पूर्वद्रव्य-निवृत्तरनुमानम् ॥ १०॥

व्यहान्तराद्वयवसंस्थानवैत्तत्त्र्यात् । श्रनुमानं ज्ञापकम् । द्रव्यान्तरोत्पत्तौ द्रव्यान्तरस्य प्रतिबन्धकतया तन्नाशं विना द्रव्यान्तरोत्पत्तिनं भवतीत्यानुभविकी द्रव्या-द्रत्रोत्पत्तिः पूर्वद्रव्यनाशज्ञापिकेति भावः ॥ १७॥

सै।गतमते पुनर्षणमाह सिद्धान्ती।

क्वचिद्विनाश्चकारगानुपलब्धेः क्वचिच्चोप-लब्धेरनेकान्तः ।। १८॥

चीरद्धिदृष्टान्तेन विनाशेत्पादावकारणकावेवेति न युक्तं घटादे। सकारणकत्वे।पत्तव्धेव्यभिचारादिति । यदा

<sup>(</sup>१) इदमपि न्यायमुचीनिष्ठन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) उभयत्रोत्तरं व्यूहान्तराद् द्रव्यान्तरीत्यत्तिदर्शनं पूर्वद्रव्यनिवृत्तेरनुमानम् । श्रेषं भाव्य इति वार्त्तिकम् । श्रयमेव पाठा न्यायमूचीनिवन्धे प्रि दृश्यते । स्तिविराक-राति सुनकार इत्येतदवत्तरणिकायां वृत्तिकतः ।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । एतदुत्यानबीजं देग्यान्तराभिधानाय हि-खान्तिनः मूर्त्रामित वृत्तिकारैर्देतम् ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

कचित् चीरादिनाशस्थले । विनाशकारणेत्युत्पित्तिकारणेापलच्कम् । कचिच दण्डादिना घटादिनाशस्थले । उपलब्धेः विनाशकारणेापलब्धेः । अनेकान्तः स्फटिकादौ
प्रतिच्णं विनाशानिण्यः । चीरादिदृष्टान्तेन नाश इव घटादिदृष्टान्तेन नाशाभावे।ऽपि कल्पियतुं शक्य इति भावः ।
न च तावता चिणकत्वसंशयेन स्थिरत्वानिण्य इति वाच्यम् । चीरविनाशे ऽम्लद्रव्यसंयोगस्य हेतुत्वाद्म्लरसवत्परमाणुभिश्च द्ध्र आरम्भान्नाकारणको चीरद्ध्युत्पाद्विनाशावित्यभिपायः । सूत्रं तु तन्मतमभ्युपेत्योक्तम् ।
यस्तुतस्तु सूत्रमेवं व्याख्येयम् । कचिद् ग्रीष्मादौ चीरविनाशेन द्ध्युत्पादे विनाशकारणानिण्यात् कचिचाम्लद्रव्यसंयोगेन चीरादिविनाशेन द्ध्युत्पादे ऽनेकान्तः सकारणकत्वस्य व्यभिचारसंशयः । न च स सकारणकत्वनिश्चयविरोधी व्यभिचारनिर्णयस्य विरोधित्वादिति भावः ॥ १८॥

समाप्तं च्लभङ्गभञ्जनप्रकरणम् ॥

श्रथ बुद्धेरात्मगुणत्वं यद्यप्यात्मग्राह्कमानेनैव सिर्धे प्रागुक्तं तथाप्यत्र शिष्यबुद्धिवैषद्याय विशिष्य विस्तरेण तद्यत्पाद्यति ।

नेन्द्रियार्थयोस्तिद्विनाघो ऽपि ज्ञानाव-स्यानात् (१) ॥ १६॥

बुद्धिर्नेन्द्रियस्य गुणः तत्तदिन्द्रियनाशे अपि तत्तदि-न्द्रियजन्यज्ञानाहितसंस्कारात् ज्ञानावस्थानात् स्मरणात्प-

<sup>(</sup>१) तत्र चेन्टियार्यमित्रकाधीनत्यादिन्द्रियादिनिष्ठत्वमेवास्तु भेर्याकाश्च. मंद्रीगाधीनश्चत्रयाकाशिनष्ठत्ववदितिपूर्वपचे सिद्धान्तमूत्रमित्येतदुत्यानबीजं -सृति. कारैर्देनम् । वतंते चेदं न्यायमूचीनिबन्धे ।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० १६-२०। २०६

त्तेः । ननु त्वगेवैकिमिन्द्रियं तत्रैव ज्ञानं जायते गोलकाद्यवच्छेदकभेदेन चाध्रुषादिभेदः स्मरणादिकं प्रति गोलकादीनां
नियामकता नास्तीति । न च चधुर्गालकाद्यवच्छेदेनापि
त्वाचोदयात् तत्र चाध्रुषत्वादिसाद्धर्यमिति वाच्यम् । शरीरावच्छेदेन त्विग्वषययोः संयोग एव त्वाचजननाचक्षुर्गालकादिवत्र्मना निर्गम्य विषयसम्बन्धे चाक्षुषादिकं
जन्यत इति चेत् । न । कुष्टाद्यपहतत्वच्छाद्धुषाद्युत्पादानुपपत्तेः । न च कुष्टिनां शरीरावच्छेदेन त्विग्वपयसम्बन्धानां ज्ञानानुपधायकत्वं शरीरस्यैव दुष्टत्वादिति
कल्प्यत इति वाच्यम् । गोलकाद्यवच्छेदकमन्तर्भाव्य कार्यकारणभावे गौरवादिति । एवं बुद्धिर्नार्थस्य गुणः तद्विनाशे ऽपि स्मरणानुमानादेस्त्पत्तेः । श्रपिकाराद् भाविवर्तमानयोः परिग्रहः ॥ १६ ॥

नापि मनस इत्याह।

🕥 युगपज्जानानुपलब्धेश्च मनसः(१) ॥ २०॥

पूर्वस्त्रस्थेन नकारेण मनस इत्यस्य सम्बन्धः । चका-रोऽप्यर्थः । तेन नापि मनस इत्यर्थः । न मनस इत्यपि किचित् पाठः । हेतुमाह । युगपज्ज्ञानानुपलब्धेः । का-यव्यृहस्थते युगपन्नानाशरीरावच्छेदेन ज्ञानानुत्पाद्मस-द्वान्मनसे।ऽणुत्वेन नानाशरीरसम्बन्धस्यैकदा स्रसम्भ-वात् ॥ २०॥

<sup>(</sup>१) युगपज्जेयानुपलब्धेश्च न मनस इति पूर्वमूत्रस्थस्य चकारस्यारे भाष्यकारेण पुग्मज्जेयेपलब्धेश्च योगिन इति वा चार्य इति विचरित्यमाणत्वादिति न्यायवार्त्तिक-तात्यर्यपरिशुद्धायुद्धयनाचार्याः। युगपज्जेयानुपलब्धेश्च न मनस इति पाठोऽन्यत्रापि ।

शक्षते।
तदातमगुगात्वे ऽिप तुल्यम् (१) ॥ २१ ॥
तस्या बुडेरात्मगुणत्वे ऽिप तुल्यम् । काव्यव्यूहस्थले युगपज्ञानानुपपत्तिस्तुल्येत्यर्थः ॥ २१ ॥
समाधत्ते।

सिन्नक्षीभावात् तद्नुत्पित्तः । २२॥
सिन्नक्षित्यात्मशरीरसम्बन्धस्याभावादेव तद्नुत्पत्मः तत्त्व्छरीरावच्छदेन ज्ञानानुत्पित्तः । यत्र तु कायव्यृहस्थले द्यात्मना विभुतया नानाशरीरेष्वेकदा सम्बन्धादेव नानुपपत्तिरिति भावः । केचित्तु युगपज्ज्ञानानुपलच्धेर्युगपचाध्रुषादिनानाज्ञानानुत्पादात् । तथा च
मनसा ज्ञानाश्रयत्वे ज्ञानादेः प्रत्यच्तासम्पादनाय मनसा
विभुत्वं कल्प्यमिति युगपन्नान्ञानोत्पादप्रसङ्ग इति
भावः । शङ्कते । तदात्मगुणत्वे ऽपि तुल्यम् । यस्यार्थस्तु सुगमः । उत्तरमाह । सन्निकषाभावात् तदनुत्पत्तिः । सन्निकषाभावाद् युगपन्नानेन्द्रियैर्मनःसिन्निः
र्षाभावादित्यादुः । यत्तु युगपन्नानेन्द्रियैर्मनःसिन्निः
रस्य मनसा न कर्तृत्वं धर्मिग्राहकमानेन करणत्वेनैव
सिद्धेरिति । तन्न । तदात्मगुणत्वे ऽपि तुल्यमित्याशङ्कासत्रानुत्थितेरिति ॥ २२ ॥

<sup>(</sup>१) तदात्मगुणत्वे ऽपि तुर्त्यामित सूत्रमेव विनाणकारणानुपल्ळोश्चेत्यादि सूत्रे तदात्मगुणत्वे ऽपि तुर्त्यामत्येतदनेन समुद्धीयत इति भाष्यस्य भविष्यत्वादिति न्या-यवात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः । विनाणकारणानुपल्ळोरित्यादिसूत्रद्धाख्या-वसरे तात्पर्यटीकांकता श्रष्ट पूर्वपत्वतूत्रे चकारः पूर्वपूर्वपत्वसूत्रापेत्वयेत्याद्य । तदात्म-गुणत्व इतीत्युक्तम् । तत्रत्यवार्त्तिकं च तदात्मगुणत्वे ऽपि तुन्यमित्येतदनेन समुद्धी-यत इति ।

<sup>(</sup>२) इन्द्रियेर्मनमः सम्बक्षाभावात् तदनुत्पत्तिरित्वन्यत्र पाठः । इदं न्याय-मूचीनिबन्धे वर्तते ।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाच्चिकम् । सू० २१-२४ । २११

याचिपति।

नेात्पत्तिकारगानुपदेशात्(१)।। २३।।

न बुद्धिरात्मगुण उत्पत्तिकारणानुपदेशाद् बुद्धु-त्पत्ती कारणस्याकथनात्। त्रात्ममनःसंघागस्य कारणत्वे ज्ञानस्य सार्वदिकत्वप्रसङ्ग इति भावः॥ २३॥

बाधकमप्याह।

विनाधकारणानुपलब्धेश्चावस्थाने तन्नि-त्यत्वप्रसङ्गः (॰) ॥ २४ ॥

बुद्धेरात्मगुणत्वे तद्विनाशकारणानुपलन्धेस्तस्या बु-द्धेर्नित्यत्वप्रसङ्ग इत्यर्थः । त्रात्मना नित्यत्वच्यवस्थाप-नेन प्रसिद्धस्य गुणनाशहेताराश्रयनाशस्यात्रासम्भवादिति भावः ॥ २४ ॥

उत्तरयति।

श्रनित्यत्वयहणाद् बुद्धेर्बुद्धन्तराद्विनाशः

शब्दवत् ॥ २५॥

बुद्धेरिनत्यत्वग्रहणादुत्पाद्विनाशयोरानुभविकत्वा-त् । तत्रोत्पित्तिहेतूनां विषयेन्द्रियसम्बन्धात्ममनेष्योगेन् निद्धयमनेष्योगादीनां प्रागुक्तत्वात् प्रसिद्धत्वाच तद्नुकत्वा विनाशकारणं दर्शयति । बुद्धोति । बुद्ध्यन्तराद्धिनाशः स्वोक्तरोत्पन्नबुद्ध्या विनाशः कल्प्यते । ननु चरमबुद्धेः

<sup>(</sup>१) नेत्यित्तिकारणान्यदेशात् श्रस्मादेवेात्यद्यतामिति न कारणमयदिश्यत इति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् । श्रनयदेशादिति पाठाऽन्यशापि ।

<sup>(</sup>২) विना-हः। श्रत्र पूर्वेपचसूत्रे चकारः पूर्वपूर्वपचसूत्रापेचयैति तात्पर्य-टीका।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायमुचीनिष्ठम्थे वर्तते। मनित्यत्वपद्यादिति पाठः क्वचित्।

केन नाश इत्यत आह । शब्दबिदिति । शब्दस्य स्वात्तरी-त्पन्नशब्दनाश्यत्वं चरमशब्दस्य स्वसादेव नाशस्तेन तस्य चिषकत्वमप्युच्यते । यदि च चिषकपदार्थस्वीकारोऽपिस-द्धान्तस्तदा निमित्तनाशात् कालिवशेषादृष्ट्यविशेषाद्धाः चरमशब्दनाशस्तथा चरमबुद्धिनाशोऽपि । वस्तुता बुद्धि-नाशं प्रति स्वात्तरीत्पन्नविशेषगुणत्वेनैव हेतुत्वाचरम-बुद्धेः संस्कारादिनैव नाश इति भावः ॥ २५ ॥

ननु बुद्धेरात्मगुणत्वे संस्कारमनायागयाः सत्त्वात् स्मृतीनां पूर्वानुभूतयावद्वस्तुविषयकत्वं स्याद्त्यत्र कस्य चित् समाधानं दूषयितुमाह ।

ज्ञानसमवेतात्मप्रदेशसन्निकर्षान्मनसः स्रत्युत्पत्तेर्न युगपदुत्पत्तिः(१) ॥ २६ ॥

ज्ञायते ऽनेनेतिन्युत्पत्त्या ज्ञानपदं संस्कारपरम् । तत्समवेता विषयतया तत्सम्बद्धः तद्विषय इति यावत् । तदात्मको य श्रात्मप्रदेश श्रात्मसम्बन्धी तद्वच्छेदेन् सन्निकषीदित्यर्थः । तथा च यद्विषयावच्छेदेनात्ममनोर्ने योगो वर्तते तद्विषयस्यैव स्मरणं न तु सर्वस्येति भावः ॥ २६॥

वतिमदं दूषयति।

नान्तः प्रारीरवृत्तित्वान्मनसः(२) ॥ २० ॥

ङक्तसमाधानं न शरीरवृत्तित्वाच्छरीरावच्छिन्ना-तमसम्बन्धान्मनसः। स्मृतिजनकत्वादिति शेषः। तथा च मनसोऽणुतया शरीरावच्छेदेन विषयावच्छेदेन च युगप-

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमुचीनियन्धे वतंते।

<sup>(</sup>२) इदमपि पूर्ववत्।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० २६-३०। २१३

दात्ममनायागासम्भवाद विषयावचित्रज्ञात्ममनायागा न हेतुर्येन तद्भाननियमः स्यादिति भावः। इद्मुपलच्णम्। विषयावच्छेदेन मनायागस्य हेतुत्वकल्पने ऽपि नाक्तदेाष-षारणं विषयविशेषावच्छेद एव नियामका भावात्। एवं युगपन्नानाविषयावच्छेदेन मनोयोगासम्भवात् समृहात-म्बनसारणं कदापि न स्यादिति॥ २७॥

शक्ति।

साध्यत्वादहेतुः(१) ॥ २८॥

शरीरावच्छिन्नात्ममनोयोगो न हेतुः साध्यत्वाद-सिद्धत्वान्मानाभावादिति यावत्॥ २=॥

शङ्कां निरस्यति।

स्मरतः श्रारीरधारगोापपत्तरप्रतिषेधः(")॥

28 11

उक्तप्रतिषेधा न युक्तः सरतः शरीरान्तर्वर्तिमनस ा । शरीरधारणस्यापपत्तेरन्यथा मनसा बहिभीवे शरी-राविच्छित्रमनोयोगाभावे प्रयत्नाभावे शरीरघारणं न स्या-दिति भावः॥ २६॥

पुनः शङ्कते।

न तदाशुगतित्वान्मनसः(३) ॥ ३०॥

न तच्छरीराघारणं मनस आशुगतित्वात । शरीरे शीघमेव परावृत्तेरिति भावः ॥ ३०॥

<sup>(</sup>१) इदमपि पूर्वपूर्ववत् । साध्य-तुः इति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) परिद्यारः । स्मर-धः द्ति तात्पर्यटीका । विद्धान्तसूत्रमिति वृत्तिकतः । न्यायमुचीनिबन्धे प्रीदं वर्तते ।

<sup>(</sup>३) पुनश्चाद्मम्। न त-सः इति तात्पर्यटीका। न्यायस्चीनिसन्धे उपीठं वर्तते ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

दूषयति।

न स्मरगाकालानियमात् (१) ।। ३१।।

न मनस आशुगतित्वेन ज्ञरीरधारणसम्पादनं स्मर-णकालानियमात्। तथा च कदाचित् स्मरणधारासम्भवेन तदानीं शरीरे मनःपरावृत्त्यभावेन शरीरधारणं न स्था-दिति भावः॥ ३१॥

कस्यचिद् दूषणमाह।

स्रात्मप्रेरणयदृष्ठाजताभिश्व न संयो-गविशोषः ।। ३२।।

श्चात्मप्रेरणेन यहच्छया ज्ञतया च न संयोगिवशेषः न बहिःप्रदेशे विषयेण मनःसंयोगिवशेषः । सम्भवतीति शेषः । तत्रात्मप्रेरणं स्मरणीयज्ञानं तच स्मरणात् पूर्वं नास्तीति मनसा बहिःप्रदेशगमनं तेन न सम्भवतीति । एवं यहच्छा श्राकस्मिकत्वम् । मनोगमनस्याकस्मिकत्वे जगत एवाकस्मिकत्वापितः । ज्ञता ज्ञातृता सा च मन्त्रो दृषितेय ॥ ३२ ॥

एतद्दृषणमुद्धरति।

व्यासक्तमनमः पादव्यथनेन संयोगविशे-षेगा समानम्(३) ॥ ३३॥

व्यासक्तमनसा नृत्यादिकं कुर्वतः। पाद्व्यथनेन यः संयागिवरोषः पादावच्छेदेन मनःसंयागस्तेन विषयमनः

<sup>(</sup>१) परिचारः । न स्मर-त् इति तात्पर्यटीका । न्यायसूचीनिबन्धे धीदं

<sup>(</sup>२) एकदेशिमतमुपन्यस्थित । प्रात्म-षः इति तात्पर्यटीका । न्यायसूची निष्ठन्थे उपीदं वर्तते ।

<sup>(</sup>३) दूषयति । व्यास - नम् इति तात्पर्यटीका । इदं न्यायमुचीनिखन्धे वर्तते ।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० ३१-३४। २१५

संयोगः समान इत्यर्थः। अन्यथा पादावच्छेदेन मनायोगे ऽप्येतद्दोषः स्यात् तत्रादृष्ट्विशेषाधीनत्वकल्पनेन देखेा-द्धारे ऽत्रापि तथाकल्पनेन देषिवारणादिति भावः॥३३॥ स्वरणायागपद्यं स्वयसुपपादयति।

प्रिणिधानलिङ्गादिज्ञानानामयुगपद्भावा-

द् युगपदस्मरणम् (१) ॥ ३४ ॥

प्रणिधानं चित्तैकाग्रयं स्ररणेच्छेति यावत्। लिङ्गादिज्ञानानामित्यत्रादिपदं ज्ञानपदे। तरं योजनीयम्। तेन लिङ्गज्ञानादीनामित्यर्थः। लिङ्गज्ञानमुद्धोधकज्ञानपरम्। त्रादिपदेनोद्घोधकेच्छासंस्कारादिपरिग्रहः। त्र्रयुगपद्भावात् क्रमेणोत्पादात्। युगपदस्सरणं क्रमेण स्ररणम्। यदा चनानाविषयोद् वोधकमेकदा तदा तावद्विषयकमेकं स्मरणं जायत एव
यथा पद्ज्ञानादाविति। उद्घोधकानि फलवलकल्प्यानि।
गत्यन्तरविरहेण तेषामननुगतकारणतापि स्वीकार्येति।
केचित्तु लिङ्गमुद्धोधकं तच कचिज्ज्ञानं कचिद्च्छादि। त्रादिज्ञानं कारणीभृतज्ञानं संस्कारकारणीभृतज्ञानं तज्जन्यसंस्कारो वेत्यर्थ इत्याहुः। वस्तुतो लिङ्गं व्याप्यं तदादिज्ञानानामित्यर्थः। त्रादिपद्ग्राह्यं वक्ष्यते। स्वरूपसदृद्घोधकानां ज्ञानभिन्नानां बहुवचनस्वरसाङ्गाभः। वहुवचनान्ता
गणस्य संसूचका इतिन्यायात्॥ ३४॥

(श्रमङ्गादिच्छादीनामात्मगुणत्वं व्यवस्थापयति । इस्येच्छेत्यादि । यद्वा इच्छाबेषयोरनात्मगुणत्वे बुद्धेरा-

<sup>(</sup>१) स्मरकायै। मण्डा स्थयमुप्रपादयतीत्येतदवतरिकका वृतिकारैर्वेता । दवं न्यायमुचीनिक्षन्थे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) ग्रन्न न्यायमूत्रीखारे प्रातिभवतु प्रशिधानात्मनेषेत्रे स्मातं ये।गणताप्रसङ्ग गण्डिमेकसिथकं मृत्रं दृश्यते । तच्च तात्पर्यटाकायां प्रातिभवदितीतिप्रतीकधारणवर्ष-नाद् वृत्तिकविभरव्याक्यातत्वात् न्यायमुवीनिबन्धे विरहाच्च भाष्यमिति सम्भाव्यते ।

त्मगुणत्वं न सम्भवति ज्ञानस्य सामानाधिकरण्येन तत्-कारणत्वादित्यत इच्छादीनामपि तत् साधयति।

जस्येच्छाद्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्त्योः(१)॥३५॥

ज्ञस्य ज्ञानाश्रयस्यात्मनः। श्रारम्भनिवृत्त्योः प्रवृत्ति-निवृत्त्योः। इच्छाद्वेषनिमित्तत्वादिच्छाद्वेषकारणकत्वात्। तथा च प्रवृत्तिं प्रतीच्छाया निवृत्तिं प्रति द्वेषस्य सामाना-धिकरण्यप्रत्यासत्त्या हेतुत्वेन प्रवृत्तिनिवृत्त्योरनुभवसि-द्धत्वेन च ज्ञस्येच्छाचाश्रयत्वम्। इत्थं च ज्ञानेच्छाकृतिद्वेष-निवृत्तीनामात्मगुणत्वं लब्धिमिति भावः। एवं संस्कारोऽनु-भवेन कालान्तरे स्मृतौ जननीयायां द्वारत्वेन कल्प्यते सी-ऽप्यात्मिन्षः सामानाधिकरण्येन ज्ञानजन्यत्वादिति॥३५॥

चार्वाकः शङ्कते।

तिष्रिङ्गत्वादिच्छाद्वेषयोः पार्थिवाद्येष्वप्र-तिषेधः (२) ॥ ३६॥

तयारारम्भनिवृत्त्यार्जिङ्गं कार्यत्या ज्ञापकं चेष्टा-तमकं यत्र शरीरे तत्त्वात्। पार्थिवाद्येषु शरीरेषु इच्छाङ्गे. यारप्रतिषेधः। तत्समानाधिकरणतया ज्ञानस्यापि शरीर धर्मत्वमिति भावः॥ ३६॥

समाधानार्थं प्रतिबन्धिमाह।

# परकादिष्वारम्भनिवृत्तिदर्शनात् ।। ३०॥

(१) ज्ञस्येच्छाद्वेषनिमित्तत्वादारम्भनिवृत्त्योः । ज्ञातुरेवेच्छादय द्वित सूत्रार्थं द्वित वार्त्तिकम् । श्रारम्भनिवृत्ती प्रध्वकृषे ज्ञानसमानाधिकरणे एवेति ऋस्यंत्यादिस्त्रस्यार्थं द्वित न्यायनिवन्धप्रकाणे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

(२) तिस्तिङ्गल्याटिच्छाद्वेषयाः पार्थियाद्येष्विश्वतिषेधः । प्रवृत्तिनिवृत्तिभ्यां सामानाधिकरणयात् प्ररीगिटिच्चप्रसङ्ग इति सूत्रार्थ इति वार्त्तिकम् । तिस्तिङ्गल्याटि-च्छाद्वेषयारिति सूत्रे भूतचैतनिकेत्याटि न्यायनिवन्धश्वकाणे वर्धमानापाध्यायाः ।

(३) इदं न्यायमृचीनिबन्धे हर्तते । वार्त्तिके तु श्रानेकान्तो वाक्यार्थं ट्रि. व्याख्यानम् । तात्पर्यटीकायां तु परभ्वादिष्यित्यस्य तात्पर्यमान् वार्त्तिककार इत्युक्तम् ।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सू० ३५-३८ । २१७

श्रारम्भनिवृत्तिदर्शनादारम्भनिवृत्त्यनुमापकिष्ठया-विशेषदर्शनात्। यद्वा दृश्यते उनेनेति दर्शनमनुमापकं क्रिया-विशेषरूपं तस्मादिति। एवं परश्वादे। प्रवृत्त्यादिविरहेण व्यभिचारात् क्रियायां प्रवृत्त्यादीनां न समवायसम्बन्धेन हेतुता किं त्वन्यसम्बन्धेनेति शरीरे चेष्टावत्त्वेन न प्रवृत्त्या-दिप्रसङ्ग इति भावः॥ ३७॥

(व)ननु शरीरे परश्वादी च कथं चेष्टानियम इत्यत स्थाह।

नियमानियमा तु ति द्विशेषका (२)॥ ३८॥

नियमः प्रवृत्त्यादेर्जन्यता श्रानियमः तज्जन्यताति-रिक्तपदार्थः ता । तिष्ठशेषका चेष्टानियामका । तथा च शरीरचेष्टायामवच्छेदकतासम्बन्धेन प्रवृत्तेर्हेतुत्तया निया-मकत्वम् । परश्वादिकियायां शरीरचेष्टादिरेव नियामक इति भावः । यद्या नियमा जन्यता समवायसम्बन्धावच्छिन्न-कारणतानिरूपितसमवायसम्बन्धावच्छिन्नकार्यतेति या-वत् । श्रानियमस्तादशकार्यताविरहस्ता । तिष्ठशेषका चेत-नाचेतनव्यावर्तका । इच्छादीनां चेतनधर्मत्वस्य चेष्टाया श्राचेतनधर्मत्वस्य च व्यवस्थापकाविति यावत् ॥ ३८॥

<sup>(</sup>१) श्रत्र न्यायमूत्रोद्धारे कुम्भादिष्वनुपत्रक्थेरहेतुरित्येकमधिकं सूत्रं दृश्यते तद् वार्त्तिके न धतं नापि न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) श्रस्य मृत्रत्वे प्रमाणं नेप्पलभ्यत इति केचिठाधुनिकाः । नियमानिषमा तु त्ति द्विग्रेषकावितिसूत्रस्यायमर्थः । तयोरिक्काद्वेषयेविंग्रेषका भूतवृत्तित्वव्यासूत्या तद-च्युग्णत्वव्यवस्थापकाविति न्यायनिबन्धपकाग्रे वर्धमानोपाध्यायाः ।

# न्यायसूत्रविवरणे

इच्छादीनां मने।गुणत्वं निराकरे।ति। यथोक्तहेतुत्वात् पारतन्त्यात् स्वकृता-भ्यागमाञ्च न मनसः(१) ॥ ३६॥

इच्छादय इति शेषः। यथाक्तहेतुत्वात् समयायघ-टितसामानाधिकरण्यप्रत्यां सत्त्या ज्ञानेच्छादीनां हेतुहेतु-मद्भावात्। ननु ज्ञानमपि मनाधर्म इति सामानाधिकर-एयाविरोध इत्यता हेत्वन्तरमाह । पारतन्नयात् । चेतनस-हकारित्वेन मनसः सिद्धेः। तथा च मनसा यथा न ज्ञानाश्र-यत्वं तथाक्तमधस्तादिति भावः । केचित्त् इच्छादीनां पारतच्यात् पराधीनविषयताशालित्वात्। इच्छादीनां स्व-जनकज्ञानविषयतैव विषयता वैयधिकरएये च सा न स्या-दिति भावः । हेत्वन्तरमाह । स्वकृताभ्यागमात् । स्वकृ-तात् कर्मणे। अयागमा भागः। मनसः कृत्यादिमत्त्वे क-र्मणः स्वकृतत्वाभावेनात्मनः सुखदुः खभागा न स्यादिति भावः। न च भोगोऽपि मनस एव सुखादेरप्रत्यच्तव्यप्तन त्तर्मनसाऽणुत्वेन सिद्धेज्ञानसुखयाः सामानाधिकरय्या-नुभवाच। न च ज्ञानादिकं प्रक्रम्य एतत् सर्वे मन एवेति-श्रुतिविरोधः तत्र मनोऽधिकरणत्वेन मनस्त्वेन कथनादिति बाच्यम् । मनसा निमित्तकारणतया मनःपदेन मनाज-न्यबेाधनात् । अत्रं वै प्राणा इत्यादी तथादर्शनात् ॥ ३६॥

उपसंहरति।

परिशेषाद् यथोक्तहेतूपपत्तेश्व(") ॥ ४०॥

<sup>(</sup>१) पारतन्त्र्यादकताभ्यागमाच्चेति पाठे। स्वकताभ्यागमादिति पाठे। वृत्ति कारसम्मतः । यथा-सः इति तात्ययंटोका । इदं न्यायसूवीनित्रन्थे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम्। स्० ३६-४२। २१६

बुद्धादिकमात्मग्रण इत्यादि । हेतुमाह । परिशेषात् शरीरादिगुणत्वाभावात् । यथाक्तहेतृनां दर्शनस्पर्शना-भ्यामेकार्थग्रहणादित्यागुक्तानाम् । डपपक्तेः सक्त्वादि-ति ॥ ४०॥

शिष्यबुद्धिवैशयाय स्मृतेरात्मगुण्यं विशिष्याह । स्मर्गं त्वात्मना जस्वाभाव्यात् (१) ॥ ४९ ॥ स्मर्णं तु स्मरणमपीत्यर्थः । ज्ञा स्वभावा ज्ञानं तस्य भावा जस्वाभाव्यं ज्ञानत्विमिति यावत् तस्मात् । तथा च ज्ञानस्थात्मगुण्यं तिविशेषस्य स्मरणस्य सुतरां तत्त्विमिति

भावः। यद्वा ज्ञस्वाभाव्यात् ज्ञानाश्रयवृत्तित्वात्। तथा च स्मरणं प्रति सामानाधिकरण्येन हेतुभृतज्ञानस्यात्मवृ-त्तित्वे स्मरणस्यात्मवृत्तित्वमायातिमिति भावः। केचित्तु ज्ञानस्याशुविनाशित्वात् कथं ततः स्मृतिरित्यत श्राह। स्मरणं त्वित्यादि। ज्ञानवतः स्वभावः संस्कारस्तस्मा-दित्यर्थे इत्यादुः॥ ४१॥

कृतियागपद्यवारणाय प्रणिधानेत्यादिसूत्रमुक्तं त-ज्ञातिग्राह्यं विशेषता दर्शयति ।

प्रणिधाननिबन्धनाभ्यासिलङ्गलज्ञणसादृश्यपरिग्रहाश्रयाश्रितसम्बन्धानन्तर्यवियोगेककार्यविरेषधातिश्रयप्राप्तिव्यवधानसुखदुःखेव्याद्वेषभयार्थित्वक्रियारागधमीधर्मनिमित्तेभगः ॥ ४२॥

<sup>(</sup>१) इटमवि पूर्ववत्।

<sup>(</sup>२) स्मृतिकारणानामवैगगपद्यवित्तवादनायै विकथानादिसूत्रीमिति वार्तिकम्। प्रतिधानादिसूत्रीपयोगं शङ्कापूर्वकमावेश्वयतीति न्यायवार्तिकतात्पर्यविश्यद्धातुद्रवनाः वार्याः। श्रन्यत्र निबन्धाभ्यासेति पाठः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

सारणिमत्यनुवर्तते । द्वन्द्वात् परश्रुतस्य निमित्तप-दस्य प्रणिधानादिना प्रत्येकमन्वयः । प्रणिधानं प्राग् व्या-ख्यातम् । निबन्धनमेकत्र कथनम् । यथा प्रमाण्ज्ञानेन प्र-मेयसरणम् । अभ्यासः पुनःपुनर्ग्रहः । एतस्य यद्यपि नो-द्वोधकत्वं तथापि श्रभ्यासेन दहतरदहतमसंस्काराणां ज-नकतया तादशसंस्काराणां च भटित्युद्वाधकसमवधानं जायते। उद्बोधकत्वं च यथाकथि चत्सम्बन्धशालिनामपी-तिचातनायाक्तमिति । लिङ्गं व्याप्यम् । यथा धूमादिज्ञी-यमाना वह्नयादिस्मारकः। एवं व्यापकमपि व्याप्यस्मा-रकम्। एवमुत्तरत्रापि यथायथं मिथःस्पारकत्वम्। लच्चणं चिष्ट्रम् । यथा ज्ञातं कपिध्वजादिकमर्जुनादेः स्नारकम् । सादश्यं सादश्यतया ज्ञातम् । परिग्रहः स्वीकारः स्वीकृ-तबस्तिवति यावत्। तच ज्ञातं तत्पूर्वस्वामिस्मारकम्। श्रा-श्रयाश्रितः सम्बन्धः संयोगादिः। यथा बह्नवादिदर्शनेन पर्वतादेः स्परणम् । त्रानन्तर्यं कार्यत्वादि । वियोगः प्रेमा-स्पद्वस्तृनाम्। एककार्यमेककार्यकारि । विरोधः सहानव-स्थानम् । अतिशय आधिक्यम् । प्राप्तिर्वियोगानन्तर्धा-प्तिः। व्यवधानं व्यवधायकम्। यथा खड्गादेः काषादिः। सुखदुः खे तत्प्रयोजकादिस्मारके। इच्छाद्वेषी विषयस्पार-कै। अनयोर्ज्ञानं नापेचितम्। भयमपि स्वरूपसदेव मर-णसारकम्। अर्थित्वं दातुः स्मारकम् । किया शाखादेः। सा च तत्कारकवाय्वादिस्मारिका। रागः पुन्नादेः स्वरू-पसन्नेव सारकः । धर्माधमा जन्मान्तरानुभृतवस्तुविशेष-सारका । ज्ञानमत्रापि नापेचितम् । यथा जातमात्रस्य स्तनपानादै। सुखसाधनतादिसारणम् । इदं च दिक्पदर्श-नम् । तेन शक्त्यादिसम्बन्धपरिग्रहः ॥ ४२ ॥

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम्। सृ० ४३। २२१

समाप्तं बुद्धात्मगुणत्वप्रकरणम् ॥
ननु बुद्धेर्वुद्धान्तराद्विनाशः स्वतृतीयन्तणवृत्तिध्वंसप्रतियोगित्व एव सम्भवति तच न सम्भवति एकस्या
एव बुद्धेर्विषयान्तरसञ्चारिवरहादिसत्त्वे बहुतर्न्वणस्थाियत्वादित्यत स्राह ।

कमानवस्थायिग्रहगात्(१) ॥ ४३॥

कर्मवद्नवस्थायिनां प्रत्यत्ताणां ग्रहणाद्नुभवात्। एकस्य शाखादेरनवरतिकयास्यले यथा कियाणां नानात्वं तथा घारावाहिकप्रत्यच्छिले नैकं प्रत्यचं तथैवानुभवक-ल्पनाद् योग्यविश्वविशेषगुणानां स्वासरोहपन्नगुणत्वेन नाशकत्वस्य लायवेन कल्पनात्। न चापेचाबुद्धेः च्एन्न-यावस्थायित्वं न स्यादिति वाच्यम् । अपेचाबुद्धेरव्यव-हितात्तरत्त्वणे तद्धिकरणे विशेषग्रणान्तरोत्पाद्स्यैवाक-ल्पनात् । अपेत्ताबुद्धान्यत्वं वा नाश्यविशेषणं देयम् । श्र्पेचाबुद्धौ तु तृतीयच्णात्पन्नानां नाशकत्वं करूप्यते फल-बतातः। न चात्तरत्वस्य स्वत्वघितत्वेनाननुगमाद् विशे-षत एव नाश्यनाशकभाव उपगन्तव्यस्तथा च धारावहन-स्यते एकमेव ज्ञानं जायते लाघवादिति वाच्यम् । स्वप्रा-गभाववज्ज्ञाननिष्ठसामानाधिकरएयसम्बन्धेन ज्ञानत्वेन गुणत्वेन वा हेतुत्वं ज्ञाननिष्ठप्रतियागितासम्बन्धेन नाश-त्वेन कार्यत्विमत्यत्र तात्पर्यात् धारावहनस्य ले जनेकज्ञान-कल्पनस्य फलमुखत्वेनादेषित्वादिति । यद्वा कर्मानवस्था-यिग्रहणादित्यस्य कर्मणा यथात्तरसंयागात्पत्त्यनन्तरमन-स्थायित्वानुभवेनोत्तरसंयोगनाश्यत्वं तथा ज्ञानानामपि

<sup>(</sup>१) प्रस्यार्थस्य चावनाथै कर्मानवस्थायिषद्यशादिति सूत्रमिति वार्तिकम्। सिखान्तसूत्रमिति वृज्ञिकतः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

वितीयच्षात्पन्नेन ज्ञानादिना नाश्यत्वं तृतीयच्णानव-स्थायित्वप्रहादित्यर्थः।केचित्तु शरीरादिकर्मधाराया स्थन-वस्थायिन्याः प्रत्यच्धारापि वाच्या।न चायवुद्धेरुत्तरप्रा-हकत्वं शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य व्यापाराभावात् पूर्वपूर्वस्य च परतःपरताऽननुभवाद् विनाशसिद्धावाश्रयनाशादेर-भावाद् विरोधिगुणस्यैव नाशकत्विमिति॥ ४३॥ शक्तते।

श्रव्यक्तग्रहणमनवस्थायित्वाद् विद्युत्स-म्पाते रूपाव्यक्तग्रहणवत् (१) ॥ ४४ ॥

श्रव्यक्तग्रहणं योग्याशेषविशेषधर्ममपुरस्कृत्य यत्-किष्दित्सामान्यधर्मपुरस्कारेण बुद्धौ भानं स्याद्चिरस्था-यित्वाद् विद्युत्सम्पातजन्यग्रहवदित्यर्थः॥ ४४॥ उत्तरयति।

हेतूपादानात् प्रतिषेद्भव्याभ्यनुज्ञा (१) ॥ ४५॥

विगुत्सम्पातरूपस्य दृष्टान्तस्य हेते। हपादानात् द्रार्ट्ट र्शनात् प्रतिषेद्धव्यस्य बुद्धेराशुविनाशित्वस्याभ्यनुज्ञा त्व-यैव कृतेत्यर्थः । एवं च कदाचिद्धिगुत्सम्पातेन यथा विशे-षता ग्रहणं तथान्यत्रापि यावदुपस्थितविशेषरूपेणापि ग्रहणमिति भावः ॥ ४५ ॥

(३)समाधानान्तरमाह।

## न प्रदीपार्चिः सन्तत्यभिव्यक्तग्रहगावत्

- (१) इदं न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते।
- (२) स्टमपि पूर्ववत्।
- (३) प्रत्र न्यायमूत्रोद्धारे प्रहर्णे हेतुविकन्याद् यष्टणविकल्पे। न खुद्धिविक-ल्पादित्येकमधिकं मूत्रं दृष्यते । तन्यायमूचीनिबन्धे नास्ति । मापि वृत्तिकारैक्संस्क्या-तम् ।

# तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । स्० ४४-४८ । २२३

पनाना-पात्। पत्तै-

गुर पल स्पः सीर

वैति संशय इति भावः ॥ ४७ ॥ सिद्धान्तमाह ।

## यावच्छरीरभावित्वाद् रूपादीनाम्(३) ॥ ४८ ॥

- (१) इदमपि न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । तम् न प्रदीपार्चिव इति पाठः। न्यायमूत्रोद्धारे तु नकाररिवतः पाठः।
- (२) द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः संघय इति । उक्तार्षे सूत्रमिति वार्तिकम् । ननु तद्गुणस्यं तत्रोपलब्ध्या सिध्यतीति वार्तिकं द्रव्ये स्वगुणपरगुणोपलब्धेः संघय इतिसूत्रविषद्धमिति न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धासुद्वयनाचार्याः ।
- (३) न ग्ररीरगुणभ्वेतना यावद्द्रव्यभावित्वाद्रूपादीनाम्। दृष्टान्तपूर्वमिति वार्तिकम्। तत्र चायमेव पाठः। न्यायमुचीनिबन्धे अपि यावद्द्रव्यति, पाठः। तत्र सिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः।

न्यायसूत्रविवरणे २२२ द्वितीयच्चेषात्पन्नेन ज्ञानादिना नाश्यत्वं तृतीयच्णानव-स्यायित्वराचारित्यर्थः। केचित्त शरीरादिकर्मधाराया स्नन-वस्थारि हकत्वं स्य ₹**a**-पत्-ध्या-न त्यतावशषक्षेणापि

ग्रहणमिति भावः॥ ४५॥

(३)समाघानान्तरमाह।

# प्रदीपार्चिः सन्तत्यभिव्यक्तग्रहणवत्

- (१) इदं न्यायमुचीनिवन्धे वर्तते।
- (२) इदमपि पूर्ववत्।
- (३) त्रत्र न्यायसूत्रोद्धारे प्रष्टणे हेतुविकल्याद् ग्रहणविकल्या न खुद्धिविक-ल्पादित्येकमिथकं मूर्च दृश्यते । तच्यायसूचीनिकम्धे नास्ति । नापि वृत्तिकारिक्र्यान् तम् ।

## तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । स्० ४४-४८ । २२३

#### तद्ग्रहगाम्"।॥ ४६॥

नाव्यक्तग्रहणं यथा प्रदीपार्चिषां सन्तन्यमानाना-मनवस्थायित्वे ऽपि श्रभिव्यक्तग्रहणं तथान्यश्रापि स्यात्। विद्युत्सम्पातस्थले या बुद्धिरुत्पन्ना सा स्वविषये व्यक्तै-वेति भावः॥ ४६॥

समाप्तं बुद्धेरुत्पन्नापवर्गित्वप्रकरणम् ॥ उत्पन्नापवर्गित्वं स्वात्तारात्पन्ननाश्यत्वम् ॥ बुद्धेः शरीरगुणत्वाभावस्य प्राङ्निधीरितस्वे ऽपि विशेषार्थमात्त ।

द्रव्ये स्वगुणपरगुणी। पलब्धेः संप्रायः (१) ॥ ४९ ॥ द्रव्ये पृथिव्यात्मकचन्द्नादी स्वगुणस्य रूपादेः परगुणस्य परस्य जलस्य सम्पर्केण तद्गुणस्य शीतस्पर्शादेश्वी-पलब्धेः । एवं पृथिव्यात्मकशरीररूपादेस्तेजः सम्पर्केणोवणस्पर्शादेश्वीपलब्धेश्च शरीरे बुद्धिमत्त्वसंशयः गौरोऽहं जाना-मीत्यादिप्रतीत्यात्मत्वेन भासमाने गौरे शरीरे परगुणस्य भीनं किं वा स्वगुणस्य तस्येतिसंशयेन शरीरं बुद्धिमन्न वेति संशय इति भावः ॥ ४७ ॥

सिद्धान्तमाह।

# यावच्छरीरभावित्वाद् रूपादीनाम्(३) ॥ ४८॥

<sup>(</sup>१) इदमपि न्यायसूचीनिवन्धे वर्तते । तम् न पदीपार्चिव इति पाठः। न्यायसूत्रीखारे तु नकाररिवतः पाठः।

<sup>(</sup>२) द्रव्ये स्वमुणपरमुणोपन्नव्येः संगय इति । उक्ताये सूत्रमिति वार्तिकम् । ननु तद्मुणस्यं तत्रोपन्नव्या सिध्यतीति वार्तिकं द्रव्ये स्वमुखपरमुणोपन्नव्येः संगय इतिसूत्रविषद्धमिति न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>३) न प्ररीरगुणभ्वेतना यावद्द्रव्यभावित्वाद्रूपादीनाम्। दृष्टान्तसूत्रमिति -वार्तिकम्। तत्र चायमेव पाठः। न्यायमुचीनिबन्धे अपि यावद्द्रव्येति पाठः। तत्र मिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

स्पादिविशेषगुणानां स्पर्शविद्यशेषगुणानामिति या-वत् । यावच्छरीरभावित्वाद् यावत्स्वाश्रयवृत्तित्विन्य-मादित्यर्थः । स्वाश्रयकालीनध्वंसाप्रतियोगित्वादिति या-यत् । एवं च बुद्धिनं स्पर्शवतां शरीराणां विशेषगुणः स्वाश्र-यत्वाभिमतकालीनध्वंसप्रतियोगित्वाच्छव्दवत् । व्यति-रेकेण स्पादिवदित्यनुमाने तात्पर्यम् । बुद्धादिकं यदि शरीरविशेषगुणः स्याद् यावच्छरीरवृत्ति स्यादित्यादिवि-षयपरिशोधकस्तर्कोऽपीति ज्ञेयम् ॥ ४८॥

> पिठरपाकवादिमतेन शङ्कते। न पाकजगुगान्त्रोत्पत्तः ॥ ४६॥

घटादी पाकाधीनरूपनाशमादाय व्यभिचारान्नोक्त-नियम इति भावः ॥ ४६॥

सिडान्तमाह।

प्रतिद्वन्द्विसिद्धेः पाकजानामप्रतिषेधः (२) ॥ ५०॥

श्रप्रतिषेधो नोक्तनियमप्रतिषेधः। पाकजानां स्विन्द्रीनां प्रतिद्वनिद्धिसद्धेः प्रतिद्वन्द्विनोऽग्निसंयोगादितः सिन्द्रेः। तथा चाग्निसं योगायजन्यत्वं निकक्तहेतुघटकीभूतना-शिवशेषणमिति भावः। पीजुपाकवादिमतेनोक्तरयति। प्रतिद्वन्द्वनोऽवयव्यन्तरस्य सिद्धेरित्यर्थ हत्यपि कश्चित्। केचित्तु श्रयावच्छरीरभावित्वमेव शरी-विशेषगुणत्वाभावसाधकम्। तत्रैवाशिद्धतं द्वितीयसूत्रेण। समाधत्ते। प्रतिद्वन्द्वीत्यादिसूत्रेण। तद्र्थस्तु पाकजानां प्रतिद्वन्द्विन पूर्वशरीरनाशेन जाते शरीरे सिद्धेः। घटा-

<sup>(</sup>१) परे तु मिछान्तमूत्रमेवेदिमिति इतिकतः। न्यायसूचीनिबन्धे उपीदं वर्तते।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । सिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू० ४६-४२। २२४

दीनां पाकजरूपोत्पादसम्भवे ऽपि शरीरे न तत्सम्भवः।
शरीरावयवानां चमादीनामग्रिसंयोगिवशेषेण नाशावश्यकत्वादिति भावः। अन्ये तु न पाकजगुणान्तरोत्पत्तेरिति
सूत्रमपि सिडान्तरूपं पूर्वपत्तश्च मनस्यभिप्रेतस्तथा च पाकजगुणनाशमादाय न व्यभिचारः पाकजगुणान्तरोत्पत्तेः
पाकेन पूर्वरूपनाशानन्तरमेव रूपान्तरोत्पत्तेः स्वसमानाधिकरणस्वसमानजातीयसमानकातीनत्वमयावद्द्रव्यभावित्वरूपहेता विशेषणं देयं तच पाकनाश्यरूपादाः
नास्तीति न व्यभिचारः। नन्वेतद्विशेषणमेव शरीरविशेषगुणत्वाभावसाधकमस्तु किमधिकेनेत्यतस्त्यवाह।प्रतिद्वन्द्वीति। पाकजानां प्रतिद्वन्द्विसिद्धेः विरोधिसिद्धेः।
एकस्मिन् रूपे विद्यमाने रूपान्तराभावात् प्रकृते त्वेकस्मिन् ज्ञाने सत्यपि द्वितीयच्चणे ज्ञानान्तरोत्पत्तेर्ज्ञानादिकं
न शरीरविशेषगुण इत्यर्थं इत्याद्धः॥ ४०॥

हेत्वन्तरमाह । प्रारीरव्यापित्वात्<sup>(०)</sup> ॥ ५१ ॥

रूपादीनामिति शेषः । शरीरव्यापित्वं च सर्वावय-वावच्छेदेन वर्तमानत्वम् । तथा च शरीराव्यापकत्वेन ज्ञा-नसुखादेः शरीरविशेषग्रणत्वाभावः साध्यते शरीराव्याप-कत्वं च तेषां हृद्याद्यवयवविशेषावच्छेदेनैवानुभवादिति भावः ॥ ५१॥

> शङ्कते। न केप्रानखादिष्वनुपलब्धेः (२)॥ ५२॥

<sup>(</sup>१) शरीरव्यावित्वादित्येतस्य मुत्रस्य स्पष्टत्वाद् भाष्यकारादिभिक्षेचित इति न्यायविर्त्तकतात्पर्यपरिशुद्धावुटपनाचार्याः । शरीरव्यावित्वादितिमृत्रमन्यया व्याचाट हिति न्यायनिवन्धवकाशे वर्धमानोपाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) न ग्रारीरावयवाष्चेतनाः केशनखादिष्वनुपन्नक्षेरिति दृष्टान्तसूत्रमिति

#### न्यायसूत्रविवरणे

रूपादीनामपि न शरीरच्यापकत्वं केशनखादिष्वतु-पलब्धेरिति ॥ ५२ ॥

शङ्कां निरस्यति।

त्वक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्य केशनसादिष्व-

प्रसङ्गः(१) ॥ ५३॥

केशनखादिषु शरीरत्वाभावेन शरीररूपस्पर्शादीना-मप्रसङ्गे अपि न शरीराज्यापकत्विमत्यर्थः । अन्ये तु चैत-न्यादिकं न शरीरगुणः शरीरज्यापित्वात् शरीरे तद्वयवे चैकेन सम्बन्धेन सन्त्वात् शरीरगुणस्तु न स्वावयव-वृत्तिः । शङ्कते । न केशेति । अप्रसङ्गः चैतन्यानुपलब्धेः । समाधत्ते । त्वगितीत्याद्यः ॥ ५३ ॥

हेत्वन्तरमाह।

शरीरगुणवेधर्म्यात् । ५४॥

बुद्धिर्न शरीरगुणः शरीरगुणवैधम्यं बहिरिन्द्रिया-वेचत्वे सति वेचत्वम् ॥ ५४ ॥

आशङ्कते।

न रूपादीनामितरेतरवेधर्म्यात् ॥ ५५॥ नोक्तं युक्तं परस्परवैधर्म्यात् विभिन्नेन्द्रियग्राह्य-त्वात्। तथा च त्वद्रीत्या स्पर्शादीनां शरीरगुण्त्वं न स्याद-चाश्चषत्वात्। तथा चाप्रयोजकं त्वदुक्तमिति भावः॥५५॥

वार्त्तिकम् । दृष्टान्तसूर्विमित । न करचरणादयभ्वेतना भरोरावयवत्वात् केश्रनखा-दिवदिति दृष्टान्तार्थं सूत्रमित्यर्थं इति तात्यर्थटीका ।

<sup>(</sup>१) श्रन्यथा त्यक्पर्यन्तत्वाच्छरीरस्येतिमृत्रव्याचातादिति न्यायद्यात्तिकता-त्ययंपरिशुद्धावुदयमाचार्याः।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमुचीनिवन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) इदमीप पूर्ववत्।

#### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू० ५३-५७ । २२७

शङ्कां निरस्यति।

येन्द्रियकत्वाद् रूपादीनामप्रतिषेधः(१)॥५६॥

न रूपादीनां शरीरगुणत्वप्रतिषेध ऐन्द्रियकत्वात्। तत्तदिन्द्रियाग्राह्यत्वलच्चणतत्तद्गुणवैधम्प्रसत्त्वेऽपि शरी-रगुणत्वावच्छिन्नवैधम्परस्य विहिरिन्द्रियाग्राह्यत्वे सिति ग्रा-ह्यत्वस्याभावात् बुद्धौ च तत्सत्त्वादिति भावः। यहा ऐन्द्रियकत्वाच्छरीरं प्रत्यच्सिद्धत्वात्। तथा च परस्प-रवैधम्पं प्रत्यच्चेण वाधितम्। शरीरगुणवैधम्पेण साधने न किमपि वाधकम्। न च गौरोऽहं जानामीत्यादिप्रत्यच्मेव वाधकमिति वाच्यम्। तादशप्रत्यच्चस्य सन्दिग्धप्रामा-एयकत्वात् पूर्वोक्तयुक्तेः॥ ५६॥

समाप्तं बुद्धेः शरीरगुणभेदपरीचाप्रकरणम् ॥
पूर्वं प्रसङ्गता मनसः परीच्रणे अपि विशेषार्थं कमप्राप्तं मनः परीच्यति ।

ज्ञानायागपद्यादेकं मनः (३) ॥ ५०॥

ज्ञानानां चाक्षुषादिप्रत्यचाणामेकदानुत्पादानमनः स्वीकार्यम् । तच लाघवात् ज्ञानायागपद्यानुपपत्तेश्चैकं कल्प्यते । तथाहि विषये चक्षुप्रीणादिसन्निकर्षे चाक्षुषं प्राणजादिकं वैकं ज्ञानं जायते न तु सर्वमित्यनुभवस्तत्सम्पत्तिश्च चक्षुःसन्निकर्षादिघटितचाक्षुषसामग्रीकालीन-श्चाक्षुषामावः किच्चित्कारणाभावप्रयुक्तः कार्याभावत्वादित्यनुमानेन तादशसामग्रीकालीनाभावप्रतियोगित्वेन चाक्षुषादी चक्षुःसंयोगाद्यतिरक्तिकारणकत्वानुमानेन चा-

<sup>(</sup>१) ऐन्ट्रियकत्वाद्रूपादीनामप्रतिषेधः । द्वये प्ररीरगुणा भवन्तीत्युक्तः सूत्रार्थे इति वार्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते । सिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

क्ष्पादिकारणतया यत्कि इस्तुसिद्धिः। तच वस्तु चक्षु-र्भनोयागादि तेन मनसाऽपि सिडिः तत्र चाधुषकारण-तावच्छेदकतया एकस्य घाणजादिकारणतावच्छेदकतया sन्येषां कल्पने गीरवं कदाचित् तेषामेकदैव चक्षुरादे। संयो-गसम्भवेन जानायागपद्यावारणं चेति प्रतिपुरुषमेकं मनः कल्प्यते तेनैव मनसात्मसंयागस्य ज्ञानायसमवायिकार-णताप्यपपन्ना तत्संयोगस्य जन्यज्ञानसामान्ये ऽसमवायि-कारणत्वे मनसाऽपि जन्यज्ञानसामान्ये कारणत्वं व्यापा-रेण व्यापारिणाऽन्यथासिद्धाभावात् तेन ज्ञानार्थकमनधा-तुनिष्पन्नं मन इति पद्म्। एवं च चाक्षुषत्वाद्यविद्यन् प्रति मनस्त्वेन न कारणता सुष्पत्य नुरोधेन त्वङ्मनो योगस्य जन्यज्ञानसामान्यहेतुत्वात् त्वाचं प्रति त्वज्ञानायागस्य न हेतुत्वान्तरं तत्स्वीकारे ऽपि चाक्षषादिसामच्याः त्वाच-प्रत्यत्त्रपतिबन्धकतावश्यकत्वाद्न्यथा त्वचा विषयसम्बन न्धे चाक्षषादिकं कदापि न स्यादिति। मनसाऽद्रव्यत्वे चक्ष्-रादौ समवायादिरेव तत्सम्बन्धः कल्प्यस्तस्य च नियतेत्। न तेन यागपद्यवारणिमिति परिशेषान्मनसी द्रव्यत्वं चक्क्ष-रादिना तत्संयागानां च हेतुत्वं सिद्धम्। विषयेण मनाया-गस्य हेतुतायाः प्रागेव निरासात् । इत्थं चात्मा मनसा मन इन्द्रियेणेन्द्रियं विषयेण संयुज्यते तते। ज्ञानमिति सिद्धा-न्तः सर्वसम्मतः। अतिरपि तथा प्रतिपाद्यति ॥ ४७॥

दीर्घशष्कुली भाजनादी ज्ञानयागपण्यद्रश्नात् कर्थं तद्यागपचेन मनः कल्पनीयमित्याशक्कते।

न युगपदनेकि ऋयोपलब्धेः (१) ॥ ५८॥

<sup>(</sup>१) न युगपदनेकिकियापलब्धेरिति । श्रेषं भाष्य इति वार्तिकस् । इदं न्याय-

#### तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम्। स्० ५=-६१। २२६

न मनःकल्पनमनेकिकयाणामनेकज्ञानानामुपलन्धे-रित्यर्थः ॥ ५८ ॥

समाधत्ते।

श्रलातचऋदर्शनवत् तदुपलब्धिराशुस-ञ्वारात्<sup>(१)</sup> ॥ ५६ ॥

श्रवातचके वेगातिशयेन श्राम्यमाणे कियासन्ता-नस्यैक्यग्रहण्वत् तदुपलियः क्रिमके ऽपि चाक्षुषप्राण्जा-दै। युगपदुत्पाददर्शनम् । श्राशुसच्चारान्मनसोऽतिवेगवत्त-या शीघं चक्षरादिना क्रमिकमनःसंयोगजननात् । एवं चात्र यै।गपद्मभ्रमे शीघतरमनःसंयोगस्य दे।षतया हेतुत्वं बे।ध्यम् ॥ ५६ ॥

ननु मनसा चक्षुरादिनानेन्द्रियसंयोगानां युगपदु-त्पाद एव कथं न भवतीत्यत आह ।

यथोक्तहेतुत्वाञ्चागु (२) ॥ ६० ॥

मन इति शेषः । यथोक्तहेतुत्वात् ज्ञानायागपद्यस्-पहेतुवलादित्यर्थः । तथा च मनसोऽणुतया न युगपन्नाने-न्द्रियसंयोगसम्भव हति भावः ॥ ६०॥

समाप्तं मनःपरीचापकरणम् ॥

नतु कदाचिचक्षुर्मनायागेन चाक्षुषादिकं जायत इत्यत्र किं नियामकमित्याकाङ्कायामाह।

पूर्वक्रतफलानुबन्धात् तदुत्पत्तः(३) ॥ ६१॥

<sup>(</sup>१) श्रास्पेलरहारकं सूत्रम् । श्रनातचन्नर्वर्यनम् ततुपलिधराशुसञ्चाराविति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) यथालहेतुत्वाच्चाियति पूत्रं यथोत्तव्य ज्ञानायागपद्मस्येवाणुत्वे हेत्व-न्तरमिति न्वायवार्त्तिकतात्वर्यपरिमुखासुदयनाचार्याः ।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायसूचीनिखन्धे वर्तते।

### न्यायसूत्रविवरणे

पूर्वकृतस्य यागहिंसादेः फलं धर्माधर्मरूपं तदनुब-न्धात् तद्विशेषात् तत्कृतनियमाक्षेत्यर्थः । तदुत्पत्तिः चक्षु-मेनायागादिनियमेन चाक्षुषाद्युत्पत्तिः ॥ ६१ ॥

शङ्कते।

भूतेभ्या सूर्त्युपादानवत् तदुपादानम् (१) ॥६२॥ भूतेभ्य इति सावधारणम् । तथा चादष्टिनरपेचैर्भ्तैः कदाचित् परस्परयुक्तैर्यथा शरीरादिकं जन्यते तथा चक्षु-रादिमनसाः कदाचित् संयोगेन चाक्षुषायुत्पत्तिरिति समुदितार्थः ॥ ६२ ॥

समाधत्ते।

न साध्यस्मत्वात्(२) ॥ ६३॥

ने। त्तं युक्तं दृष्टान्तस्य शरीरादेः साध्यसमत्वाद्द-ष्टाधीनभूतसंयागजन्यत्वेन पत्तसमत्वादित्यर्थः ॥ ६३ ॥

शरीरस्यादृष्ट्यभातवं वक्तुं सूत्रद्वयमाह । नीत्यत्तिनिमित्तत्वान्मातापित्रोः ॥ ६५॥ तथाहारस्य (४) ॥ ६५॥

<sup>(</sup>१) श्रत्र नास्तित्र एवमात्त भूतेभ्या मूर्त्युपाटानयत् तेषुपादानम् । यथा कर्म-निरपेद्येभ्या भूतेभ्या निर्दत्या मूर्त्यः शिकताश्वर्करागैरिकाञ्जनप्रभत्यः पुरुषार्धिक्रया-कारकत्वादुपादीयन्ते तथा शरीरसगाँउपीति पुरुषार्थिकयासामर्थ्यादित्येतस्य हेतारने-कान्तिकद्वारकं सूत्रमिति वार्त्तिकम् । न्यायमूचीनिवन्धे उपीदं वर्तते ।

<sup>(</sup>२) इटमपि न्यायसूचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) ननु मातापित्राश्चीत्पत्तिनिमित्तत्वादित्येतत्सूत्रविपरीतार्थमिदं प्राप्ता चानियमादिति सूत्रमित्यत श्राह तस्मादितीति न्यायवात्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयना-चार्याः ।

<sup>(</sup>४) तथाहारस्य । उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकर्तामित वार्त्तिकम् । पूर्वमूत्र-प्रतीकेन पूरवित । उत्पत्तिनिमित्तत्वादिति प्रकर्तामित तात्पर्यटीका । इदं न्यायमुची-निबन्धे वर्तते ।

#### तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सु० ६२-६७ । २३१

शरीरस्यादृष्ट्याधीनोत्पत्तिः । हेतुमाह । मातापित्रोः शरीरोत्पत्तिनिमित्तत्वात्।शरीरे निमित्तहेतुत्वात्।माता-पित्रोहेतुत्वे द्वारमाह । तथाहारस्य । त्राहारजन्यशुक्रशा-नितादेहेतुत्वादित्यर्थः । केचित्तु त्राहारस्य पितामहपिण्ड-भोजनादेरदृष्ट्वारा पुत्रजनकत्वादित्यर्थः ॥ ६४ ॥ ६५ ॥

> ननु तावता कथमदृष्मापेच्तेत्यत आह । प्राप्ते। चानियमात् (१) ॥ ६६ ॥

प्राप्ता च प्राप्ताविष द्म्पत्याः सम्प्रयोगे ऽपि गर्भस्य यता न नियमस्तताऽदृष्टस्य सहकारित्वमावश्यकमिति भावः॥६६॥

उपसंहरति।

शरीरात्यत्तिनिमत्तवत् संयोगोत्यत्तिनि-मित्तं कर्म<sup>ः)</sup> ॥ ६० ॥

कर्म कर्मजन्यादृष्ट्विशेषः। यथा शरीरात्पत्तिनिमिन्तं तथा चक्षुर्मनः संयोगाचुत्पत्तिनिमिन्तिमित्यर्थः। यद्वा नन्वात्मना विभुतया सर्वस्मिन्नेव शरीरे सर्वात्मसंयोगसन्वेन सर्वशरीरावच्छेदेन सर्वस्य भागः स्यात्। न च तत्त्वच्छरीरस्यभाव एव तत्त्वदात्मभागावच्छेद्कत्वियामक इति वाच्यम्। तथा सति जगत एव स्वाभाविक-

<sup>(</sup>१) पूर्वपूर्वमूत्रस्य टिप्पणी ट्रष्टच्या । पूर्वमूत्रेण मातापित्रोः कारणत्यमुक्तं प्राप्ती चानियमाटितिमूत्रेण व्यभिचाराद दूष्यत इति न्यायनिबन्धप्रकाणे वर्धमानी-पाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रस्योत्तरहारकं मूत्रम् । श्ररीरोत्यत्तिनिमित्तवत् धेयोगिनिमित्तं कर्मेति वार्तिकम् । तत्र चार्यमेव पाठः ।

२३२ न्यायसूत्रविवरणे

त्वापत्तेः। न च तददृषुजन्यत्वमेव तत्पुरुषीयज्ञानाद्यव-च्छेदकत्वे नियामकमिति वाच्यम्। मृतशरीरे ऽपि ज्ञाना-द्यवच्छेदकत्वापत्तेरिति चेदत्राह्। शरीरोत्पत्तीति। शरी-रात्पत्ती यथा तत्तत्पुरुषादृष्ट्विशेषा निमित्तं तथा तत्त-च्छरीरतत्तद्दात्मसंयागे ऽपि स एवादृष्ट्विशेषा निमित्त-मित्यर्थः। तथा च तद्दृष्ट्विशेषजन्यतावच्छेदकः शरीरा-त्मसंयोगविशेषगतवैजात्यविशेषः तादृशवैजात्यावच्छिन्न-संयोगसम्बन्धेनैव शरीरस्य तत्पुरुषीयज्ञानाद्यवच्छेदकत्या मृतशरीरे परशरीरे तादृशविजातीयसंयोगाभावान्नातिप्र-सङ्ग इति भावः। शरीरतद्दात्मसंयोगी विना भागाद्यनु-पपत्त्या संसारिणां शरीरनियम इति च भावान्तरिमिति॥ ६७॥

> सर्वत्रादृष्ट्य हेतुत्वे युत्तयन्तरमाह । एतेनानियमः प्रत्युक्तः (१) ॥ ६८ ॥

एतेनादृष्विशेषहेतुकत्वव्यवस्थापनेनानियमः कद्दा-विन्मनुष्यशरीरसम्बन्धः कदाचिद्न्यादृशशरीरसम्बन्धः कदाचित् सकलावयवसम्पन्नं शरीरं कदाचिच विकलावय-विमत्यादिनियामकालाभः प्रत्युक्तः समाहित इत्यर्थः । श्रदृष्विशेषेणैव तिन्नयमापपत्तेः। न चादृष्टृ एव किं निया-मकमिति वाच्यम्। तत्राप्यदृष्टान्तरस्य नियामकत्वात्। श्रनादित्वेन चानवस्थानवकाशादिति जन्यमात्रं प्रत्ये-वादृष्ट्स्य हेतुत्वमुक्तं कथमन्यथा पद्दार्थानां क्रमिकत्वं वै-चित्र्यं च सङ्गतं स्थात् स्वभावस्य सर्वदैव समानत्वात् पर-

<sup>(</sup>९) नन्वेतेनानियसः प्रत्युक्त इति सूत्रं विपरीताभिधायकं परदर्शने व्यवस्था प्रत्युक्तेतीति विविचित्तिमित न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिश्वज्ञाबुदयनाचार्याः ।

#### तृतीयाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सु० ६८-७० । २३३

मेश्वरस्य सांख्याक्तप्रकृतेश्च सर्वान् प्रत्यविशेषाचेति दिक्।
ननु शरीरतत्सम्बन्धादेरदृष्टाधोनत्वे कथं तद्विनाश इत्यत श्चाह भाष्यकारः। तद्वियागश्च कर्मच्योपपत्तेः(१)॥ कर्मणा श्रदृष्टेन च्योपपत्तेरित्यर्थः। यद्वा भागजनकादृष्टु-च्येणोपपत्तेरित्यर्थः। वस्तुतस्तुशरीरसम्बन्धस्यादृष्टुाधीन-त्व एव मोच्चोपपत्तिरित्याह। तद्वियागरचेति। तद्त्यन्त-विमोच्चश्च कर्मच्योपपत्तेः। श्रशेषकर्मणां च्येणैवापपत्तेः। कारणाभावात् कार्यानुत्पत्तेरिति भावः॥ ६८॥

यदि च भृतैरेव स्वभावता देहादिकं जन्यते तदैव माचानुपपत्तिरित्याह।

## पुनस्तत्प्रसङ्गोऽपवर्गे(३) ॥ ६६ ॥

तत्प्रसङ्गः शरीरसम्बन्धप्रसङ्गः । अपवर्गे मोत्त्दशा-यामपि । तदानीमपि भूतस्वभावादेर्दुरपृह्चत्वात् । न च भूतिन्छमेवादृष्टुं कल्प्यतां किमात्मिन्छत्वेनेति वाच्यम् । भूतानामनेकत्वेन तत्कल्पने गौरवात् । वैयधिकरण्येना-त्मिन्छभोगजनकत्वासम्भवात् सम्बन्धान्तरकल्पने गौ-रवात् भूतानां सर्वान् प्रत्यविशेषेणादृष्टाकृष्टैरपि तैभी-ग्यैरात्मविशेषभोगनियमानुपपत्तेश्च ॥ ६६ ॥

मनानिष्ठमदृष्टं केचन मन्यन्ते तन्मतं दूषयति । मनःकर्मनिमित्तत्वाञ्च संयोगाव्युच्छेदः (३)॥१०॥

<sup>(</sup>१) भाष्ये तु उपपचत्रच तद्वियागः कर्मत्रयापवनेरिति पाठः ।

<sup>(</sup>२) न्यायमूचीनिबन्धादिषु तददृष्टकारितिमिति चेत् पुनस्तत्प्रसङ्गो पवर्गे इति पाठः । शङ्कते । तददृष्टकारितीमिति चेतितीति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायपूचीमिबन्धे वर्तते। तत्र च संयोगाट्यनुक्केद इति पाठः। क्यवित् संयोगानुक्केद इति पाठः। श्रादर्भपुस्तके तु संयोगाव्यवक्केद इति पाठः परं तु स्याख्याने जानादिकारणस्याध्युक्केट इति दृश्यते।

### न्यायसूत्रविवरणे

संघागस्य शरीरारम्भकादेज्ञीनादिकारणस्याव्युच्छे-दे। ऽविरत्नधारास्यात् कुता मनःकर्मनिमित्तत्वात्। मनसा नित्यतया तत्स्वाभाविकस्य कर्मणे। ऽदृष्टस्यापि नित्यतया तिन्निमत्त्वेन तादृशसंघागस्य नियतात्पत्तिसम्भवादिति भावः॥ ७०॥

नन्वेकसंयागस्यापरसंयागविराधित्वात्र तद्धाराप्र-सङ्ग इत्यत त्राह ।

नित्यत्वप्रसङ्गश्च प्रायगानुपपत्तेः(१)॥ ११॥

नित्यत्वप्रसङ्गः शरीरादेरविनाशित्वप्रसङ्गः। प्रायण-स्य मरणस्यानुपपत्तेरित्यर्थः । भागजनकादृष्ट्चये सत्येव मरणादिकं स्यात् तादृशादृष्ट्य च मनःस्वभावात्मकत्वे-नाविनाशात् तन्न स्यादिति भावः । न च पुरुषकर्मणा भोगजनकमदृष्टं मनसि जायते तस्यानित्यत्वान्न मरणा-चनुपपत्तिरिति वाच्यम्। वैयधिकरण्येन पुरुषकर्मणा मह-स्यदृष्ठजननासम्भवात् तदृष्ट्येन पुरुषभागजननासम्भवा-चेति ॥ ७१॥

शक्कते।

त्रगुरयामतानित्यत्ववदेतत् स्यात्<sup>(२)</sup> ॥१२॥

यथा परमाणुश्यामनाया नित्यत्वे ऽपि स्वाभावि-कत्वे ऽपि निवृत्तिस्तथा मनसोऽदृषृस्यापि फलबलात् क-च्प्यत इति न मरणाचनुपपत्तिरिति ॥ ७२ ॥

<sup>(</sup>१) इदमपि न्यायमू चीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) द्रवमीप पूर्ववत्।

## तृतीयाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू० ७१-७३। २३५

समाधत्ते।

नाकृताभ्यागमप्रसङ्गात् (१) ॥ १३॥

मनोनिष्ठादृष्ट्याजन्यत्वे ऽविनाशोऽनादिभावस्य नित्यत्वस्यैव कल्पनादिति तज्जन्यं वाच्यं तत्र पुरुषकर्म-जन्यत्वं प्रागेव निरस्तमित्यकृतस्याकस्मिकस्यादृष्ट्याभ्या-गमप्रसङ्गात् स्वीकारप्रसङ्गान्नोक्ताशङ्कनमित्यर्थः । निरु-क्तदृष्टान्ते ऽप्येवमिति दृष्टान्तासिद्धिरपि वेष्ट्या ॥ ७३ ॥

> समाप्तमदृष्ट्विष्पाचताप्रकरणम् ॥ इति तृतीयाध्यायस्य द्वितीयमाहिकम् ॥ इति न्यायसूत्रे तृतीयोऽध्यायः ॥ इति न्यायसूत्रविवरणे तृतीयाध्यायविवरणम् ॥



<sup>(</sup>१) सिद्धान्तसूत्रमिति वृत्तिकतः। एतच्च न श्रकताभ्यागमपसङ्गादिति । श्रनु-पदवप्रमाणस्याभ्युपगमोऽकताभ्यागम इति सूत्रार्थ इति यथाश्रुति वा सूत्रार्थ इति च वा-त्तिकम्।

## न्यायसूत्रविवरगो चतुर्थाऽध्यायः।

यद्यपि पूर्वमुद्देशलच् एनैव परीचितौ प्रवृत्तिदे । तथापि प्रतिज्ञातायां प्रमेयपरी चायां क्रमप्राप्तयो स्तयो रिष परीचाका द्वोदयात् तद्धं पूर्वोक्तमनुवद्ति सूत्रहयेन । तथा चार्थभेदेन प्रकरणभेदस्य समुचितत्वे ऽपि लाघवेन परस्परसाका द्वयथातथा शब्दाभ्यामेकप्रकरणतया प्रवृत्ति-देषे परीचिताविति ।

प्रवृत्तिर्यथोक्ता (१) ॥ १॥ तथा देाषाः (२) ॥ २॥

प्रवृत्तिर्यथोक्ता प्रागेव परीचिता तथा देखा अपि परीचिता इत्यर्थः। तत्र शरीरे चेष्टादिकार्यिलङ्गेन सिद्धा प्रवृत्तिः सा च द्रेघा नित्या अनित्या च। तत्राचा पर-मेश्वरनिष्ठा हाद्न्यनिष्ठा द्वितीया प्रवृत्ते।ऽस्रीत्याद्प्रित्य-चसिद्धापीयम्। रागजन्यतावच्छेदकप्रवृत्तित्वस्येश्वरक्र-तिनिष्ठत्वाभावे कृतिरेवात्राभिहिता कृतित्वमपि करो-मीत्याद्प्रत्यचसिद्धमिति। देखा अपि प्रत्यचेण प्रवृ-

<sup>(</sup>१) प्रवृत्तिवरी ज्ञायामाका ह्वितायां मृत्रमिति वृत्तिकतः । प्रवृत्तिर्ययोक्ता तथा वरी जित्तेत्वर्थः मृत्रस्येति वार्तिकम् । प्रवृत्तिः परी जितुं युक्ता सा कस्मान परी ज्यत दृति-प्रकृतिराकरणाय मृत्रमित्याष्ट । मनसे। जन्मरमितीति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) श्यमपूत्रव्याख्यावसरे श्रीयमपूत्रस्थतथाशस्त्रेनान्वया युक्त इत्युक्तं वृत्ति । श्रवृत्तिदेशस्त्रत्राध्यामिति न्यायवार्त्तिकतत्त्पर्यपरिशुद्धावृदयनाचार्याः ।

#### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम्। स्०१-३। २३७

त्त्यादिलिङ्गेन च सिद्धा वेदितव्या। देाषत्वं च संसारम्-लत्वेनैषामिति॥१॥२॥

समाप्तं प्रवृत्तिदेषसामान्यपरीचापकरणम् ॥ प्रकरणान्तरेण देाषविशेषान् परीच्यति। तचेराय्यं रागद्वेषमेाहार्थान्तरभावात्(१)॥३॥ तेषां देाषाणां त्रया राशयः पत्ता यस्य तत्त्वं देाष-विभाजकोपाधित्रयं देषवृत्तीति यावत् । रागद्वेषमोहा-नामधीन्तरभेदात् परस्परभेदसत्त्वादित्यर्थः । रागत्वद्वेष-त्वमाहत्वानां विभाजकत्विमिति भावः। कामादीनामग्रै-वान्तर्भावाञ्च विभागव्याघातः। रागत्वमत्रेच्छात्वमेव। तेन काममत्सरतृष्णामायादम्भद्रोहाणां रागपदेन ग्रहणम्। कामा रिरंसा रमणं च संसर्गविशेषः। उत्कटरिरंसा रितः। मत्सरः स्वप्रयोजनानु सन्धानं विना पराभिमतनिराकरणे-च्छा । तृष्णा धनला भेच्छा । ऋपरद्रव्येच्छा लाभः । यदा धनादिलाभेच्छा लाभः। उत्कटधनादिलाभेच्छा तृष्णा। परवञ्चनेच्छा माया। स्वात्कर्षज्ञापनेच्छा दम्भः। द्रोहा जिघांसा()। क्रोघेषासूयामषाभिमानादीनां द्वेषपदेन ग्रह-णम्। तत्र क्रीधा नेत्रतीहित्यादिहेतुईषविशेषः। ईषी साधारणवस्तुनि परस्वत्वात् तद्ग्रहीतरि द्वेषः। अस्या परगुणादी द्वेषः । अमर्षः कृतापराधे उसमर्थस्य द्वेषः । अभिमानोऽपकारिएयिकञ्चित्करस्थात्मनि द्वेषः । विपर्य-यसंशयतर्कमानप्रमाद्भयशोकादीनां माहान्तर्गतत्वम् । तेन मोहत्वमत्र स्वविशेष्यावृत्तिप्रकारकत्वरूपभ्रमत्वम् । विपर्ययोऽयथार्थनिश्चयः। संशय उक्त एव। तर्क ग्रापत्तिः। मानोऽविद्यमानगुणारापेणात्मन्युत्कर्षवुद्धिः । प्रमादः पूर्व

<sup>(</sup>१) सत्र विद्धान्तमूत्रमिति वृतिकतः।

<sup>(</sup>२) वृत्तिकारेस्तु ट्रोही नागाय द्वेष दति द्वेषपद्ये निविष्य व्यास्थातम् ।

23=

#### न्यायसूत्रविवरणे

कर्तव्यतया निश्चिते ऽकर्तव्यताधीः। एवसकर्तव्ये कर्तव्य-ताधीः। भयमनिषृशद्धाः। शाक इष्ट्रवियोगे तद्धाभानई-ताज्ञानम्। मिथ्याज्ञानं देहादावात्मबुद्धिरिति॥ ३॥

शङ्कते।

नेकप्रत्यनीकभावात् (१) ॥ ४॥

रागादीनां न भेद एकप्रत्यनीकभावादेकविरोघादे-केन तत्त्वज्ञानेन विनाऽनिवर्त्यत्वादिति यावत्॥ ४॥

समाधत्ते।

व्यभिचारादहेतुः(२) ॥ ५ ॥

एकनिवर्यत्वमेकनाश्यत्वं नाभेद्साधकं व्यभिचा-रादेकघटनाशनाश्यत्वे ऽपि तदाश्चितरूपरसादीनां भेदात्। एकेन विपरीतदर्शनेन प्रत्यचानुमित्यादीनां निवर्त्यत्वे ऽपि भेदाच ॥ ४॥

सामाधानान्तरमाह।

तेषां मोहः पापीयान् नामूढस्येतरे।त्पत्तेः ॥ ६ ॥

यद्यपि बहुनां निर्धारणे इष्टस्य तमस्य वा विधानात् पापिष्ठः पापतम इत्यस्य वक्तुमुचितत्वात् पापीयानित्य-सङ्गतिः । न च द्वाद्वावधिकृत्य निर्धारणं द्वयोर्निर्धारणे ईयसुविधानात् तेन रागमाहयोर्माहद्वेषयोर्माहः पापी-याननर्थमूलं बलवद्द्वेष्य इति यावदिति वाच्यम् । तेषा-मित्यनेन द्वित्वेन बेाधियतुमश्वयत्वात् । न च तौ च तौ

<sup>(</sup>१) इटं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तत् ।

<sup>(</sup>२) इटमपि पूर्ववत्।

<sup>(</sup>३) इटमपि तथा।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ४-७। २३६

चेत्येकशेषकरणात् तथालाभ इति वाच्यम्। भिन्नार्थक-स्वरूपैकशेषानभ्यपगमात् । तथाप्येकरूपेणापस्थितानां बहुनां निर्धारणे अपि कदाचिदीयसुप्रत्ययापगमात् तेषां दे। षाणामित्यर्थः । वस्तुते। ऽत्र षष्ट्यं व निर्धारणं वे। ध्यते ईयस्प्रत्ययेनातिशयमात्रं बेाध्यत इति । हेतुमाह । अमु-दस्य माहरहितस्य नेतरीत्पत्तेः रागद्वेषात्पत्त्यभावात् । व्य-त्पत्तिवैचित्रवेण पञ्चमीप्रकृतेरुत्पत्तेः प्रतियोगितया नत्र-र्धाभावे तस्य च पञ्चम्यर्थे उन्वयात्। तथा च तत्त्वज्ञाननि-वर्त्यत्वं मोहस्यैव रागद्वेषयोस्तु मोहनिवृत्तावेव निवृत्तिरि-त्येकनिवर्यत्वमपि नास्तीति भावः। न च तत्त्वज्ञानिना हि-ताहितविषयकपवृत्त्या रागाचस्त्येवेति कुता माहिनवृत्ति-निवर्त्यत्वं तत्त्वज्ञाननिवर्त्यत्वं वा रागादेरिति वाच्यम् । तादृशरागद्वेषयोर्धमाधर्मानुपधायकत्वेनादे।षत्वात्। देाष-रूपयारेव तयार्मीाहनिवृत्तिनिवर्त्यत्वात् । धर्माधर्महेतुत्वं च विजातीयरागत्वादिनेत्युक्तमेव तादृशवैजात्यं च माहज-न्यतावच्छेदकतया सिद्धं मिथ्याज्ञानस्य तज्जन्यवासनाया वा धर्माधर्महेतुत्वं तद्विरहादेव तत्त्वज्ञानिनां रागादि-मत्त्वे ऽपि न धर्मायुत्पत्तिरिति तु नव्याः। अत एव श्रीभागवते । मुक्तस्तावद्विभ्यात् स्वदेहमार्व्धमश्रन्न-भिमानशून्यः । मुक्तस्तत्त्वज्ञानी अभिमानशून्या देहा-त्मबुद्धिरूपमिध्याज्ञानशून्य इति ॥ ६॥

शक्कते। प्राप्तस्तर्हि निमित्तनेमित्तिकभावादया-न्तरभावा देषिभ्यः (१) ॥ १ ॥

<sup>(</sup>१) प्राप्तस्तर्हीत्यंश्रस्तु न सूत्रं किं तु भाष्यकतः पूरणमित्यपि वदन्तीतिवृत्तिः सेखदर्शनादवगम्यते अविश्वष्टांशस्य सूत्रत्वे विवादाभाव इति । न्यायसूचीनिबन्धादै। प्राप्तस्तर्हीत्यंशो नास्ति ।

### न्यायसूत्रविवरणे

निमित्तं मोहः नैमित्तिकौ रागद्वेषाविति । देाषे-भ्योऽर्थान्तरभावोऽर्थान्तरत्वं देाषभिन्नत्विमिति यावत् । मोहस्य प्राप्तः देाषहेतृनामि देाषत्वे तद्वेतृनामि तत् स्यादिति भावः । देाषेभ्य इति बहुवचनं रागद्वेषयोरवा-न्तरभेदापेच्येति । प्राप्तस्तिनि भाष्यकृतः पूरणमिति केचित् ॥ ७॥

शङ्कां निरस्यति।

न देषलवणावरेषान्मीहस्य (१) ॥ ८॥

ने करोषः मेहस्य देष बच्चणकान्तत्वाद्वान्तर-कार्यकारणमावस्तु न तत्र बाधकोऽन्यथा रागविशेषे ऽपि रागविशेषस्य हेतुतया तत्रापि देष्वत्वं रागत्वं च न स्या-दिति भावः ॥ =॥

नन्वेकजातीयानां कथं कार्यकारणभाव इत्यत आह। निमित्तनेमित्तिकापपत्तेश्च तुल्यजाती-यानामप्रतिषेधः (१) ॥ १ ॥

एकजातीययोरिष अवान्तरवैलच्चएयेन हेतुहेतुमद्भा-वसम्भवान्न तत्प्रतिषेध इत्यर्थः । तथा च द्रव्यत्वावि-शेषे ऽपि कपालादीनां दण्डादीनां च घटादिहेतुत्वं गुण-त्वाविशेषे ऽपि ज्ञानादिकं प्रति चक्षुर्भनोयोगादीनां हेतुत्वं तथा दे।षत्वाविशेषे ऽपि रागादिकं प्रति मोहस्य हेतुत्व-सम्भव इति भावः ॥ ६ ॥

समाप्तं देाषपरीचाप्रकरणम् ॥ देाषपरीचा देाषविशेषपरोचेत्यर्थः॥

<sup>(</sup>१) इवं न्यायमुचीनिबन्धे वतंते।

<sup>(</sup> क) इटबपि पूर्ववस् ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० =-११ । २४१

क्रमप्राप्तं प्रत्यभावं परीच्रपति । ग्रात्मनित्यत्वे प्रेत्यभावसिद्धिः (१) ॥ १० ॥

मृतस्य पुनरुत्पादः प्रेत्यभावः स च शरीरादेन सम्भ-वित पुनरुत्पादाभावात् न चात्मनः स तस्य नित्यत्वेन भरणाभावादिति तद्प्रसिद्धिरितिपूर्वपच्चे समाधानिम-दम् । आत्मिनित्यत्वे आत्मना नित्यत्वे ऽपितस्य प्रेत्यभाव-सिद्धः प्रेत्यभावशव्दार्थसिद्धः । अयमभिप्रायः । वि-जातीयात्मशरीरसंयोगो मरणमेकजातीयशरीराचसंयोग उत्पत्तिः तयोनित्ये ऽप्यात्मनि सम्भवः। अथवा शरीरस्यो-स्पत्तिवनाशावादाय शरीरिविशिष्टस्य तथा व्यपदेश इति भावः। सूत्रे पुनःपदेन तयोरनादिधारा ज्ञापिता तज्ज्ञानं च वैराग्यद्वारा मोक्षोपयोगीति तत्परीच्चणम् ॥ १०॥

नन्वात्मना निरुक्तीत्पत्तिमरणे अपि शरीरोत्पत्तिं विना न सम्भवतः सा च नास्तीत्यत आह ।

व्यक्ताद् व्यक्तानां प्रत्यद्वप्रामाण्यात् । ११॥ अत्रोत्पत्तिः पष्पम्या अर्थः। प्रयोज्यत्वं संसर्गः। तेन व्यक्तप्रयोज्योज्योत्पत्तिमद्यक्तानां प्रत्यद्धप्रामाण्यात् प्रत्यद्ध-सिद्धत्वादित्यर्थः। न च व्यक्तानामेवावयवानामवयवि-हेतुत्वे व्यक्तानामपकृष्महत्त्वेन सावयवत्वाद् घटादीना-मवयवधाराप्रसङ्गान्मेरसर्षपाद्योरिविशेषप्रसङ्ग इति वा-च्यम्। घटादिकं परम्परया निरवयवद्रव्यारव्धमपकृष्ट-

<sup>(</sup>१) श्रत्र सिद्धान्तमूत्रमिति दत्तिकतः। न्यायमूचीनिबन्धे उपीदं वर्तते।

<sup>(</sup>२) नायमेकान्तो रूपादिमद्भ्यो रूपादिमदुत्पत्तिरित श्ररूपादिष संयोगाद्
रूपादिमदुत्पद्यमानं घटादि गयादि दृष्टिमिति । न । सूत्रार्थापरिज्ञानात् नायं सूत्रार्था
रूपादिमत एव रूपादिमदुत्पद्यत इति यपि तु रूपादिमत्सामग्रीपूर्वकं गवादि व्यक्तिमति सूत्रार्थ इत्येतद्वाख्यानावसरे वार्तिकम् । सत्र न्यायसूचीनिवन्धे च व्यक्ताव्यक्तानानिर्ति पाठः ।

### २४२ न्यायसूत्रचिवरणे

परिमाणत्वादित्यादिव्यतिरेकिणानुमानेनाव्यक्तस्यापि हेतुत्वाद् व्यक्तानां हेतुत्वस्य प्रत्यच्तः सुलभतयोक्त-त्वात्। यद्वा व्यसरेणुः सावयवोऽपकृष्टमहत्त्वादित्यनुमा-नेन द्वणुक्रस्तादः द्वणुकं सावयवं महद्वयवत्वादित्यनु-मानेन परमाणुसिद्धः।परमाणुर्निरवयवो जन्यपरिमाणा-निषकरणत्वादित्यनेन परमाणेर्निरवयवत्वसिद्धिः। तस्य नित्यत्वमपि निरवयवद्वयत्वेनैवेति जन्यद्रव्याणां पर-माणे विश्रामात्र मेरुसर्षपयोरविशेषप्रसङ्ग इति। एवं च शरीरस्यापिव्यक्ततया उत्पत्तिसिद्धिरितिस्चितम्॥ ११॥

तटस्थः शङ्कते।

न घटाद् घटानिष्यत्तेः(१) ॥ १२॥

न व्यक्ताद् व्यक्तमुत्पयते तथा सति घटस्यापि व्यक्ततया ततोऽपि घटोत्पत्तिप्रसङ्ग इति भावः॥ १२॥

उत्तरयति।

व्यक्ताद् घटनिव्यक्तरप्रतिषेधः । १३/

व्यक्तात् कपालादेरेव घटोत्पत्तेः समान्यते। न व्यभिचारः। समवायेन जन्यसत्त्वाविष्ठन्नं प्रति तादा-त्म्येन द्रव्यत्वेनैव सामान्यकार्यकारणभावात्। विशेषका-र्यकारणभावस्तु विशेषते। ऽन्वयव्यतिरेकते। ग्राद्यः। यथा घटकपालाचोरिति॥ १३॥

समाप्तं प्रेत्यभावपरीचाप्रकरणम् ॥ श्रथ व्यक्ताद् व्यक्तानामित्यसङ्गतं शून्यताया एव व्यक्तोपादानत्वादिति सहेतुकमाशङ्कते ।

- (१) इदं म्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।
- (२) इदमपि न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाज्ञिकम् । स्० १२-१७ । २४३

ग्रभावाद् भावेात्यत्तिनीनुपम्य प्रादु-भीवात् (१) ॥ १४ ॥

नानुपष्ट्य प्रादुर्भावात् । अनुपष्ट्य बीजादिकमिव-नारय अङ्कुरादेः प्रादुर्भावाभावादुत्पत्त्यभावादित्यर्थः । तथा चबीजादिविनाशोऽङ्करोपादानमेवमन्यत्रापि कल्प्य-ते लाघवादिति ॥ १४ ॥

उत्तरयति।

व्याचातादप्रयोगः(२) ॥ १५॥

हपमृद्य प्रादुर्भवतीति प्रयोगी न व्याघातात्। अक्कु-रादेवीजापमर्दकत्वादक्कुरादेवीजनाशहेतुत्वं बीजनाशस्य चाक्करादिहेतुत्विमत्यन्यान्याश्रयादिति भावः॥ १५॥

पूर्वपद्धी पुनराशक्षते।

नातोतानागतयोः कारकशब्दप्रयोगात् (३)॥१६॥

नोक्तप्रयोगानुपपित्तः अतीते उनागते च कारकश-ब्द्रप्रयोगात् कर्त्रादिबोधकशब्दप्रयोगात् । तादृशप्रयोगश्च जनिष्यते पुत्तः भाषी देवदत्तो घटं करिष्यति मृतो देव-दत्तो घटं कृतवानित्यादिरूपः । तथा चाक्तान्यान्याश्रयो न देखायेत्यभिमानः ॥ १६॥

#### समाधत्ते। न विनष्टेभ्योऽनिष्यत्तेः(४) ॥ १० ॥

- (१) तत्र पूर्ववत्रसूत्रमिति वृत्तिकतः । इदमपि पूर्ववत् ।
- (२) इतं न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते।
- (३) स्टमिव पूर्ववत्।
- (४) श्रस्य चार्थस्य ज्ञापनार्थे मुत्रम् । न विनष्टेभ्योऽनिय्यत्तेरिति । न हि बो-द्धविनाश्चोऽद्भुरस्य कारयामीप तु बीजावयवाः पूर्वव्यूहपरित्यागेनेत्वर्थः सूत्रस्पेति वार्त्तिकम् । श्रत्रैवार्थे सूत्रं योजयित श्रस्य चार्यस्येतीित तात्पर्यटीका ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

बहुवचननिर्देशाद् भाविना ग्रहः। तेन भूतभाषि-भ्योऽनिष्पत्तेः कार्यानुत्पत्तेः। पूर्वच्रणवृत्तिसामग्रवा एव कार्योत्पत्तिप्रयोजकत्वात्। नियतपूर्ववितित्वरूपकारणत्वस्य विनष्टादावसम्भवाच। न च वीजापमद्कत्वं न बीज-नाशकारणत्वं येन भाविनस्तन्न स्यात् किंतु बीजनाशक-तृत्विमिति षाच्यम्। नाशकतृत्वं नाशानुक् लव्यापारवन्त्वं भाविव्यापारस्य न प्राग्जातनाशानुक् ल इत्युक्तत्वात्। जनिष्यत इत्यादा भविष्यत्क्रियाकतृत्वं बाध्यते तस्या-वाधान्न प्रयोगानुपपत्तिरिति॥ १७॥

ननु बीजापमर्दकत्वमङ्क्षरादेनीच्यते किंतु भूसंया-गादेः । क्तवाप्रत्यपस्यैककर्तृकत्वानियमेन निरुक्तसूत्रात् तल्लाभः । एवं च बीजस्य विनयतया उपादानत्वायागस्य न विनद्देभ्याऽनिद्पत्तेरितिसूत्रेण भवतैवाक्तत्वात् परिशे-षेण तन्नाशस्यैवापादानत्वं बक्तव्यमित्यत आह ।

क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः(") ॥ १८॥

क्रमनिर्देशाद् बीजनाशानन्तरमेवाक्करे।त्पाद्दर्शनात् बीजनाशस्य न हेतुतासामान्यप्रतिषेधः प्रतिबन्धकाभाव-त्वेन तस्याक्करहेतुते।पगमादिति भावः । यहा क्रमनिर्दे-शादेकस्मिन्नवयवे द्रव्योत्पत्तौ तन्नाशानन्तरमेव द्रव्यान्त-रे।त्पादात् द्रव्यं प्रति द्रव्यस्य प्रतिबन्धकत्वेन तद्भावत्वे-नैव तन्नाशस्य हेतुत्वात्। अप्रतिषेधा न तेन द्रव्यस्य द्रव्यो-पादानताप्रतिषेधः।बीजावयवानामेवाक्करोपादानत्वाज्ञ-षसंसिक्तभूसंयोगादीनां तत्र निमित्ततेति न तैर्विनो-

<sup>(</sup>१) क्रमनिर्देशादप्रतिषेधः । पूर्वं बोलविनाशः पश्चादङ्करीत्पत्तिरिति सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् ।

## चतुर्थाघ्यायप्रथमाहिकम् । सू० १८-६ । २४५

त्पत्तिः। ग्रभावमात्रस्य कारणत्वे चूर्णीकृते ऽपि वीजे ऽज्जरोत्पत्तिः स्यादिति भावः॥ १८॥

समाप्तं शून्यतापादानतानिराकरणप्रकरणम् ॥ शून्यता त्रभावः । उपादानता समवाधिकारणता॥ नन्वस्त्वीश्वर एवापादानकारणिनत्याशङ्कते ।

ईश्वरः कारगां पुरुषकर्मफलादर्शनात् (१)॥१८॥

पुरुषकर्मणेऽपि कदाचिद् वैकल्यद्र्यनात् सहकार्य-नतरमवश्यं वाच्यं यत्सत्त्वासत्त्वाभ्यां कार्यात्पादानुत्पा-द्यारुपपत्तः। सच सहकारी ईश्वरः। नच तस्य समत्वेना-च्यावर्तकत्वं तद्च्छाया एव च्यावर्तकत्वात्। तथा चेश्व-रस्य कारणतयावश्यकत्वे तस्यैवापादानतास्तु किं व्यक्ता-नामुपादानतास्वीकारेणेति भावः॥ १६॥

ब्रह्मोपादानतावादी ब्रिविधः कश्चित् ब्रह्मपरिणा-मा विश्वमिति वदित । कश्चित् ब्रह्मविवर्ता विश्वमिति बद्ति । अत्र च परिणामवाद उपादानसमसत्ताककार्य-वादः । तथाहि ब्रह्मैवं नामरूपप्रपच्चभेदेन परिणमते म्-त्तिकेवादच्चनादिभावेन । अत एव प्रपच्चेषु ब्रह्मधर्मस्य सत्त्वस्यापरित्याग उदच्चनादाविव मृत्तिकात्वस्येति। अत्र च मते घटादिपपच्च्य चैतन्यापत्तिः परिणामिस्वभावस्य परिणामे ऽपि सत्त्वादिनिर्विकारित्ववेषधकश्रुतिविरोधश्चेति विवर्तवाद एव वेदान्तिभिराहतः । तच मतमनाचिन्व-चनीयाविद्यया निमित्तभूतलोकाद्दष्टसहकृतया ब्रह्मण्य-घिष्ठाने मिथ्याभूतोऽपि प्रपच्च आरोप्यते रज्जी सर्पवदि-

<sup>(</sup>१) पुरुवक्षमीपाल्य दर्शनादिति पाठा अस्वत्र । सूत्रयति ईश्वर इतीति न्याय-वार्त्तिकतात्पर्यवरिश्व्यायुदयनाचार्याः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

ति प्रपष्टस्याधिष्टानसत्त्रयेव सत्त्वप्रतीतिर्द्वस्य एव प्रपन्धितया स्फुरणात् । अथवा व्यावहारिकसत्त्वान्तरं प्रपन्धिषु स्वीक्रियत इति । अविद्याया अपि तत्त्वविचारे ऽनि-वृतेर्मिध्यात्विमत्यद्वैतसिद्धिरित्यन्नाह ।

न पुरुषक्रमाभावे फलानिष्यत्तेः(१) ॥ २०॥ पुरुषकर्मेति दृष्ट्वकारणापलच्णम्। तथा च पुरुषच्या-पारदण्डचऋस लिलसूत्रकपाला दिविरहे घटाचानिष्पत्तेः तत्सत्त्वे च तदुत्पत्तेर्घटादै। तेषां हेतुत्वमावश्यकम् । तत्र च पुरुषकृत्यादेः कार्यान्तरे ऽपि दर्शनात् कार्यमात्रं प्रति तडे-तुत्वमन्येषां च विशेषत एव । इत्थं चेश्वरस्य नापादानता घटादै। कपालादेरेव तत्त्वेन कल्प्यत्वादीश्वरस्य तत्त्वे मा-नाभावात् । एवमीश्वरस्यैकत्वेन कार्यविशेषनियमानुप-पत्तिः। न च तस्येच्छाविशेष एव कार्यविशेषनियासक इति वाच्यम्। तन्मते तदिच्छाया अतिरिक्ताया अनभ्युपगमात् अभ्युपगमे द्वैतापत्तिः। न च जीवाद्यविशेषसहकारिणा कालविशेषेण मायायामेव सङ्गल्पादिरूपा वृत्तिभेदा जी-यन्ते ते चेश्वरे भासिताः तेन निर्शुणस्यापि ब्रह्मणः सगुण-त्वप्रतीत्या परमेश्वरपद्वाच्यता उक्तं च कार्यापाधिरयं जीवः कारणापाधिरीश्वर इतीति वाच्यम् । अर्थिकयाका-रितया सत्त्वेन प्रत्यच्सिद्धतया च घटादेः सत्यत्वावगतेः परमाणुभ्या द्यणुकादिक्रमेणैय कार्यात्पादस्य दृष्टत्वाच । ननु परमाणाः किमुपादानमिति चेन्न नित्यत्वात् किम-पीति भावः। केचित्तु प्रसङ्गत ईश्वरः कारणमितिसूत्रेण केवलेश्वरस्य कारणताशङ्कनं न तूपादानताशङ्कनं द्वितीय-सूत्रमतिरिक्तकारणताप्रदर्शनेन समाधानमित्याहुः॥ २०॥

<sup>(</sup>१) सिद्धान्तमूत्रमिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धायुदयनाचार्षाः ।

## चतुर्थाघ्यायप्रथमाहिकम् । सू० २०-२१ । २४७

ननु पुरुषव्यापारादिसत्त्वे ऽपि कचित् फलानुत्पत्त्या व्यभिचार इत्यत आह ।

तत्कारितत्वादहेतुः(१) ॥ २१॥

क्षचित् फलाभावस्य तत्कारितत्वात् पुरुषकर्मकारि-तत्वात् पुरुषदुरितविशेषप्रतिरुद्धत्वात् पुरुषव्यापारे।ऽहेतुः फलानुपधायक इत्यर्थः। ननु तदा किमर्थमीश्वर इत्याश-ङ्कावारणाय भाष्यम् । गुण्विशिष्टमात्मान्तरमीश्वरः । श्चात्मान्तरं जीवभिन्नं जगद्नुक्त् ज्ञानेच्छादिविशिष्टं कि-मपि वस्तु ईश्वर इत्यर्थः। श्रात्मान्तरमिति जीवस्य चि-त्यादिकर्तृत्वासम्भवप्रदर्शनाय। गुण्वत्त्वेन कथनं मतान्त-रनिराकरणाय तद्र पेणैव सप्रमाणकत्वस्त्रनाय च। तथा च चित्यादिकमुपादानगाचरसाचातकारचिकीषाकृतिमज्ञन्यं कार्यत्वादित्यनुमानेन लाघवज्ञानसहकारिणा नित्यैकज्ञा-नेच्छाकृतिविशिवृनित्यैकवस्तुसिद्धिरिति धर्मिग्राहकमा-नेनैव तस्य गुण्वत्त्वसिद्धेरिति भावः। एवं गुण्वत्तया द्रव्य-त्वेलाभात् द्रव्यसामान्यगुण्संयोगादिमत्त्वलाभः। श्रात्म-पद्वाच्यता च तस्यौतमपद्गर्भश्रुतिबलादेवेति। वस्तुतस्तु ईश्वरस्य प्रसङ्गतः कारणत्वेन सिद्धर्थमाह । ईश्वरः कार-णमिति । चित्यादेरिति शेवः । तत्रानुमानपकारश्चोक्त एव। ननु जीवविशेष एव चितिकर्तास्तु किमी श्वरेणे-त्यत आह । पुरुषकर्मफलाद्शनादिति । पुरुषकर्मफल-त्वादर्शनात् पुरुषकर्मकलत्वासम्भवादिति यावत् । पुरुष-व्यापारे। हि उपादानगाचरप्रत्यचादिसहकृतः कार्यं जनय-ति चितिद्यणुकाचुपादानस्य परमायवादेर्जावप्रत्यचागा-

<sup>(</sup>१) तत्र सूत्रं योजाति तत्कारितत्वादिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुद-यनाचार्याः।

### न्यायसूत्रविवरणे

चरतया जीवान द्यणुकादिसम्भव ईश्वरस्य तु द्यणुकाचुपादानगाचरप्रत्यचाश्रयतया सिद्धा श्रतीन्द्रियदिशित्वम् ।
सर्वविषयकत्वं तज्ज्ञानस्य नित्यतया विनिगमनाविरहेणेति समुदितभावार्थः । केचिन्तु पुरुषकर्मफ्कादर्शनादित्यनेन विफले कर्मणि प्रवर्तमानत्वाद्सर्वज्ञतया श्रतीन्द्रियादिशित्वेन जीवस्य चितिकर्तृत्वासम्भव इति स्चितम् ।
ननु जीवादृष्टमेव चितिकारण्मस्तु जीवे।पन्नागसाधनत्वादित्याशङ्कते । न पुरुषेति । पुरुषादृष्ट्याभावे फलस्य
चित्यादेरनुत्पन्तरदृष्ट्हेतृतावस्यकत्वेन नेश्वरस्य कर्तृत्वमिति भावः । समाधन्ते । तत्कारितत्वाद्हेतुः । तत्कारितत्वादीश्वराधिष्ठिततया कार्यजनकत्वाद्दृष्ट्रमात्रं न हेतुः
श्रचेतनस्य चेतनसहकारेणैव कार्यजनकत्वादिति भावः ।
इदमुप्रक्चणम् । श्रदृष्ट्हेतृत्वसिद्धावपि उपादानगोचरपत्यचादिमन्त्वेनश्वरस्य चित्यादिकर्तृत्वं दुरपृह्वं जीवे
तद्धाधादिति ध्येयम् ॥ २१॥

समाप्तमीश्वरोपादानतानिराकरणप्रकरणम् ॥ नन्वकस्मादेव कार्यमुत्पचते किमुपादानगवेषण्ये-त्याशङ्कते।

त्र्यनिमित्तते। भावे।त्यत्तिः कग्टकतेदग्या-दिदर्भनात् ॥ २२॥

श्रनिमित्तते। निमित्तिभिन्नात् स्वस्माद्लीकाद्या भा-वात्पत्तिः । यद्वा श्रनिमित्तते। जिमित्ता प्रथमार्थे त-सिल् स्वाभाविकीत्यर्थः । तथा च घटाद्किमलीकहेतुकं

<sup>(</sup>१) श्रानिमक्तो भावात्पत्तिः कपटकतेच्पपादिदश्चेनात् । यथा कपटकते-चपपादि निर्निमित्तमुपादानवच्च तथा शरीरादिसगार्थि तदिदं दृष्टान्तमूत्रमिति वा-र्त्तिकम् । तत्र पूर्वपचमूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २२-२४ । २४६

स्वहेतुकं वा भावत्वात् कण्टकतैच्ण्यवत् । यद्वा घटाचुत्प-िस्तः स्वाभाविकी उत्पत्तित्वात् कण्टकतैच्ण्यात्पत्तिवदि-त्यनुमाने तात्पर्यम् । तैच्ण्यं संस्थानविशेषः । स्रादिना मयूरिचत्रादिपरिग्रहः ॥ २२॥

तत्रालीकहेतुकत्वं दूषयति । ग्रानिमित्तनिमित्तते। नानिमित्ततः (१) ॥

२३॥

श्रनिमित्तरूपमलीकात्मकं यन्निमित्तं ततः कार्या-त्पादं कुतः कार्यस्य निमित्तिभिन्नादुत्पत्तिः अलीकस्यैव निमित्तत्वात्। न चानिमित्तत्वेनालीकस्य निमित्तत्वं ना-च्यते किं त्वलीकत्वेनेति न वदता व्याचात इति वा-च्यम्। अलीकस्य सर्वदा समत्वात् कार्यस्य क्रमा वैचित्रयं च न स्यादिति। एतेन द्वितीयमपि दृषितम्॥ २३॥

द्वितीयतृतीययोगाह।

निमित्तानिमित्तयार्थान्तरभावादप्रति-

षेधः(३)॥ २४॥

निमित्तस्य हेतारनिमित्तस्य कार्यस्याथीन्तरभावा-द्थीन्तरत्वात्। तथा च नियताव्यवहितपूर्ववर्तित्वस-पकारणत्वस्य कार्ये ऽभावादकस्मान्नोत्पत्तिः। यद्वा नि-मित्तं कारणाधीनं निमित्तपदस्य कार्ये उपचारादनि-

<sup>(</sup>१) श्रन्यत्र श्रनिमित्तनिमित्तत्वार्व्वित पाठः । नव्यास्तु मूत्रहृयोमेवं व्याचचते । समाधत्ते । श्रनिमित्तेति । देश्यान्तरमाह । निमित्तेति । इत्यतेत्सूत्रपरमूत्रयेशव्यात्वे स्तिकद्भिरवत्तरणं दत्तम् । वर्तते चेदं न्यायमूचीनिबन्धे ।

<sup>(</sup>२) पूर्वमूत्रिटप्पणी ट्रष्टव्या । इदं न्यायसूचीनिवन्धे वर्तते । श्रप्रतिवेध इत्या-दर्भपुस्तको नास्ति ।

२५० न्यायसूत्रविवरणे

मिसं निमित्तानधीनं तये। रथान्तरभावाद्येविशेषवत्त्वात्। कारणाधीने कादाचित्कत्वरूपार्थवत्त्वात् तद्नधीने सार्व-दिकत्वरूपार्थवत्त्वात्। तथा च कार्यस्य कादाचित्कत्वेन सहेतुकत्वं न तु स्वाभाविकत्विमिति भावः। कण्टकते कृण्या-दिकं चानिमित्तकं न तत्रादृष्ट्विशेषसहकृतपरमाणूनां हे-तुत्त्वात्। केचित्तु द्यानिमत्तस्यानिमत्तसाधकस्य निमि-त्तत्वाद्विमित्तत इति व्याहृतम्। द्यनिमित्तसाधका-नभ्युपगमे द्यनिमित्तत्वमेव न सिध्यतीति भावः। समा-घानान्तरमाह्। निमित्तेति। इदमत्र निमित्तमिद्मनिमि-त्तमितिप्रतीत्या तयोभेद्सिहेर्निमित्तप्रतिषेधा न युक्तो-ऽन्यथा सार्वेतीकिकी प्रतीतिनीपपद्येतित भाव इत्या-द्यः॥ २४॥

समाप्तमाकस्मिकत्वनिराकरणप्रकरणम् ॥

श्राकस्मिकमकस्माजातम् । श्रकस्मादित्यत्र किंशव्दे। निमित्तपरस्तद्व्यस्माद्लोकात् स्वस्माद्या जातमिति पर्यव-सितम् । यद्या कस्माद्पि न जातं स्वाभाविकमित्यर्थः॥

सर्वस्यैवानित्यत्वे परमाण्वादेरिप तत्त्वाद्वयवानां धाराया श्रविच्छेदः स्यादित्यतः सर्वानित्यत्वं निराक-राति।तत्र सर्वमनित्यं न वेति संशयः। श्रनित्यत्वं सर्व-त्वावच्छेदेन नित्यत्वं च सामानाधिकरण्येन केाटिरिति वेष्यम्। यदा प्रमेयत्वमनित्यत्वच्याप्यं न वेति संशयः। तत्र पूर्वपद्यः।

सर्वमनित्यमुत्पत्तिविनाग्रधर्मकत्वा-त (१) ॥ २५ ॥

<sup>(</sup>१) तस्मात् सर्वमित्यमितिसूत्रस्य दृष्टान्तार्थत्वादित्येतत्सूत्रव्याख्यात्रसरे वार्त्तिकम् । दुर्वेषचमूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २५-२७ । २५१

गगनादे रुत्पत्त्यादिमत्त्वं तस्प्राद्धा एतस्प्राद्धाकाशः सम्भूत इत्यादिश्रुतिवलात् प्रमेयत्वहेतुकानुमानाच वेा-ध्यम्। तेन न भागासिद्धिरिति। तत्र ध्वंसे व्यभिचार-वारणाय विनाशधर्मकत्वं प्रागभावे तद्धारणायोत्पत्तिमः त्वमुक्तम्। द्यनित्यत्वं ध्वंसप्रागभावप्रतियोगित्वम्। यद्धा उत्पत्तिविनाशसहचरितभावत्वादिमत्त्वमेव हेतुरिति पर्यवसितम्। अथया उत्पत्तिविनाशधर्मकत्वादुत्पत्तिविनाशधर्मकाणां मानसिद्धत्वात् तद्नयेषामसिद्धत्वमिति। उत्पत्तिमत्त्वाद् विनाशित्वादिति हेतुद्वये तात्पर्यम्। अनित्यत्वं च कादाचित्कत्वमिति च कश्चित्॥ २५॥

दृषयति।

नानित्यतानित्यत्वात् (१) ॥ २६ ॥

न पदार्थमात्रस्यानित्यत्वमनित्यताया अनित्यध-र्मस्य अनुगतप्रतीतिसिद्धघटत्वादेर्नित्यत्वात् । तथा चां-स्रहेर बाध इति भावः ॥ २६॥

शङ्कते।

तदनित्यत्वमानेदी ह्यविनाशानुविना-

श्ववत्<sup>(२)</sup> ॥ २० ॥

तस्या घटादेरनित्याताया अनित्यत्वं विनाशित्वं य-थाग्नेदी ह्यस्याश्रयस्येन्धनादे विनाशादनु पश्चाद्ग्नेविनाशस्त-थाश्रयस्य निखिलघटादे विनाशे घटत्वादिविनाश इति। अ-न्ये तु सर्वमनित्यमितिसूत्रस्य सर्वमनित्यं विनाशि उत्पत्ति-

(१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) द्वार्स विनाश्यानुविनाशविति पाठी न्यायमूचीनिबन्धादिषु । तदिन-त्यत्विमित्यादि सूत्रीमित न्यायवार्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः ।

#### FKF

#### न्यायसूत्रविवरणे

मतो विनाशधर्मत्वादित्यर्थः । नानित्यतेतिस्त्रस्य श्र-नित्यताया ध्वंसस्य नित्यत्वाद्विनाशित्वात् । तथा चात्प-त्तिमत्त्वं ध्वंसे व्यभिचारीति भावार्थः। तद्नित्यत्विमत्यस्य च तस्या श्रनित्यताया श्रपि श्रनित्यत्वं यथाग्नेद्रीह्यस्येन्धना-देविनाशानन्तरं स्वयमपि नश्यति न च दाह्योन्मज्ञनं तथा घटादेनीशोऽपि नश्यति न च घटाचुन्मज्ञनं ध्वंसध्वंसस्या-पि प्रतियोगिध्वंसत्वात् ध्वंसप्रागभावानाधारकालस्य प्र-तियोग्याधारत्वनियमाभावाचेति समुद्तितार्थे इत्याद्धः ॥ २७॥

समाधत्ते।

नित्यस्याप्रत्याखानं यथोपलब्धिव्यव-

स्यानात्(१) ॥ २८॥

नित्यस्य नित्यत्वविशिष्टस्य नित्यत्वस्येति यावत्। य-थापलिष्ध उपलिष्धमनतिकम्य। तथा च धर्मिग्राहकमानेन लाघवादितर्कसहकृतेनाकाशादोर्नत्यत्वव्यवस्थापनात् आत्मन आकाशः सम्भूत इतिश्रुता सम्भूत इत्यस्य तस्या-चेतनत्वे ऽपि परमेश्वरसहकारेण कार्यायोन्मुख इत्यर्थ इति ॥ २८॥

समाप्तं सर्वानित्यत्वनिराकरणप्रकरणम् ॥ सर्वनित्यत्वे प्रेत्यभावासिद्धिरित्यतस्तन्निराकरण-माइ।

सर्वं नित्यं पञ्चभूतनित्यत्वात् (<sup>२)</sup> ॥ २६ ॥

<sup>(</sup>१) इदं म्यायसूचीनिबन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) सर्वनित्यत्वे न प्रेत्यभावादिसिन्धिरतस्तिचिराकरग्राप्रकरग्रम् । तत्राचेपसू-विमिति वृत्तिकृतः । न्यायमुचीनिवन्धे चेवं वर्तते ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । स्० २८-३१। २४३

सर्वं नित्यं मेयत्वात् । तत्र दृष्टान्तप्रदर्शनायाह । पष्चभूतनित्यत्वात् । तेन परमाण्वाकाशादिदृष्टान्त इति । न च घटादीनां नित्यत्वे कथं परमाणुस्वीकार इति दृष्टान्ता-सिद्धिरिति वाच्यम् । तन्मते व्यक्तानां घटादीनां परमाणा तन्मात्राख्ये प्रवेशस्वीकाराद्वयथा सर्वदैव घटादेः प्रत्य-चापन्तेः यथा कूर्माङ्गे तत्करचरणादिकं प्रविशति बहिनिः-सरित च तथा घटादिकमव्यक्ते प्रविशति तते। निःसरित चेति भावः ॥ २६ ॥

समाधत्ते।

नेात्पत्तिविनाशकारगोपलब्धेः (१) ॥ ३०॥

सर्वेनित्यत्वं न युक्तमन्वयव्यतिरेकादिना घटादि-कारणद्गडचक्रकपालादितद्विनाशकारणमुद्गरपातादीनां तत्त्वेनोपलव्धेरित्यर्थः ॥ ३०॥

पुनः सांख्य आह।

तल्ल ज्ञावराधादप्रतिषेधः(२) ॥ ३१ ॥

घटादीनां नित्यत्वप्रतिषेधा न तस्य नित्यत्वस्य यहा-च्यां ज्ञापकं भृतत्वादि घटादा तद्वरोधात् तत्सच्वात् तथा चात्पादादिप्रत्यया भ्रम इति भावः। वस्तुतस्तु तह्य-च्यांन घटादिव्यञ्जककपाढादिसमाधानेन तिरोधायकेन मुद्गरपातादिना चावरोधात् घटाभिव्यक्तितत्तिरोधानस-म्भवादित्यर्थः। उत्पत्तिविनाशतया प्रदश्च भ्रमरूप एवे-ति भावः॥३१॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायसूचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) इतमीय पूर्ववत्।

#### न्यायसूत्रविवरणे

दूषयति । नोत्पत्तितत्कारगोपलब्धेः (१) ॥ ३२ ॥

न घटादीनां नित्यत्वमुत्पस्तितत्कारणे। पलन्धेः भवता-प्यभिन्यक्तितत्कारणस्वाकारात्। तथा च तद्भिन्यक्तिका-रणत्वमपेद्य तत्कारणत्वस्य लाघवेन करपने। चित्यादिति भावः। एतेने। त्पक्तिविनाशेतिसुत्रेण न पै। नहक्त्यम् ॥ ३२॥

ननु घटादेरनित्यत्वे ऽनन्तघटतन्नाशादिस्वीकारे गैारवात् कार्यकारणभावे किञ्चिद् गैारवमिकञ्चित्करिम-त्यत आह ।

व्यवस्थानुपपत्तेः(२) ॥ ३३॥

घटादीनामसिद्धापन्तेः । तथा च द्र्षाद् घटा जाता मुद्गरपाताद् घटा विनष्ट इत्यादिप्रत्ययसिद्धात्पत्तिचि-नाशापलापे घटादीनामप्यपलापेन सर्वशून्यतामतप्रवेशः स्यादिति । प्रत्यचादिसिद्धवस्तृनामप्रहोतुमशक्यत्वमिति भावः ॥ ३३ ॥

समाप्तं सर्वनित्यस्वनिराकरणप्रम् ॥
प्रसङ्गात् सर्वप्रथक्तवमतनिराकरणायाह ।
सर्व एथग् भावलद्धणप्रथक्तवात् (३) ॥ ३४ ॥
सर्वमवयवि घटाटिकं पृथक् । स्वस्माद्पीत्यादि ।
भावजज्जानां भावानां रूपरसाद्धिमीणां जज्जानां च
तत्तद्वयवादीनां पृथक्तवात् । तथा च रूपरसादीनां

<sup>(</sup>१) इदमचि पूर्वपूर्ववत्।

<sup>(</sup>२) न व्यवस्थानुपपत्तेरिति पाठी न्यायमूचीनिबन्धादिषु। न व्यवस्थानुप-पत्तेरिति। ग्रेषं भाष्य इति वात्तिंकम्।

<sup>(</sup>३) श्रव प्रसङ्गात् सर्वपृथतवप्रकरणम्। तत्र पूर्वपद्यसूत्रमिति वृत्तिकतः। न्या-यसूचीनिवन्धे अपोदं वर्तते ।

## चतुर्थाघ्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३२-३६। २५५

विभिन्नेन्द्रियग्राद्यतालच्णविभिन्नस्वभावत्वेन विरुद्धत-याश्रयभेदकत्वाद्वयवानां च भिया भिन्नत्वात् घटादीनां तत्त्वद्वयवाभिन्नत्वाचेति भावः । केचित्तु सर्व वस्तु पृथक् नानेत्यर्थः । लक्ष्यते उनेनेति लच्णं समाख्या तस्याः पृथ-कत्वं पृथगर्थकत्वं । तथा चायं प्रयोगः । घटादिः समृह-रूपः वाच्यत्वात् सेनाचद् वनवचेति । अतीन्द्रियेगगनादाः मानाभावादात्मनः शरीरानितरेकात् गुणकर्मणोराश्रया-भेदात् विशेषसमवाययोभीनाभावादभावस्य तुच्छत्वान्न व्यभिचार इति व्याचकुः । तचिन्त्यम् । परमाणा व्यभि-चारादिति ॥ ३४ ॥

समाधत्ते।

नानेकलक्षारीरेकभावनिष्यत्तेः(१) ॥ ३५॥

अनेकलच्णैरनेकैरवयवादिभिरेकस्य नानागुणिब-शिषृस्य भावस्य निष्पत्तेरुत्पत्तेरित्यर्थः। तथा चावयवा-वयविनोर्भेदे। नाङ्गीकियते रूपरसादीनां च न मिथा निष्यत्वे न चाश्रयस्वरूपत्वं मानाभावादिति भावः॥ ३५॥

ननु किमर्थमेकभावस्वीकार इत्यत श्राह । लद्धगाव्यवस्थानादेवाप्रतिषेधः (२) ॥ ३६॥

त्तच्चेन प्रमाणेन न्यवस्थानात् सिद्धत्वादेकस्थाव-यविना न प्रतिषेध इत्यर्थः। तथा चायमेको घटो नीला-ऽयं घटः शीतस्पर्शवानित्यादिप्रत्यच्सिद्धस्य घटादेरैक्यं दुरप्रह्मवम्। एवं कपालाद् घटो जाता न तु कपालमि-त्यादिप्रतीत्या तयोर्भेद इति भावः। श्रथ घटत्वं नाना

<sup>(</sup>१) इतं न्यायसूचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) इदमवि पूर्ववत्।

#### न्यायसूत्रविवरणे

घटत्वत्वेनानुगतं तच प्रत्येकं तत्तद्वयवसमुद्रायपर्याप्तं तद्वचिन्नन्ने चैकत्वादिन्यवहारा नानुपपन्न एका सेना एकं वनिमत्यादिदर्शनादिति चेत्। न। घटादिवत् कपान् लादेरपि नानात्वात् परमाणुपुत्र एव घटादिरिति वक्त-च्यम्। तच मतं प्रकरणान्तरेणाग्ने निरसनीयमिति॥ ३६॥

समाप्तं सर्वपृथकत्विनराकरणप्रकरणम् ॥ स्रथ जगदेव शून्यं कुते।ऽयम्रपादानापादेयविचार इत्याशङ्घ सर्वशून्यतामतिनराकरणाय पूर्वपच्चयति ।

सर्वमभावा भावेष्वतरेतराभावसिद्धेः(१)

11 29 11

सर्व ज्ञेयमभावस्तुच्छे। ज्ञेयत्वावच्छेदेनाभावत्वस्यात्र साध्यता स्रभावत्वेनानुभवा हेतुरिति। तादशहेतुं दर्श-यति। भावेष्विति। भावत्वाभिमतघटादिषु इतरेतरा-भावसिद्धेः परस्परभेदसिद्धेः किच्चिदभावसिद्धेरिति यावत्। स्रभावस्य चाधिकरण्रूपतया स्रभावत्वेनैव सिद्धेरिति पर्यवसितम्। प्रतीतिश्च घटः पटे। न घटे पटें। नास्तीत्यादिक्ष्पा॥ ३७॥

सिद्धान्तयति।

न स्वभावसिद्धेभीवानाम् (२) ॥ ३८ ॥ भावानां पृथिन्यादीनां स्वभावस्य गन्धादेर्गुणस्य सत्त्वादेश्व सिद्धेः । तथा च चन्दनं सुरिभ घटो रूपवान् घटः सिन्नत्यादिपतीत्या स्वभावा न गन्धवान् न सत्ता-वांश्वेतिपतीत्या च भावः सिध्यतीति भावः ॥ ३८ ॥

<sup>(</sup>१) ज्ञानांववयत्वमभावत्वव्याप्यं न बेतिसंग्रये पूर्वपनमूत्रमिति वृत्तिक्षतः।

<sup>(</sup>२) सिद्धान्तमूत्रमिति दृत्तिकतः। न स्वभावसिद्धेभावानामिति। स्वेन भावे ने भावे भवन्तीति सूत्रार्थः। किं पुनरमेन सूत्रेण क्रियते पूर्वसूत्रविरोधभ्ये। व्यत

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सु० ३७-४०। २४७

पुनराशङ्कते।

न स्वभावसिद्धेराचेत्रिकत्वात् ।। ३६॥ व्यापेत्रिकत्वादारोपितत्वात । तथा च न हि समाद

त्रापेत्तिकत्वादारापितत्वात्। तथा च न हि भ्रमाद् वस्तुसिडिरिति भावः॥ ३६॥

समाधने।

व्याहतत्वादयुक्तम् (°) ॥ ४० ॥

घटादी रूपादेरारापितत्वे रूपादेरप्रसिद्धारापस्यैव व्याघातादयुक्तमिदम् । आरोपो हि अन्यत्र प्रसिद्धस्य प्रसिद्धे वस्तुनि सम्भवति । रूपादेः कुत्रचित् प्रसिद्धत्वे तत्रैव भावत्वसिद्धेर्न सर्वशन्यता । एवं सत्त्वप्रतीतेरारोप-रूपत्वे व्यवहारस्यैव व्याघाता भवति न हि तुच्छेन जला-चाहरणादिव्यवहारा भवति अन्यथा रज्ञसपादिताऽपि व्यवहारापत्तिरिति भावः। केचित् भूत्रद्वयमेवं व्याचकुः। न स्वभावेति । न हि सर्वषां भावानामेकः स्वभावः सम्भवति आपेचिकत्वाद भिन्नत्वात्। भिन्नस्य स्वस्वभा-वत्वे स्वस्मादपि भेदापत्तेः। तथा च स्वभावस्थाननुगमात्र भावत्वनियामकत्वमिति । यदा इतरसापेच्त्वाद्तदपेच्-याऽयं नीलतर एतदपेस्तयायं इस्व इतिप्रतीतेः । यस सापेचं तद्वस्तु यथा जवासापेचं स्फटिकलै।हित्यमिति । समाधत्ते । व्याहतत्वादयुक्तम् । सापेन्तत्वस्य तुच्छत्व-व्याप्तिव्याहतत्वाद्सि इत्वात् न वा घटादेः सापे ज्तवं सम्भवति इस्वपरिमाणादेरेव तत्त्वात्। किं च सापेन्नत्वं यदि सापेचं तदा तस्यापि तुच्छत्वान्न साधकत्वं यदि च

<sup>(</sup>१) इटं न्यायमुचीनित्रन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) इदमपि पूर्ववत्।

२५=

#### न्यायसूत्रविवरणे

तस्य निरपेत्तत्वं तदा तस्यैव सत्यत्वेन कुतः सर्वशून्यतेति भावः ॥ ४० ॥

समाप्तं सर्वशून्यतानिराकरणप्रकरणम् ॥

अत्र भाष्यम् । अथेमे संख्यैकान्तवादाः । सर्वमेकं सद्विशेषात् । सर्वं द्वेधा नित्यानित्यभेदात् । सर्वं त्रेघा ज्ञाता ज्ञेयं ज्ञानमिति । स्पष्टार्थम् । परे त्वेवं व्याचत्तते । एकमित्यद्वैतवादः। तथा च ब्रह्मैकं निर्विशेषं सत्यं सर्वम-न्यन्मिथ्या । यद्वा सर्वे प्रपञ्चजातमेकं द्वैतशन्यं सद्विशे-षात् घटः सन् पटः सन्त्रांतप्रतीतेः घटा मिन्नसद्भिन्न-पटस्य घटाभेद्सिद्धेः । श्रुतिरपि । एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म नेह नानास्ति किञ्चनेत्यादि । अन्ये ऽपीत्यनेन रूपसंज्ञा-संस्कारवेदनानुभवाः पञ्चस्कन्धा इति सीत्रान्तिक इत्यादिसमुचयः। नित्यानित्यभेदादिति। यद्यपि स्वमते ऽपि पदार्थे। द्विविधे। नित्यानित्यभेदाद् वक्ष्यमाणकार-णानुपपत्त्या दूषणदानासङ्गतिश्च तथापि एकं नित्यं ब्रह्मैव श्रनित्यं च मायामयमेकं तस्यैव घटपटाचा अवयवा न तदन्या अवयवावयविनारभेदादित्याशिक्कतुरभिप्रायः। त्रेधेति । ज्ञाता आत्मा । ज्ञेयमिति । प्रमेयत्वेनैकं प्रपच्च-जातमित्यर्थः । यद्वा ज्ञेयपदं प्रमाणातिरिक्तं दृश्यवस्तुप-रमिति एतेषु पूर्वपचेषु सिदान्तमाह ।

संख्येकान्तासिद्धिः कारणानुपपत्युपप-त्तिभ्याम् (१) ॥ ४१ ॥

<sup>(</sup>१) श्रथमे संख्येकान्तवादाः सर्वमेकं सद्विभेषादित्येवमादि भाष्ये। तेवां प्रतिषेधद्वारकं सूत्रम् । संख्येकान्तासिद्धिरित्यादि बार्त्तिकम् । स्तेष्वासेपेषु सिद्धान्त-सूत्रमिति वृत्तिकतः।

#### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ४१-४३ । २५६

संख्यैकान्तासिद्धिः एतादृशपदार्थसंख्यानियमा-सिद्धिः। कारणस्य प्रमाणस्यानुपपत्तेः चक्षुरादेर्मिथ्या-त्वेन प्रमाणत्वासम्भवादिति । उपपत्ता वा न संख्यै-कान्तः साधनस्यातिरिक्तस्यापेत्तितत्वात् ॥ ४१ ॥

त्राचिपति।

न कारणावयवभावात् (१) ॥ ४२॥

न संख्यैकान्तासिद्धिः कारणस्य प्रमाणस्यावयव-भावादुक्तस्यैकदेशत्वादवयवावयविनाश्च भेदाभावादिति भावः॥ ४२॥

द्षयति।

निरवयवत्वाद हेतुः (२) ॥ ४३ ॥

वक्ता हेतुनं युक्तः सर्वस्यैव पक्तवेन पक्षैकदेशस्य हेतुत्वासम्भवादिति भावः। वस्तुतः कारणानुपपत्युप-पत्तिभ्यामित्यस्य प्रपञ्चस्य मिध्यात्वे कारणानुपपत्तिः क्षपात्त्वघटाचोः कार्यकारणभावानुपपत्तिः। असतः कार-णत्वायोगात् कार्यकारणभावस्वीकारे च न प्रपञ्चमिध्या-त्वम्। यदि च कार्यकारणभावोऽपि मिध्येति तथापि प्रप-च्चारे।पे किं निमित्तमित्यनुपपत्तिः लोकादृष्टादिसहकृता मायेतिकारणापपत्तावनादित्वेन मायापि नित्या पदार्था-नतरं चेति द्वैतसिद्धः। द्वितीयतृतीयमते अनित्यपदार्थाना-मेकत्वे कारणानुपपत्तिः तद्तिरिक्ताभावात् कारणाप-पत्तौ कारणस्यैव पदार्थान्तरतेति। न कारणावयवभा-वात्। कारणस्यावयवभावादेकदेशत्वादेकदेशस्यैव कार-

<sup>(</sup>१) न कारणावयवभावात् । कारणस्य साध्यावयवत्वादित्ययं (स्कान्ता व्ययं) मूप्रार्थद्ति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायपूर्वानिबन्धे क्तते।

णत्वादिति। अग्रैतमते कारणस्य मायाया अवयवभावात् प्रपच्चभावान्मिध्यात्वादिति यावत्। समाधत्ते। निरव-यवत्वादहेतुः। घटादीनां दण्डाच्यवयित्वाभावाद् घटादै। दण्डादिकं हेतुने स्यादिति भावः। एवमविद्यावादिमते मायाया निरवयवत्वात् स्थूलरूपेण परिणामासम्भवात् तस्या ऋपि मिथ्यात्वे सुतरां न कारणतासम्भव इति भावः॥ ४३॥

> समाप्तं संख्यैकान्तवाद्निराकरणप्रकरणम् ॥ अथावसरतः फलपरीच्णाय संशयमाह ।

सदाः कालान्तरे च फलनिष्यत्तेः संग्रा-

यः<sup>(१)</sup> ॥ ४४ ॥

भाजनादिकियायाः सद्यः फलकत्वदर्शनात् कृष्या-देः कालान्तरीयफलकत्वदर्शनात्। याद्यच्छिकजलताडना-देर्निष्फलत्वदर्शनाचेति शेषः। यागहिंसादिकं सफलं न वेति संशयः॥ ४४॥

अत्र पूर्वपची वदति।

न सद्यः फलं कालान्तरे । प्रभाग्यत्वात् (२)॥ ४५॥ कालान्तरोपभाग्यफलकत्वश्रवणात् । तथाहि या-गादेः स्वर्गादि फलं हिंसादेश्च नरकादिकं फलं श्रुतमस्ति

(३) तत्रीतिककीर्त्यकोर्त्यादीनामेव फलत्वसम्भवे नादृष्टादिकस्पनिमितपूर्वः पर्वे सिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः। पूर्वमूत्रस्य टिप्पणी द्रष्टव्या। परं त्विदं न्याबसूर्वी-त्वबन्धे नास्ति। श्रन्यत्र फर्नामिति नास्ति।

<sup>(</sup>१) इदं न्यायसूचीनिबन्धे वर्तते। एतेन फलतः प्राङ्निस्यत्तेवृंबफलवत् स्यादि-त्यत्र तत एव कालान्तरेणानिस्यत्तिहेंनुविनार्थाादित्यत्र श्रत एव न सद्यः कालान्तरी-प्रभाषत्वादित्यत्र तत एव सद्यः कालान्तरे च फलनिस्यत्तेः संग्रय इत्यत्र मूत्रत्यं ढांर्थ-तिमति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिशुद्धावुदयनाचार्याः।

## चतुर्थाध्यायवधमाहिकम्। सु० ४४-४७। २६१

तच सद्यो न भवति स्वर्गस्य दुःखासम्भिन्नसुखरूपस्य दुखानवच्छेदकीभ्तशरीरनिष्पाद्यतया नरकस्य सुखानव-च्छेदकशरीरनिष्पाद्यतया तादृशशरीरस्येहाद्र्शनादिति॥ ४५॥

ननु तर्हि कालान्तरीयमेव फलमस्त्वत्याशङ्घ पूर्व-पची पुनराह।

न कालान्तरे निष्यत्तिर्हेतुनाश्चात् (१) ॥ ४६ ॥ न कालान्तरे ऽपि फलोत्पत्तिः हेतुत्वाभिमतयाग-हिंसादिकर्मनाशादित्यर्थः ॥ ४६ ॥

तथा च यागहिंसादिकं निष्फलमेव तत्तम्रेदे।ऽच्य-प्रमाण एवेति । न चैहिककीर्त्तिदुष्कीत्त्यादिकमेव फलमस्तु तत्फलस्याश्रुतत्वात् निश्वतैरिप कर्माचरणाचेतिपूर्वपचे सिद्धान्तयति ।

प्राङ्निष्पत्तेर्वज्ञफलवत् तत् स्यात् (२)॥४९॥

केचित्तु पाकादिकियायाः सद्यः फलकत्वस्य कृष्यादेः कालान्तरफलकत्वस्य दर्शनादिग्नहोत्रहवनादेहिं सादेवी फलं कालान्तरीयं न वेति संशयः । तत्रौहिककोर्त्त्यकीर्त्या-दिफलकत्वसम्भवेन नाद्यादिकल्पनिमितपूर्वपच्चे सिद्धाः न्तसूत्रम् । न सद्यः फलिमिति । त्र्यथस्तु पूर्ववत् । शङ्कते । न कालान्तरे निष्पत्तिहेतुनाशात् । त्रर्थस्तृक्त एव । समा-षत्ते । प्राङ्निष्पत्तेरितीति प्राहुः । निष्पत्तेः स्वर्गादिफ-लोत्पत्तेः प्राक् तत् यागादि स्यात् द्वारसम्बन्धेन वर्तते ।

<sup>(</sup>१) कालान्तरेणानिव्यत्तिहंतुविनाणादिति पाठो न्वायमूचीनिवन्धादिषु । पूर्वपूर्वसूत्रस्य टिप्पणी ट्रष्टच्या ।

<sup>(</sup>२) इर्द न्यायमूचीनियन्धे वर्तते । ४४ सूत्रम्य टिप्पकी द्रष्टव्या ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

द्वारं चाद्दृम्। द्वारसम्बन्धेन सतः कारणत्वे दृष्टान्तमाह। वृत्त्कलवदिति। वृत्त्कलादिवेत्यर्थः । यथा वृत्त्कलात् प्राक् मूलसेकादिविनाशे ऽपि द्वारसम्बन्धेन सन्त्वेन तद्धे-तुत्वं तथेहापीत्यर्थः । वृत्त्कले च द्वारमवयवापचया-दि॥ ४७॥

ननु फलस्योत्पाद्सम्भव एव कार्यकारणभावस-म्भवः कुत्रापि फलोत्पादासम्भवात् कथमेतदित्याशङ्कते । न सन्नासन् सदसत् सदसते विधम्या-

त्(१) ॥ ४८ ॥

प्राङ्निष्पत्तेः फलिमत्यादि । तथा चात्पत्तेः पूर्व फलं न सदुत्पत्त्यनुपपत्तेः नाष्यसदसत उत्पत्तौ खपुष्पा-दिकमप्युत्पद्येत तथा सिकतादाविष तैलं स्यात् । अत एव न सदसत् सदसताः सत्त्वासत्त्वलच्ल्यवैधर्म्यंणैकत्वा-योगादित्यर्थः ॥ ४८॥

समाधत्ते।

प्रागुत्यत्तेषत्यत्तिधर्मकमसदित्यद्धा उत्या-दव्ययदर्शनात् ॥ ४६॥

उत्पत्तिधर्मकं पटादिकमुत्पत्तेः पूर्व न सदित्यद्धा तत्त्वम्। उत्पादव्ययदर्शनादुत्पन्नत्वेन नाशप्रतियागित्वेन च

<sup>(</sup>१) प्रथमहितीयवार्टिकल्पयोस्तु सूत्रमेवं योजनीयं सटसतार्वेधर्म्याटित्याठि नासच सच सदसत् सदसतीर्वधर्म्यादित्यत्र च सूत्रत्वे सिद्ध दृति च न्यायवार्तिकतात्य-र्यपर्श्वसमुदयनाचार्याः । भासच सदित्यन्यत्रापि पाठः ।

<sup>(</sup>२) नासव सव सदसत् सदसतीर्वेधम्यादित्यत्र च मूत्रत्वे सिद्धे प्रागुत्यते हत्य-त्तिधर्मकमसदित्यद्धा उत्वादव्ययदर्भनात् खुद्धिसद्धं तु तदसदित्यनयारिप सिद्धं भवतीति न्यायवार्त्तिकतात्यर्थपरिशुद्धाषुदयनाचार्याः । न्यायसूचीनिक्षम्ये तु उत्यादिव्य-सदर्भनादित्येतन्मानं सूत्रपाठः ।

#### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ४८-४१। २६३

प्रमितत्वात् । तथा चाचचणसम्बन्ध उत्पक्तिः । श्राचत्वं स्वाधिकरणसमयध्वंसानधिकरणत्वं कार्यस्य पूर्वं सत्त्वे तत्कालध्वंसाधिकरणत्वसत्त्वेनाचत्वासिद्धिः । सत्त्वस्य कालसम्बन्धरूपत्वात् तस्य चाव्याप्यवृत्तितया सत्त्वास-त्वयोः कालभेदेन सम्भवात् । एवमनुत्पन्नभावस्य नाशा-योगान्नादाप्रतियोगित्वे ऽपि उत्पत्तिसाधकतयोत्पादस्य पूर्वासत्त्वसाधकत्वमिति भावः ॥ ४६ ॥

ननु तदा कथं खपुष्पादिकं नात्पचत इत्यत आह। बुद्धिसिद्धं तु तदसत् (१) ॥ ५०॥

तत् कार्यमसत् पूर्वमसद् बुिं सिद्धम्। खपुष्पादिकं तु न बुिं सिद्धमिति तस्य नेात्पादः। तथा च यत्र तन्तु-तुरीवेमादिसमवधानं तत्र पटो जायत इति ज्ञात्वा कुवि-न्दस्तत् समवधानेन पटोत्पादार्थं प्रवर्तते खपुष्पादेः कुत्रा-प्युत्पादादर्शनान्नैतद्धेतुकल्पनं न कोऽपि प्रवर्तते च तत्र । एवमन्वयव्यतिरेकाभ्यां तिलादेस्तैलादिसाधनत्वमवधार्यं तैलार्था तिलादे प्रवर्तते न तु सिकतादी तथान्वयव्यतिरेकादर्शनादिति कार्यकारणभावोऽनुभवसिद्ध इति भावः॥ ५०॥

ननु तथापि स्वर्गादिकाले यागाद्यवच्छेदकशरीर-विरहात् कथं यागादेस्तद्वेतुता वैयधिकरण्यादित्याशङ्कते। श्वाश्रयव्यतिरेकाद् वृज्ञफलोत्यत्तिवदि-

## त्यहेतुः(२) ॥ ५१ ॥

(१) पूर्वमुत्रिटपाणी द्रष्टव्या।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायवृचीनिबन्धे वर्तते । श्राययव्यतिरेकाद् वृज्ञकनेम्पिनविद्यविद्यहेतुः वितेरात्माश्रयत्वादप्रिषये न पुत्रप्रमुखीपरिच्छदिहरययाचादिकनिवदेशात् सत्सम्बन्धात् कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र कर्नाव्यवेद्यक्षेत्र क्ष्यव्यविद्यक्षेत्र क्षयः व्यव्यविद्यक्षेत्र क्षयः विद्यवेद्यक्षेत्र क्षयः विद्यवेद्यक्षेत्र क्षयः विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्यक्यक्षेत्र विद्यवेद्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक्यक

#### २६४ न्यायसुत्रविवरणे

वृत्तकतात्पत्तिवदिति प्रतियोगिनि दृष्टान्तः। तथा च वृत्तकते यथा मूलसेकादिईतुस्तथात्र न सम्भवति आश्रयव्यतिरेकादिति। न च मूलसेकादेरप्यवयवसञ्चयेन वृत्तान्तरात्पादनेनैव फलजननात् तत्रापि वैयधिकरण्यस-स्तीति वाच्यम्। तत्र वृत्तान्तरस्य पूर्ववृत्तसजातीयस्यैव जननात् तादृशसाजात्यवितपरम्पर्या प्रयोजकत्वसम्भ-वादित्यभिप्रायः॥ ४१॥

समाधत्ते।

प्रीतेरात्माश्रयत्वाद्यतिषेधः (१) ॥ ५२ ॥

भीतेः स्वर्गादिसुखस्यात्माश्रयत्वादात्मवृत्तित्वादप्र-तिषेचा वैयधिकरण्येन यागादिजन्यत्वप्रतिषेचा नेत्यर्थः। एवं च समवायवटितसामानाधिकरण्यप्रत्यासत्त्या हेतु-हेतुमद्भावा नावच्छेद्कत्वचटितसामानाधिकरण्यप्रत्या-सत्त्येति भावः॥ ५२॥

फलविशे वेषु वैयधिकरएयमाशङ्कते।

न पुत्रवशुस्त्रीपरिच्छदहिरगयान्नादिफः लनिर्देशात् ।। ५३।।

एषु वैयधिकरण्येन यागादेर्न हेतुतासम्भव इति तत्तव्रेदस्यायामाण्यमिति भावः॥ ५३॥

<sup>(</sup>१) प्रीतेरात्माश्यक्वादर्भातपेध इति । श्राययव्यक्तिरेकोऽधित्र इति सूत्रार्थः। यत्रैव कर्म तत्रैव कर्म प्रक्षिति वार्त्तिकम् । पूर्वतूत्रस्य टिप्पणी ट्रप्टव्या।

<sup>(</sup>२) देशयति । व पुत्रवशुस्तीर्पारक्कदित्रण्याचारिक निर्देशात् । परिश्वरित । तत्सम्बन्धात् कर्नात्व्यात् कर्नात्व्यात् कर्नात्व्यात् कर्मात् प्रतिश्वरित । तत्सम्बन्धात् कर्मात् कर्मात् प्रति मुल्लात्व्यात् । सुत्राविक्यत्याः तद्वर्णने सुल्लात्याः तेषु यथा कर्माय्वर्णाः तथा तेषु प्रत्नाविक्यत्यः । सुत्राचेक्यनेनेव भाष्यवात्तिके व्याख्याते इति तात्यर्यरोकायामुक्तः । स्याय मुचीनिवन्धे चेदं चतेत । पूर्वपूर्वमुत्रिटप्पणी दृश्या । पुचपुर्व्वसूर्विपरिकर्नेति स्नादर्शनुस्ति पाठः ।

### चतुर्थाध्यायपथमाहिकम् । सू० ४२-४४ । २६४

समाधत्ते।

तत्सम्बन्धात् फलनिष्यत्तेस्तेषु फलवदु-पचारः (१) ॥ ५४ ॥

तत्सम्बन्धात् पुत्रादिसम्बन्धात्। फलनिष्पत्तेः प्रीत्युत्पत्तेः। तेषु पुत्रादिष्। फलवदृपचारः फलत्वव्यपदेश
आयुर्धृतिमितिवत्। तथा चान्येच्छानधीनेच्छाविषयस्य
स्वतः पुरुषार्थस्य सुखस्य सामानाधिकरण्यमस्तीति सुखेच्छाधीनेच्छाविषयस्य पुत्रादेर्मुख्यफलत्वाभावेन तत्र
वैयधिकरण्ये ऽपि न च्रतिरिति भावः। वस्तुते। यः पुत्रकाम इत्यादिना पुत्रादेरेव दश्रीर्णिनासकत्वश्रवणात्
तादृश्चेद्पामाण्याय तेष्विप सामानाधिकरण्यं दश्यितुमाह्। तत्सम्बन्धादिति। तेषां पितृत्वादिसम्बन्धस्यात्मनि सन्त्वेन तेन सम्बन्धेन पुत्रादिकं प्रति यागस्य हेतुत्वसुपपद्यमिति स्चितम्। पुद्धादेः पुरुषार्थतां सम्पाद्यितुं
तत्सम्बन्धात् फलनिष्पत्तेरित्याचुक्तमिति। अत्रैहिकसुखादेः प्रत्यच्सिद्धतया तदीयसामग्रोणामपि तथाविधतया तत्र प्रमाणाकाङ्काविरहेण यागादिफलमेव कालानत्रीयं परीच्तिमिति बेाध्यम्॥ ५४॥

समाप्तं फलपरी चाप्रकर एम् ॥ फलं सुखं मुख्यं तदन्यद् गै। एकित्यर्थः ॥ कमनाप्तं दुःखं परी चयति ।

विविधवाधनायागाद् दुःखमेव जन्मो-

#### त्यत्तिः(॰) ॥ ५५ ॥

<sup>(</sup>१) ४१ सूत्रम्य टिप्पणी द्रष्टका । इदर्माव न्यावसूचीनिबन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>২) एत्रह्माख्यावसरे विविधा च बाधना हीना मध्यमात्क्रष्टा चेति । ग्रेवं भाष्य इति वार्निकम् । श्वायमूचीनिबन्धं चेदं वर्तते ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

यद्यपि फलपरी च्लोनैय दुःखपरी च्लापि जाता तथा-पि बलवद् देषविषयत्वेन तत् परी च्लीयम्। तथाहि जन्म-योगाच्छरीरं जन्म उत्पत्तिस्तदात्मसम्बन्धः। स च विविध-बाधनायोगाद् विविधदुः खसाधनत्वाद् दुः खसेव दुः खिमव बलवद् देषविषय इत्यर्थः। तथा च दुः खस्य देषविषयत्वं नैसर्गिकमिति भावः। शरीरसम्बन्धस्य देष्यत्वकीर्तनं वैराग्यार्थं वेष्ध्यमिति॥ ५४॥

शङ्कते।

न सुखस्याप्यन्तराल निष्यत्तेः (१) ॥ ५६ ॥ न शरीरसम्बन्धा बलबद्द्रेष्यः सुखस्यापि दुःखमध्ये जननादित्यर्थः ॥ ५६ ॥

समाधत्ते।

बाधनानिवृत्तेर्वेदयतः पर्येषगादे।षादप्र-तिषेधः (२) ॥ ५० ॥

बाधनानिवृत्तेर्बाधनाया अनिवृत्तेः। वेद्यतः दुःखा-तिशयसाधनताविदुषः। पर्येषणदेाषादिवृसाधने ऽप्यप्रवृ-त्तेः। अप्रतिषेषः शरीरसम्बन्धे बलवद्द्रेष्यत्वप्रतिषेधा नेत्यर्थः। बलवद्द्रेषविषयदुः स्साधनत्वज्ञानस्यैव प्रवृत्ति-विरोधित्वादिति भावः॥ ४७॥

ननु प्रतिषिद्धहिंसापरदारसम्भागादा कथं प्रवृत्तिः रित्यत आह ।

दुःखविकल्पे सुखाभिमानाञ्च ॥ ५८॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यः यमूचीनिवन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) इदम्पि पूर्ववत्।

<sup>(</sup>३) इतमपि पूर्वपूर्ववत् ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ५६-५६ । २६७

दुः सस्य विविधः कल्पे। यत्र तादशहिं सादै। सुखा-भिमानाद् यलवद्द्रेषविषयदुः खासाधनत्वविशिष्टेष्टसा-धनत्वभ्रमात् प्रवृत्तिरिति । तथा च विशेषद्र्शिनां बलव-द्द्रेषविषयदुः खसाधनत्वग्रहान्न तत्र प्रवृत्तिरिति भावः ॥ ४८॥

> समाप्तं दुःखपरीचाप्रकरणम् ॥ कमप्राप्तमपवर्गं परीच्यितुं पूर्वपच्यति ।

ऋणक्रेशामवृत्यनुबन्धाद पवर्गाभावः (१) ॥५८॥ ऋणक्रेशानां प्रवृत्त्यनुबन्धात् प्रवृत्तिनैयत्याद्पवर्गार्थप्रवृत्तिकालाभावाद्पवर्गाभावः । तथा च जायमाना
ह वै ब्राह्मणिक्षिभिक्षणवान् जायते ब्रह्मचर्येण ऋषिभ्या यज्ञेन देवेभ्यः प्रजया पितृभ्य इतिश्रतिवा अयेन ऋषिभ्य

ऋष्युणेभ्ये। ब्रह्मचर्येण मुच्यते देवेभ्ये। देवर्णेभ्यो यज्ञेन मु-च्यते पितृभ्यः पितृणेभ्यः प्रजया अपत्येन मुच्यत इत्यर्थ-केन ऋणत्रयापाकरणार्थे नियतकमानुष्ठानेनैव जीवनापा-

ये कुताऽपवर्गवाता । श्रूयते च । सत्रं यद्ग्रिहेात्रं द्र्शपी-र्णमासी च जरया ह वा एतस्माहिमुच्यते मृत्युना वेति । न

च माचार्थिनां ऋणापाकरणानावश्यकतेति वाच्यम्।

ऋणानि त्रीण्यपाकृत्य मना मान्ने निवेशयेत्। श्रनपाकृत्य मान्नं तु सेवमाना व्रजत्यघः॥ इतिस्पृत्या तदावश्यकत्वकीर्तनात्। एवं ह्रेशेन रा-गादिना प्रवृत्त्यनुवन्धादिष अपवर्णामावः रागादेस्तद्-

धीनकर्मण्यापरिहार्यत्वादिति भावः। यदा ऋणैः होरौः प्रवृत्तिभिश्चानुबन्धात् प्रतिबन्धाद्पवर्गाभावः। स्रथवा

<sup>(</sup>१) ऋणक्रेण प्रवृत्यनुष्ठन्था दणवर्गाभाव इत्यनेन सूत्रेण ऋणानुखन्था वाप्यवः वर्गः श्रंथं भाष्य इति दार्तिकम्।

२६=

### न्यायसूत्रविवरणे

प्रतिवन्धकीभूतानामृणादीनामनुबन्धान्नियतसत्त्वाद्पव-ग्रीभावः। तत्र ऋणानि ब्रह्मवर्षादिविनाश्यदुरदृष्ट्विशे-षाः। क्षेशाः क्षेशहेतुरागाद्यः। प्रवृत्तिर्धर्माधर्मतद्धेतुय-व्रविशेषाः। तत्र ऋणानि व्याख्यातानीति॥ ५६॥

समाधते।

प्रधान गब्दानुपपत्ते गुंग गब्दे नार्थवादे। निन्दाप्रशंसे।पपत्तेः ॥ ६०॥

प्रधानशब्दानुपपत्तेर्प्रशब्दत्वानुपपत्तेर्प्रख्यार्थपर्-त्वानुपपत्तेरिति यावत् । गुणवादेन लद्त्यार्थपरत्वेनार्थ-वादः। जायमान इत्यादिशब्दः अत्यामभिहित इति शेषः। तेनैव निन्दाप्रशंसीपपत्ते रित्यर्थः । तथा च जायमानस्य कर्मण्यधिकारे। न सम्भवति । तथाक्तं भाष्ये । यदा त मातृतो जातः कुमारो न तदा कर्मभिरधिकियते ऽर्थिनः शक्तस्य चाधिकारादिति । अर्थिनः कामिनः । नन् तदा जायमानशःदः किंपर इत्यत त्राह भाष्ये। जायमान इति गुणशब्दे। विपर्यये उनिधकारादिति । तथा च अत्यन्तर-प्रतिपादिता ब्रह्मचर्याधिकारी । उपनीते। अहे। ब्राद्यधि-कारी गृहस्थश्च जायमानशब्देन लक्ष्यते। एवं च उपनय-नानन्तरं प्रवज्यादी न दोवः। एवं अतिरिप । यदहरेव विरुच्येत तदहरेव प्रवजेदित्यादिः। एवमृणशब्देरऽपि न मुख्यः न ह्यत्र प्रत्यादेयं कश्चन ददाति परं तु ऋणापाकर-णवदावश्यकत्वरूपापनाय सः । तथाक्तं निन्दाप्रशंसोपप-ऋणापाकरणानपाकरणाभ्यामिवाग्निहोत्रक-रणाकरणाभ्यां निन्दावशंसयोरुपपत्तेरिति तद्र्यः । ननु गृहस्थस्य न कदापि मे। चः स्यादिति चेदायुषश्चतुर्थभागे

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । तत्र च मुणगब्देनानुवाद इति पाठः ।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ६०-६१ । २६६

मोत्ताधिकारश्रवणात्। अत एव सत्रं यद्ग्निहोत्रमित्यादि-श्रुता जराशन्द आयुषश्चतुर्धभागपर इत्युक्तम्। न च तत्र जराशन्दे।ऽशक्तिपरः अन्तेवासी वा जुहुयात् स हि ब्रह्मणा परिकीत इतिश्रुत्या अशक्तस्यापि प्रतिनिधिविधानात्। मृत्युना वेति मोत्त्विमुखकामिपरम्। अनपाकृत्य मोत्त्तं त्विति स्मृतिरपि विरक्तेतरपरं यद्हरेव विरज्येतेत्यादिश्रु-तेरिति नानुपपन्नं मोत्तानुक्तानुष्टानम्। क्षचिद् गृहस्य-स्यापि मोत्ताधिकारः श्रूयते। तथाहि। कमेणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकाद्य इति भगवद्याक्यम्।

न्यायापन्नधनस्तत्त्वज्ञाननिष्ठोऽतिथिप्रियः । श्राद्धकृत् सत्यवादी च गृहस्थोऽपि हि मुच्यते ॥ इत्याचार्यधृता स्मृतिरपीति॥ ६०॥॥ नतु यदि कर्ममात्रस्य त्यागस्तदा यावज्ञीवमग्निहे। इं जुहोतीतिश्रुतेरसङ्गतिरित्यत श्राह ।

समारे। पादात्मन्यप्रतिषेधः(") ॥ ६१ ॥

श्चात्मनि समारोपादग्नीनामात्मनि समारोपविधा-नान्न मोच्चप्रतिषेधः। श्रूयते हि । प्राजापत्यामिष्टिं निरूप्य तस्यां सर्ववेदसं दत्त्वा श्चात्मन्यग्रीत् समारोप्य ब्राह्मणः परिव्रजेदिति ॥ ६१ ॥

<sup>(</sup>१) श्रत्र वार्तिके श्रन्यत्र च श्रिधिकाराच्य विधानं विद्यान्तरविद्यवेतं सूत्रमधिकं दृश्यते । तच्य न्यायसूत्रोनिबन्धे न्यायसूत्रोद्धारे च नास्ति ।

<sup>(</sup>२) फर्नार्थनञ्चेदं ब्राह्मणं जरामयं वा एतत्सत्रं यटग्निहोत्रं टर्भपूर्यमासे। चेति । कथम् । समारे।पणाटात्मन्यप्रतिषेध इति भाष्यपन्यपिहः । फर्नार्थनञ्चेति । एट्या सूर्त्रं पठित । कथम् । समारे।पणाटात्मन्यप्रतिषेध इति तात्पर्यट्रीका । ननु समारे।पणाटात्मन्यप्रतिषेध इत्यनेन सूत्रेण प्रवज्याया विधानं दर्थयतानव्यसरदे।षे। निराकत इति न्यायवार्त्तिकतः।त्पर्यपरिशुद्धः वुदयनाचार्याः । न्यायसूर्चानिवन्धे ।पि समारे।पणादिति पाठः ।

२७० न्यायसूत्रविवरणे

नन्वग्निहोत्रादिपरित्यागे ऽपि पूर्वकृततत्फलस्वर्गा-दिरेव मोत्त्वपतिबन्धक इति चेत् तन्नाह ।

पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च फलाभावः (१)॥६२॥

भिन्नोः स्वर्गादिफलस्याभावः। अग्निहोत्रं हि पात्रचयान्तं पात्राणि अग्निहोत्रपात्राणि तेषां चयः प्रमृतस्य
यजमानस्याङ्गेषु विन्यासः मुखे घृतपूर्णां अविमितिक्रमेण।
भिन्नोस्तदनुपपत्तेः तेन तत्पिरत्यागादिति । नन्वग्निहोत्रस्यासाङ्गत्वेन समग्रफलाभावे ऽपि न्यूनफलं भवत्येव। एवं
ज्यातिष्ठोमगङ्गास्नानादिपुण्यकर्मीहं सादिपापकर्मफलं च
स्यादेव क्रतो मोन्च इति चेत्। न । चकारेण कर्मफलनाशस्तत्त्वज्ञानेनेतिसमुच्यात् । तथा च श्रुतिः । विद्वान
पुण्यपापे विध्य निरञ्जनः परमं साम्यमुपैति। एवं चीयन्ते
चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टे परावर इति। ज्ञानाग्निः सर्वकमाणि भस्मसात् कुक्ते ऽर्जुन इति भगवद्यचनं च। एतच
प्रारच्येतरकर्मनाशपरं प्रारच्यस्य तु भागादेव च्यात्। मा
भक्तं चीयते कर्म कल्पकादिशतैरपीतिवचनादिति॥६२॥

रागादिनिबन्धनप्रवृत्तिं वार्यति । यद्वा रागादिकं वार्यति ।

सुषुप्तस्य स्वप्नादर्शने क्रोशाभाववदपव-र्गः ॥ ६३॥

<sup>(</sup>१) यस्माविष्यते र्राथेत्वे प्रविज्ञतानां पात्रचयान्तानि कर्माणि न क्रियन्ते यदि चैदं ब्राह्मणमिविशेषेण प्रवर्तते न सर्वत्र पात्रचयान्तानि प्रसच्यन्त इति शेषं भाष्य इति वार्त्तिकम् । समारापणाटात्मन्यप्रतिषेध इत्यनेन सूत्रेण प्रवज्याया विधानं दर्श्ययतानय-सरदोषी निराकतः । पात्रचयान्तानुपपत्तेश्च कलाभाव इत्यनेनापि स स्वेति पानह-क्यमिति न्यायवार्त्तिकतात्पर्यपरिश्चासुद्धस्वद्वयनाचार्याः । न्यायमूचीनिवन्धे उपीदं वर्तते ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायसूचीनिबन्धं वर्तते।

### चतुर्थाध्यायप्रथमाहितम्। सू० ६२-६६। २७१

यथा सुषुप्तस्य स्वप्नाद्र्शनकाले हेतुविरहेण क्षेत्राच-भावा दुःखाद्यभावस्तथा रागादिविरहेण प्रवृत्त्यनुपपत्त्या धर्माद्यभावेनापवर्ग इत्यर्थः। यद्वा क्षेत्राद्यभाववत् रागा-द्यभाववद्पवर्गसाधनस्य क्षेत्राद्यभावस्य सङ्गतिः तत्त्वज्ञा-निनां क्षेत्रादिहेतुमिथ्याज्ञाननिरासादिति भावः॥ ६३॥

रागादिरहितस्य तत्त्वज्ञानिनाऽपि विहिताविहित-प्रवृत्तिदर्शनात् कुताऽपवर्ग इत्यत आह ।

न प्रवृत्तिः प्रतिसन्धानाय हीनक्लेशस्य (१) ॥ ई४॥

निवृत्तरागादेः प्रवृत्तिने प्रतिसन्धानायादृष्टायेत्यर्थः। प्रतिसन्धीयते शरीरमनेनेति प्रतिसन्धानपद्स्यादृष्टपर-त्वादिति॥ ६४॥

शङ्कते।

न क्लेशसन्ततेः स्वाभाविकत्वात् ।। ६५॥

न रागायुच्छेदस्तस्य स्वाभाविकत्वाच्छरीरिनय-तत्वादित्यर्थः। यद्वा स्वाभाविकत्वात् स्वसमानाधिकर-णरागादिप्रागभावासमानकालीननाशाप्रतियोगित्वादि-त्यर्थः। तेन सुषुप्ता रागायसन्त्वे ऽपि न च्तिः। वस्तुतस्तु स्वाभाविकत्वादाश्रयोत्पत्तिद्वितीयच्चणे स्रावश्यकतया तत्र स्थितत्वात्। स्राश्रयत्वं चान्नावच्छेदकत्वाख्यसम्ब-न्धेन तेन शरीरलाभ इति॥ ६५॥

केषाञ्चित् समाधानमाह।

प्रागुत्पत्तेरभावानित्यत्ववत् स्वाभाविके

ऽव्यनित्यत्वम् । ६६॥

- (१) इदर्माप पूर्वत्।
- (२) इदमपि तथा।
- (३) इटमबि तथा।

### न्यायसूत्रविवरणे

## त्रगुर्यामतानित्यत्ववद्वा (१) ॥ ६० ॥

प्रागित्यस्य च्युत्पित्तवैचित्रयेणाभावेत्यनेनान्वयः । तेनात्पत्तेः कार्यस्य प्रागभावानित्यत्वविद्त्यर्थः । प्रागभा-वस्य प्रतियोगिसमवायिदेशोत्पित्तमारभ्य तन्न स्थितत्वे ऽपि यथा तिव्ररोधिप्रतियोगिसामस्या तन्नाशस्तथा रागा-दिहेतुभृतिमध्याज्ञानिवरोधितत्त्वज्ञानेन रागाचुच्छेद इ-त्यर्थः । दृष्टान्तान्तरमाह । अणुश्यामतानित्यत्ववव्रति । परमाणोः श्यामताया विनाशवदित्यर्थः ॥ ६६ ॥ ६७ ॥

श्रत्र न दृष्टान्ततुल्यना प्रागभावस्य प्रतियोगिनारयता रयामतायाश्च पाकादिनारयतास्तु मिथ्याज्ञानाधोनरागसन्ततेस्तु न तत्त्वज्ञाननारयना स्वात्तरोत्पन्नविशेषगुणेन रागादिनाशस्य सर्वैः स्वीकारात्। तेन तत्सन्ततेस्च्छेदो न सम्भवतीति। एवं स्वाभाविकभावस्य नित्यतानियमेप्रागभावव्यभिचारो न देष इति। एवं हिनीयदृष्टानते रयामतायाः स्वाभाविकत्वमपि नास्तीति वैषम्याद्
स्वयं सिद्धान्तमाह।

न सङ्कल्पनिमित्तत्वाञ्च रागादीनाम् ॥६८॥

न रागादिसन्तितिनयमः । रागादीनामित्यस्यादृषु-हेतृनामित्यादि । तेन तत्त्वज्ञानिनामिष प्रवृत्त्यन्यथानुपप-त्त्या रागविशेषादिस्त्रीकारे अप न ज्ञतिः । सङ्गल्पनिमि-त्तत्वाद् रूपादावुपादेयत्वग्रहहेतुकत्वात् । यद्वा मिथ्याज्ञा-नहेतुकत्वात् मिथ्याज्ञाने तत्त्वज्ञानेन निरस्ते कारणविर-हेण विज्ञज्ञणरागाचनुत्पादादुत्पन्नस्य च स्वोत्तरं ज्ञाना-

<sup>(</sup>१) इदम्पि तथा।

<sup>(</sup>२) इदम्बित्या ।

### चतुर्थाध्यायप्रयमाहिकम् । सू० ६७-६= । २७३

दिना नाशादिति सन्तत्युच्छेदः यथा तैलवर्त्त्यादिनाशेन दीपसन्तत्युच्छेद इति भावः ॥ ६८ ॥ समाप्तमपवर्गपरीचापकरणम् ॥ इति न्यायसूत्रे चतुर्थाध्यायस्यायमाहिकम् ॥



#### न्यायसूत्रविवरणे

श्रथ स्वतः प्रयोजनं सुखं दुःखाभावश्र । तत्र सुख-मिष बहुतरदुःखानुविद्धं चेद्धेयं दुःखाभावोऽिष कादाचित्-कस्तथेत्यात्यन्तिकदुःखनिवृत्तिक्ष्पापवर्गः परमपुरुषार्थ इति तह्यचितं परीचितं च तद्देत्तत्या पदार्थतत्त्वज्ञानमप्युक्तम्। तत्र कीदशतत्त्वज्ञानस्य साचान्मिथ्याज्ञाननिरसनद्वारा-पवर्णसाधनत्विमित्याकाङ्कोदयात् तदेव तत्त्वं परीच्यित।

देावनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादहङ्कारनिष्ट-त्तिः<sup>(२)</sup> ॥१॥

श्रहक्कारः स्थूले। इसित्यादिह्नपः शरीरात्मग्रहः । त-देव मिथ्याज्ञानाज्ञानादिपदेनोच्यते। यद्वलात् रक्षनीयेषु रज्यति कोपनीयेषु कुप्यति । देाषिनिमित्तानां ह्नपादिवि-षयाणां शरीरादीनां च तत्त्वज्ञानादित्यर्थः । तत्र च शरी-रादावनात्मत्वह्नपतत्त्वज्ञानं विरोधिविषयकतया साज्ञा-निमध्याज्ञाननिवर्तकम् । तच ज्ञानं साज्ञातकारह्मपम् । तत्र च श्रवणमननिद्ध्यासनानि साधनानि । ह्नपादीनामिन-त्यसुक्रोपधायकत्वदुः खोद्कत्वादिनिवन्धनहेयत्वह्नपतत्त्व-भावनं तथा भाग्यकामिन्यादिशरीरे मांसास्मस्थिनिर्मिन तत्वपूयपूरितत्वादिनिवन्धनहेयत्वभावनं रक्षनीयेषु वैरा-ग्यद्वारा सहकारि । एवं कोपनीयेषु

मांसास्टक्कीकसमया देहः किं मे ऽपराध्यति । एतस्माद्परः कर्ता कर्तनीयः क्षथं मया॥ इत्यादिभावनमपि तथैव सहकारि। वैराग्यं च रूपा-

<sup>(</sup>१) श्वर्णगतिं परिग्रोध्यात्रार्थे सूत्रं पठित । देगपनिमित्तानां तत्त्वज्ञानादचङ्काः रनिवृत्तिरिति तात्पर्यटीका । तत्र सिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाहिकम् । स्० १-३ । २७४

दावुपादेयत्वग्रहविरहेण तदभिलाषशून्यता । उपादेयत्वं च बलबद्निष्टाननुबन्धीष्ट्रसाधनतेति ॥ १॥

देाषनिमित्तं चिवृणाति । देाषनिमित्तं रूपादयाे विषयाः सङ्कल्प-इताः<sup>(१)</sup> ॥ २ ॥

रूपादीत्यनेन गन्धाद्यस्तद्श्रियश्रिरादीनि च गृह्यन्ते। सङ्कलपकृता इद्मुत्तमं रूपमेतद्दर्शनिषष्टिम्यं सु-न्द्री ममोपभागक्ररीत्यादिज्ञानरूपसङ्कलपविषयीभूताः। तथा च तत्तत्सङ्कलपादिना तत्रतत्र रागा जायते। एवं द्विष्टसाधनताबुद्धया कचिद् देषा जायत इति॥२॥

> सङ्कर्षे च के। हेतुरित्याकाङ्घायामाह। तिसिमत्तं त्ववयव्यभिमानः ॥ ३॥

तन्निमित्तं सङ्गल्पहेतुः। श्रवयविनि शरीरे अभिमान श्राह्मश्रहः। केचित्तु देषिनिमित्तानामितिस्त्रस्य देहा-दावनात्मत्वज्ञानं मिथ्याज्ञाननिवर्तकमित्यर्थः। नतु केषु रखनीयेषु रज्यन् संसरतीति विवेकाय तानुपदिशति। देषिनिमित्ता इति ब्रितीयस्त्रम्। तत्र सङ्गल्पः समीची-नत्वेन भावनम्। तद्विषयीकृता रूपादयो देषस्य रागा-देनिमित्तम्। सुन्दरीयमिति जानन् रज्यति शत्रुरयमिति जानन् बेष्टि ते रूपादयो हेयत्वेन भावनीयाः प्रथमं ततः शरीरात्मविवेक इति। नतु सान्दर्यादिकं परयता रागादि-ब्रिह्मणोऽपि दुष्परिहर इति तिन्नवृत्त्युपायं दर्शयिष्यन्नाह।

<sup>(</sup>१) सूत्रम् । देविनिमित्तं रूपादयो विषयाः सङ्कल्पकता इति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) सूत्रम्। तिविमित्तं त्ववयव्यभिमान इति तात्पर्यटीका।

#### न्यायसूत्रविवरणे

तित्रिमित्तिमिति तृतीयस्त्रम् । तत्रावयविनि तरुण्यादि-शरीरे ऽभिमानः परिष्कारवुद्धिः तित्रिमित्तं रागादि-निमित्तम् । तथा च सा बुद्धिर्हेया । अत एव भाष्यादै। परिष्कारवुद्धिरनुरञ्जनसंज्ञा सा हेया देाषद्शीनमशुभसंज्ञा सा भावनीयेति वदन्ति ॥ ३॥

#### समाप्तं तत्त्वज्ञानात्पत्तिप्रकरणम् ॥

श्रथावयव्येव नास्ति कुतस्तद्भिमानस्य देष-निमित्तता। न चावयविना द्वितीयाध्याये व्यवस्थापित-त्वमेवेति किं पुनराशङ्कनमिति वाच्यम्। पूर्वोक्तव्यव-स्थापकयुक्तौ देषाभिधानति श्रिराकरणार्थे पुनः स्थापना-रम्भात्। न च किमर्थमवयविव्यवस्थापनं परमाणुपुञ्ज एवाभिमानस्य देषिनिमित्ततासम्भवादिति वाच्यम्। तथापि वस्तुगतिमनुरुध्येव प्रसङ्गतस्तद्वयवस्थापनादिति। तत्र सशयं प्रदर्शयति।

## विद्याविद्याद्वेविध्यात् संग्रयः(१) ॥ ४ ॥

संशय इत्यस्यावयविनीत्यादि । परमाणुर्द्रव्यसम-वायी न वेत्याकारका द्रव्यं समवेतं न वेत्याकारका वा संशयः। तत्र द्रव्यत्वावच्छेदेन समवेतत्वाभावः सागतस्य काटिर्द्रव्यत्वसामानाधिकरण्येन समवेतत्वं नैयायिकानां काटिरिति । हेतुमाह । विद्यति । विद्या यथार्थज्ञानमवि-द्या तद्न्या तथार्भेद्रेन ज्ञानद्वैविध्यादित्यर्थः । तथा चाव-यविप्रत्यचादा प्रमात्वतद्भावसहचरितज्ञानत्वचच्रणसा-धारण्धर्मदर्शनादिना प्रामाण्यसंशयेनावयविनि सन्देह इति भावः ॥ ४॥

<sup>(</sup>१) तत्र संशयवदर्शनाय सूप्रमिति वृत्तिकतः।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाहिकम् । स्० ४-६। २७७

समाधत्ते।

तदसंशयः पूर्वहेतुप्रसिद्धत्वात् "॥ ५॥

तस्यावयविना न संशयः पूर्वहेतुप्रसिद्धत्वात् प्र-कर्षेण निर्णीतत्वादित्यर्थः॥ ५॥

बाधकमाशङ्कते।

दृत्यनुपपत्तेरपि संश्रयानुपपत्तिः<sup>(२)</sup>॥६॥

वृत्त्यनुपपत्तेरिति । वृत्त्यनुपपत्तेरेवावयविस्वीकाराभावादवयविविरहिनर्णयादिति यावत् । संशयानुपपत्तिः
संशयानुत्पादः स्यात् न त्ववयविनिर्णयादिति भावः ।
यद्वा वृत्त्यनुपपत्तेः समवेतत्वानुपपत्तेः समवेतत्वविरहनिर्णयादिति यावत् । अन्यत् पूर्ववत् । वृत्त्यनुपपत्तिं
विवृणोति भाष्यकारः । कृत्स्नैकदेशावृत्तित्वादवयवानामवयव्यभावः (३) । अवयवी हि एकैकावयवे कात्स्न्येन
एक्षदेशेन वा वर्तते । तत्र नाद्यः । विषमपरिमाणत्वात् ।
अत्यये ऽपि तेनैवावयवेन अन्येन वा । नाद्यः । स्वस्मिन
स्ववृत्तिविरोधात् । नात्त्यः । अवयवान्तरस्यावयवान्तरावृत्तिरिति । ननु विशेषवृत्तित्वविरहे ऽपि सामान्यवृत्तितायां वाधकाभाव इत्यत आह तत्रैव । तेषु आवयवेषु
त्तरवयव्यक्षायः (४) । इदं सूत्रमिति केवित् । तेषु अवयवेषु

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) न्यायसूचीनिबन्धादिषु तु वृत्यनुपपत्तेरिप न संग्रय इति पाठः।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायमूचीनिबन्धे मूत्रत्वेन धतम् । विश्वनायपञ्चाननेस्तु वृत्यनुप-पत्तिं विवृणोति भाष्यकार इत्यवतरणं दत्तम् ।

<sup>(</sup>४) इदमीय न्यायसूचीनिकन्ये सूत्रत्वेन धतम्। विश्वनाययञ्चाननास्तु तथायि क्रयमवयव्यभाव इत्यत्र भाष्यम् । तेष्वित्यादि धत्वा व्यास्याय सूत्रमेवेदिमित्यपि वद-न्तीति प्राहुः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

त्रवृत्तेः । विशेषाभावक्टस्य सामान्याभावसाधनत्वा-दिति भावः ॥ ६ ॥

नन्वतिरिक्तोऽवयवी समुदितावयववृत्तिरित्या-शङ्घा पूर्वपन्ती त्राह ।

एयक् चावयवेभ्याऽवृत्तेः (१) ॥ १ ॥

अवयवेभ्यः पृथगप्यवयवी नास्तीति शेषः । अवृत्तेः प्रत्येकवृत्तित्वस्य निरुक्तयुक्तया असम्भवेन समुद्राय-वृत्तित्वस्यासम्भवात् । प्रत्येकावृत्तिधर्मस्य समुद्रायावृत्ति-त्विस्यासम्भवात् । प्रत्येकावृत्तिधर्मस्य समुद्रायावृत्ति-त्विन्यनियमादिति भावः । न चावयविनोऽवृत्तित्वे स्वति-विरह इति वाच्यम् । तथा सति नित्यत्वप्रसङ्गात् ॥ ७॥

अथावयवी अवयवात्रातिरिच्यत इति तादात्म्येनै-वावयवी अवयवे वर्तत इत्यत आह ।

न चावयव्यवयवाः(२) ॥ ८॥

अवयवा नावयवीत्यर्थः । अन्यथा तन्तुः पट इत्या-द्मितीतिः स्यात् न स्याच तन्तुने पट इत्याद्मितीतिरितिः भावः ॥ = ॥

सिद्धान्तयति।

एकस्मिन् भेदाभावाद् भेदशब्दप्रयोगा-नुपपत्तेरप्रकः ॥ ६॥

एकस्मित्रवयविनि । भेदाभावात् कात्स्न्यादिविशे-षाभावात् । एकदेशेन न वर्तते कात्स्न्येन न वर्तत इत्यादि-प्रयोगानुपपत्तेः। अप्रश्नः किं कात्स्न्येन वर्तते किमेकदेशेनेति

<sup>(</sup>१) नन्यास्तामवृत्तिरेवावयवीतिगङ्कायां पूर्वपत्तिसूत्रमिति वृत्तिकतः। (२) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>३) छिद्धान्तमूत्रमिति वृत्तिकृतः। इदमपि न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाह्निकम्। सू० ७-१२। २७६

प्रश्ना नेत्यर्थः । कात्स्न्यं हि अनेकाशेषत्वमेकदेशत्वं च समुदायत्वाश्रयेकव्यक्तिमात्रत्वं तदुभयमप्येकस्य न सम्भवतीति भावः ॥ ६॥

इतश्च वृत्तिविकल्पे। न युक्त इत्याह । ग्रवयवान्तराभावे ऽप्यवृत्तेरहेतुः (१) ॥ १०॥

एकस्मिन्नययवे ऽवयवान्तरस्थाभावे ऽपि समुदित-वृत्तेरवयविनाऽवृत्तितायां न हेतुः कपालत्वादिवद्वयवि-नाऽवयवसमवेतत्वसम्भवादिति भावः ॥ १०॥

तद्संशयः पूर्वहेतुपसिंदत्यादित्यनेन स्मारितायाः सर्वाग्रहणमवयव्यसिद्धेरिति प्रागुक्तयुक्तेद्वणमुपक्रमते। केश्रसमूहे तैसिरिकापलब्धिवत् तदुपल-ब्धिः(") ॥ ११ ॥

तिमिरत्ववदनुपत्नस्भकेन देषिवशेषेण युक्तं तैमिरिकं चक्षुस्तेनोपलिध्यवत् तदुपलिधः परमाणुपुञ्जातमकघटाचुपलिध्यरित्यर्थः। तथा च यथा देषिविशेषशालिना
चक्षुषा केशसमृहस्य प्रत्येकमगृह्णता समुद्राय एकत्वेन गृद्यते
तथा परमाणूनां प्रत्येकमगृह्णता तेन तत्समुद्रायात्मको घट
एकत्वेन गृह्यत इति भावः॥ ११॥

समाधने। स्वविषयानतिक्रमेशेन्द्रियस्य पटुमन्द-भावाद् विषयग्रहणस्य तथाभावे। नाविषये प्रवृत्तिः<sup>(3)</sup>॥ १२॥

(३) पूर्वमूत्रिटपाणी द्रष्टच्या । इतमीय न्यायमूचीनिवन्धे वर्मते ।



<sup>(</sup>१) इटमपि न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) केशसमूहे तीमरिकोणनिध्यवत् तदुणनिध्यरिति सूत्रभाष्यवार्त्तिकानि पूर्वपचिद्यान्त्रयोगितिकार्थानीति तात्पर्यटीका । इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते ।

2=0

#### न्यायसूत्रविवरणे

स्वमिन्द्रियम्। तथा च स्वविषयानितक्रमेण स्ववि-षय एवेन्द्रियाणां पाटवे विषयप्रहणस्य पाटवं याथाध्ये-मिन्द्रियाणां मन्द्भावे च सदोषत्वे च विषयप्रहणस्य मान्यमयाथाध्यम्। एवकारच्यावत्यमाह। नाविषय इति। श्रविषये तत्तदिन्द्रियायोग्ये प्रवृत्तिः तत्तदिन्द्रियप्रवृत्ति-रित्यर्थः। श्रयं भावः। केशस्य चक्षुयाग्यत्वेन तत्सम्प्रह-स्यापि चक्षुषा ग्रहणम्। परमाणाश्र चक्षुराद्ययोग्यतया तत्सम्प्रहस्यापि तद्योग्यत्वाद् घटादेः पुत्रत्वे तत्प्रत्यत्तं न स्यात् पुत्रस्य प्रत्येकानितरेकात् प्रत्यत्त्वप्रयोजकस्य महत्त्वस्य तत्राभावात्। न च महान् धान्यराशिरितिवद् घटा महा-नित्यादिप्रतीतिवत्तात् प्रत्येकावृत्तेर्महत्त्वस्य समुदाये स्वीकार इति वाच्यम्। महान् धान्यराशिरित्यादिप्रयोग-स्याधिकसंख्यकधान्यनिवन्धनस्य भाक्तत्वात् श्रन्नापि तथाप्रयोगस्वीकारे प्रत्यत्तानुपपत्तिरेवेति॥ १२॥

देाषाभिधानाय सूत्रस्

त्रवयवावयविप्रसङ्ग श्चेवमाप्रलयात् (१)

एवमवयवावयविष्रसङ्गोऽवयवावयविष्रवाहस्त्वया त्राप्रलयात् प्रलयपर्यन्तं स्वीकार्यः। त्रान्यथा प्रलयव्याघातः स्यात् जन्यद्रव्यानधिकरणस्यैव तत्त्वात्। तथा च प्रलयान-न्तरं पुनः सर्गा न स्यात् समवायिकारणस्याभावादिति भावः॥ १३॥

<sup>(</sup>१) यतद्वाख्यानावसरे तत्र प्रथमद्वितीयविकल्यावात्रित्येदं सूत्रमिति तात्प-यंटीका । टेाषान्तराभिधानाय सूत्रमिति वृत्तिकतः ।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू० १३-१६ । २=१

समाधत्ते।

न प्रलयोऽगुसद्भावात् (१) ॥ १४ ॥

न प्रलगे। न सर्वावयवनाशोऽणुसद्भावात् । तथा च परमाणुभिरेव द्यणुकादिक्रमेण स्थूलः सर्गे। भविष्य-तीति भावः॥ १४॥

> परमाणुरेव क इत्यत्राह । परं वा त्रुटेः<sup>(२)</sup> ॥ १५ ॥

त्रुटेक्टयसरेणाः परं यद्तिस्हमं परमाणुरित्यर्थः । वाशव्दे विश्रामावधारणे। त्रथवा त्रुटेरवयवे छणुकं तद-वयवे। वा परमाणुरिति वाशव्दे विकल्पार्थ इति । यद्वा त्रुटेः परं सूक्ष्मं परमाणुक्तुटावेव वा विश्राम इति विकल्पा-ऽभिमतः। नव्यास्तु त्रणुसद्भावादित्यपेत्त्वया विकल्पः। तथा च त्रुटेहेतोः परं परसर्गीयं जन्यद्रव्यमित्यर्थः । त्रुटेः साव-यवत्वसाधकप्रागुक्तहेतारप्रयोजकत्वादिति भावः ॥ १५॥

समाप्तमवयवावयविप्रकरणम् ॥ त्रथ विश्वस्य शून्यत्वात् क परमाणुसम्भावनेत्या-शङ्कते ।

त्राकाशक्वितिभेदात् तदनुपपित्तः । १६॥ तस्य निरवयगस्य परमाणारनुपपत्तिः कृत आका-शब्यतिभेदात् सर्वत्रैवान्तर्वहिश्चाकाशसंयोगात्। त्वन्मत



<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) इटमपि तथा।

<sup>(</sup>३) श्राकाशव्यक्तिभेटादित्यादर्शपुस्तके विवरणे च पाठः । श्रथ विश्वस्य श्रून्यत्वान् क्ष परमाणुसस्भावनेतिमतिनराकरणाय निरवयवप्रकरणम् । तत्र पूर्वपचसू-त्रमिति वृत्तिकतः । न्यायसूचीनिबन्धे अपीदं वर्तते ।

२=२

#### न्यायसूत्र विवरणे

इत्यादि । तेन सर्वशून्यतावादिसते आकाशानभ्युपगसे ऽपिन च्तिः। तथा च सावयवत्वेन परमाणुरप्यनित्य इति सर्वशून्यतैव स्यादन्यथावयवधाराक्षरपनेनानवस्था स्या-दिति भावः॥ १६॥

त्राकाशन्यतिभेदाभावे त्वाह । त्र्याकाशासर्वगतत्वं वा<sup>(१)</sup> ॥ १० ॥

स्यादिति शेषः ॥ १७ ॥ समाधत्ते ।

त्रम्तर्वहिरिति कार्यद्रव्यस्य कारणान्तर-वचनादकार्ये तदभावः ।। १८॥

श्चन्तर्वहिःशन्दोऽवयवविशेषवाचकोऽवयवविशेषश्च कार्यद्रव्यस्य श्चाकार्ये नित्ये परमाणा तद्भावोऽवयवाभाव इति तस्य नानित्यत्वं न चाकाशस्य सर्वगतत्वभङ्गः। श्रवयवाभावे हेतुमाह। कारणान्तरवचनात्। श्रवयवा-न्तरप्रसङ्गात् श्रवयवधाराप्रसङ्गेन मेरुसर्षपयोरविशेषप्रः सङ्गादिति यावत्। यद्वा श्रन्तर्वहिरित्यन्न हेतुः कारणान्त-रवचनादिति। कारणविशेषवचनात् कारणविशेषत्वेन कल्पनादिति यावत्॥ १८॥

परमाणार्निरवयवत्वे ऽप्याकाशस्य सर्वगतत्वसुप-पाद्यति ।

# शब्दसंयोगविभवाच्च सर्वगतस् (३) ॥ १६॥

<sup>(</sup>१) पतद्वाख्यावसरे संयोगमात्रं चेत्तरसूत्रेणानूत्र्यत इति वार्त्तिकम् । इदमपि न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) इदमीय न्यायमूचीनिवन्धे वर्तते । तपान्तर्विहिश्चेति पाठः ।

<sup>(</sup>३) परमूत्रव्याख्यावसरे यद्येते सूत्रे भून्यतावादिमते न सङ्गच्छेते इति वृत्ति-इतः । न्यायमूचीनिवन्धे अपीदं वर्तते । वार्तिके तु सर्वसंयोगविभवाच्चेति पाठः ।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० १७-२१ । २८३

शन्दस्य संयोगस्य च विभवात् सर्वन्नोत्पादात् । सर्वगतम् सर्वगतत्वेन न्यपदिश्यते । गगनमिति शेषः । यद्धा शन्दसंयोगस्य शन्दानुमिततद्गुक्तसंयोगस्य विभ-वादित्यर्थः । तथा च सर्वमूर्तसंयोगित्वमेव सर्वगतत्वं गगनस्येति भावः ॥ १६ ॥

ननु गगनस्य संयोगित्वे विषृम्भादिकं स्यादित्यत ग्राह।

ग्रव्यूहनाविष्टम्भविभुत्वानि चाकाश्रध-

र्माः(१) ॥ २०॥

व्यूहनं प्रतिहतस्य परावर्तनम् । विष्टम्भ उत्तरदेशग-तिप्रतिवन्धः। आकाशे तयारभावः निस्पर्शत्वात्। विसुत्वं सर्वगतत्वम्। एतत्कथनं चाविरोधित्वस्चनाय। यद्वा व्यूहनं किया विष्टम्भ आधारायेयभावः। आकाशे तयारभाव इत्पर्थः । विसुत्वं परममहत्त्वम् । चकाराविभागाद्या ज्ञेयाः ॥ २०॥

पूर्वपत्ती शङ्कते। मूर्तिमतां च संस्थानापपत्तेरवयवसद्भा-वः<sup>(२)</sup>॥ २१॥

मूर्तिमतां च मूर्तिमतामेव सावयवानामेवेति या-वत्। संस्थानापपत्तेराकारविशेषापपत्तेः। परमाणाः परि-मण्डलाकारत्वश्रवणात् यद्यत् साकारं तत् सावयविमिति-व्याप्त्या परमाणारप्यवयवसङ्गाव इत्यर्थः। यद्या मूर्ति-

<sup>(</sup>१) पूर्वमूत्रटिप्पणी ट्रप्टव्या । न्यायमूचीनिबन्धे उपीदं वर्तते । तत्र श्रव्युद्धा-विष्टम्भेति पाटः ।

<sup>(</sup>२) यद्यपि मूर्तिमतामिति सम्बन्धित्वमात्रेगोपात्तं मूत्र इति ताल्पर्यटीका ।

3=8

#### न्यायसूत्रविवरणे

मत्त्वं मूर्तत्वं तेन संस्थानवत्त्वमनुमाय संस्थानवत्त्वेन सा-चयवत्वं परमाणारपीति प्रागुक्तयुक्त्या सर्वश्रू-यतैवेति समुदितपर्यवसितार्थः । मूर्तत्वमपि सावयवत्वसाधक-मितिसूचनाय चकार इति ॥ २१॥

> युत्तयन्तरमाह । संयोगीपपत्तेश्च<sup>(०)</sup> ॥ २२ ॥

सावयवानामेव संयोगीपपत्तेः संयोगवत्वात्। तथा च संयोगवत्त्वेन सावयवः स्यादन्यथा संयोगस्य किच्चि-द्वचिछन्नत्वनियमेन प्रमाणी संयोगावच्छेद्कदै। लिभ्यं स्यादिति भावः। एवं च संयोगवत्त्वेन गगनादेरप्यवयव-प्रसत्त्वा सर्वश्चन्यतैवेति॥ २२॥

सिद्धान्तमाह।

श्चनवस्थाकारित्वादनवस्थानुपपत्तेश्चा-प्रतिषेधः (२) ॥ २३ ॥

श्रमितिषेषां न सर्वश्रन्यता । श्रमवस्थाकारित्वात् प्रत्यचसिद्धघटादीनामपलापप्रसङ्गात् भावानामभावापा-दानकत्वासम्भवात् । यद्वा श्रमवस्थाकारित्वाद् घटा-दीनामधिकियाकारित्वाभावप्रसङ्गादिति । ननु प्रागुक्त-युक्त्यावयवधाराप्रसङ्ग इत्यता हेत्वन्तरमाह । श्रमवस्था-नुपपत्तेः । श्रमवस्थानुपपादकत्वात् निरुक्तहेतुनामनव-स्थासम्पादकस्य परमाणाः सावयवत्वस्थासाधकत्वादिति यावत्। तथा च परमाणार्मूर्तत्वमविच्छन्नपरिमाणवत्त्वम्।

<sup>(</sup>१) संयोगोपपत्तेत्रच । सावयवत्वं संयोगित्वादिति सूत्रार्थः । निन्वदं सूत्रं संस्थानवत्वादित्यनेनेव चरितार्थमिति वार्त्तिकम् ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० २२-२४ । २८५

परिमण्डलाकारश्च निरवयवत्वमेव। एवं परमाणा संयाग-स्य व्याप्यवृत्तित्याऽवच्छेदककल्पकत्वासम्भवात् सम्भवे वा दिग्विशेषाणामेव तत्कल्पनादिति भावः। केचित्तु पूर्वा-क्तयुक्त्या परमाणार्निरवयवत्वप्रतिषेधा न युक्तः कुतः श्चनवस्थाकारित्वात्। प्रामाणिकीयमनवस्था स्यादत श्चाह। श्चनवस्थानुपपत्तेश्चेति । सर्वेषामनवस्थितावयवत्वे मेक-सर्षपयास्तुल्यपरिमाणापत्तिरिति । न च तत्संयागाव-च्छेदका दिग्वभागाः। न वा शून्यता युक्ता निष्प्रमाण-कत्वात्। निष्प्रमाणकशून्यत्वाभ्युपगमे किमपराद्धं पूर्णतये-त्याहुः॥ २३॥

समाप्तं निरवयवप्रकरणम् ॥

च्चिकविज्ञानमेवात्मा वास्तवपदार्थः। तच ज्ञानं विषयोपरागशून्यं वाह्यार्थस्तत्रारोपिता न सत्यः किं तु मिथ्यैवातोऽवयवशाचित्वतद्रहितत्वविचारा विफच इति सीगतमतमपाकर्तुं पूर्वपच्चयति।

बुद्धा विवेचनातु भाषानां याषार्थानु-पलब्धिस्तन्त्वपक्षणेन पटसद्भावानुपलब्धिव-व<sup>(१)</sup> ॥ २४ ॥

तुः प्रकरणविच्छेदार्थः । भावानां बुद्धा विवेचनाद्-भेदोल्लेखात् । याथार्थ्यस्य भवदुक्तयाथार्थ्यस्य ज्ञानभेदल-च्णस्यानुपलिधरनुपपितः । घट इति ज्ञानं जातिमिति ह्यनुभूयते तत्र घट इति ज्ञानमित्यनेन घटज्ञानयारभेद

<sup>(</sup>१) बाह्यार्थभङ्गनिराकरणमारभते प्रमेयत्वं ज्ञानत्वव्याप्यं न वेति संग्रयः तत्र पूर्वपत्तमूत्रमिति वृत्तिकतः। न्यायमूचीनिबन्धे तु बुद्धा विवेचनातु भावानां यायात्म्या नुपलब्धिस्तन्त्वपकर्षणे पटसद्भावानुपलब्धिवत् तदनुपलब्धिरिति पाठः।

#### न्यायसूत्रविवरणे

इस्टिब्यते तता न ज्ञानातिरिक्ता विषयः किं तु ज्ञान-स्यैवाकारविशेषः । यथा पटे विविच्यमाने तन्तृनामेवाप-कर्षणाद्तिरिक्तं न वस्तु एवं तन्तुरपि नांशुव्यतिरिक्त इति । यहा बुद्धां उपादानभूताया विवेचनात् तत्तद्भा-वानां पूर्व परतश्च सत्त्वेन प्रतीतेरन्तराले ऽपि तस्या एव सन्वात् तत्तद्भावानां याथाध्यानुपलव्धिः सत्यत्वाग्रहः मिध्यात्वग्रह इति यावत् । यथा तन्तृनामुपादानभूतानां पूर्वापरीभावेनान्तराले ऽपि तेषामेव सन्वेन पटस्य सद्भा-बानुपलिधः सत्यत्वाग्रह इति । श्रुतिरपि । वाचारम्भनं विकारे। नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यमिति ॥ २४ ॥

समाधत्ते।

व्याहतत्वादहेतुः ॥ २५॥

एक्तद्यान्तस्य व्याघातात् निरुक्तो वाद्यार्थभङ्गहेतु-नैत्यर्थः। तथाहि न हि पटस्य तन्तुता तन्तुतः पटा जायते पटें न तन्तुः पटेन प्रावरणं न तु तन्तुभिरित्यादिप्रती-तेस्तन्तपटयोर्भेदसिद्धेः । एवं ज्ञानेनापि स्वस्मिन् पेटा-भेदा ना ज्ञिरूयते स्वाविषयकत्वात् अनुव्यवसायेन तु पट-विषयकत्वं व्यवसाये समुद्धिष्यत इति । यद्वा व्याहत-त्वात् प्रमाणाभावेन ज्ञानस्योपादानताव्याघातादुपादा-नापादेययारभेदव्याघाताचेत्यर्थः । यथा सत्त्वेन प्रतीत्या तन्ताः सत्त्वं तथा सत्त्वेन प्रतीत्या परस्यापि सत्त्वमन्यथा व्यवहारविलापश्च स्यादिति भावः॥ २५॥

ननु तन्तुपटयोर्भेदे पार्थक्येन ग्रहणं स्यादित्यत्राह । तदाश्रयत्वादएयग्यहणम्(२) ॥ २६ ॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमुचीनिवन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) इदमपि तथा।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू० २५-२८ । २८७

तदाश्रयत्वात् तत्समवेतत्वात् श्रष्टथग्यहणं तन्त्व-विषयक्षप्रत्यच्चेण पटाग्रहणमित्यर्थः । पटप्रत्यच्चमामग्रगा-स्तनतुप्रत्यच्चसामग्रीनियतत्वादिति भावः ॥ २६ ॥

नतु ज्ञानस्याभयवादिसिद्धत्वात् तेनैवापपत्तौ कथ-मितरपदार्थकलपनमित्यत आह ।

प्रमाणतः चार्यप्रतिपत्तेः (१) ॥ २०॥

श्रथंस्य घटादेः प्रतिपत्तेः सिद्धत्यात्। तथा च वाह्यव-स्तृनां प्रत्यच्सिद्धतयापह्रोतुमशक्यत्वाद्न्यथा ज्ञानमपि न सिध्येदिति भावः। चकाराद्वाधकविरहः समुचितः। न च घटाद्यो ज्ञानस्याकारियरोषा न पृथगिति वाच्यम्। श्राकारस्य विज्ञानातिरिक्तत्वे सिद्धमेव ज्ञानातिरिक्तं वस्तु विज्ञानस्वरूपत्वे च समृहालध्वने नीलाकाराऽपि पीता-कारः स्यात् विज्ञानस्य स्वते।ऽविशेषादिति। न चापाहरूपे। नीलत्वादिर्विज्ञानस्य इति वाच्यम्। नीलत्वादीनां विरु-द्धानामेकस्मिन् समावशासम्भवात् श्रन्यथा विरोधावधा-रूणस्यैव दुरुपपादत्वात्। न च समृहालभ्वनमेकं ज्ञानं न जायते किंतुशतपत्रवेधन्यायेन तत्र क्रमिकमेव जायत इति वाच्यम्। ज्ञानानन्त्यकल्यनापत्तेः। ज्ञातो घट इत्यादि-प्रतीत्या ज्ञानघटयोर्भेदवेधनात् प्रत्यभिज्ञ्या घटादेः स्यैर्यसिद्धेश्च। एवं चिषकविज्ञानस्यात्मत्वे स्मरणासम्भव उत्तरस्मिद् संस्काराभावादित्युक्तप्रायम्॥ २७॥

वाह्यर्थभङ्गे स्फुटतरच्याघातमाह । प्रमाणानुपपत्युपपत्तिभ्याम् (२) ॥ २८ ॥

<sup>(</sup>१) प्रमाणतप्रचार्थप्रतिपत्तेः । यद्यस्ति तया च यचास्ति यथा च तत् सर्वे प्रमाणत उपलब्ध्या सिध्यतीति । ग्रेवं भाष्य इति वार्त्तिकम् । इदमपि न्यायमूचीनि-बन्धं वर्तते । एतद्धत्वा व्याख्यानन्तरं सुगमं भाष्यमिति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते।

#### न्यायसूत्रविवरणे

प्रमाणानां चक्षुरादीनामुपपत्ती चक्षुराद्य एव वा-ह्यार्थाः तेषां प्रमाणतया तत्सिद्धत्वात् घटाद्योऽपि। यदि चक्षुरादीनामनुपपत्तिरस्वीकारः तदा ज्ञानमपि न सि-ध्येत् प्रमाणाञाचात् तथा च शून्यमेव जगत् स्यात्। न चेषुापत्तिवर्यवहारश्चारोपादेवेति वाच्यम्। निरिष्धा-नारोपासम्भवादिति भावः॥ २८॥

ननु विज्ञानं स्वतः सिद्धं प्रमाणप्रमेयव्यवहारश्च न पारमाधिक इत्याशङ्कते सूत्रद्वयेन ।

स्वप्नविषयाभिमानवदयं प्रमागप्रमेया-भिमानः (१) ॥ २६॥

मायागन्धवेनगरसृगतिज्ञाकावद्वा । ३०॥ प्रथमसूत्रे प्रकृत्यात्मकमायाया अस्वीकारः परस्त्रे तत्स्वीकार इति विशेषः । यद्वा स्वप्नजाग्रद्दशाभेदेन दृष्टा-

न्तद्रयमाह सूत्रद्रयेनेति ॥ २६ ॥ ३० ॥

समाधत्ते।

हेत्वभावादसिद्धिः(३) ॥ ३१॥

ताहशाभिमानस्य हेत्वभावाद्सिडिः। भ्रमस्य देशा-धीनत्वाद् भवन्मते देशाप्रसिद्धेः ज्ञानमात्रस्य सद्विषय-कत्वाच। न चासद्विषयकप्रत्यये मायैव हेतुः तस्या श्रिप भवन्मते मिथ्यात्वादन्यथा तस्या एव बाह्यार्थस्य प्रस्तु-

<sup>(</sup>१) ननु प्रमागाप्रमेयव्यवहारी न पारमार्थिकः परं तु विज्ञानानि तत्तदाका-रकाशि वासनापरिपाकवणादेव स्वाप्रप्रत्ययवदेन्द्रजानिकप्रतीतिवच्चाविर्भवन्तीत्याभ्यः येन शङ्कते सूत्राभ्यामिति वृत्तिस्रतः । इदमपि पूर्ववत् ।

<sup>(</sup>२) पूर्वमूत्रटिप्पणी ट्रष्ट्या । इदमपि न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>३) तदेतद् दूषयति । हेत्वभावाउमिद्धिः । तद्वाचार्छे भाष्यकार इति तात्प-र्यटीका । इडं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते ।

## चतुर्थाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० २६-३३ । २८६

तत्वात्। एवमेकस्या एव बायाया आरोपहेतुत्वे कार्यवै-चित्रयानुपपत्तिः तन्नियामकानामवयवविशेषाणां निमित्त-हेतूनां दृष्टादृष्टानां च कल्पने मायास्वीकारस्यान्याय्यत्वा-दिति ॥ ३१ ॥

नतु हेत्वभावात् स्वप्नविषयाभिमानोऽपि न सिध्ये-दित्यत त्राह ।

स्मृतिसङ्कल्पवञ्च स्वप्नविषयाभिमानः पूर्वे। पलब्धविषयः (१) ॥ ३२॥

स्मृतौ सङ्कल्पे च यथा पूर्वे। पलिच्धर्रेतुस्तथा स्वमप्रत्यये ऽपि स्वमप्रत्ययस्यो। पनीत भानस्पत्वादिति भावः ।
न च स्वमे स्वमपि खादित निजिशिरः खण्डनमपि परयति
न तिवदं पूर्वे। पलव्धिमिति वाच्यम् । स्वस्य खादनस्य निजिशिरसः खण्डनस्य च खण्डशः पूर्वे। पलव्धत्वात्। स्वमे ऽपि
प्रत्येकस्मृत्या दे। षवशात् अमस्पविशिष्टप्रत्यच्जननात् ।
अश्चांत्र को दे। ष इति चेत् तादृशस्मृत्युपधायकोद्धोधकादृष्ट्विशेषादेरेव दे। षत्वात् । एवं मृगतृष्णादावपि दे। षविशेष एव नियामक इति । एवं च न कोऽपि अमोऽसद्धिषयक इति दृष्टान्ता सिद्धिरिति भावः ॥ ३२ ॥

ननु भ्रमस्य सता वैशिष्ट्यावगाहित्वे कथं तत्पति-रोध इत्यत श्राह।

मिथ्यापलब्धेविनाशस्तत्त्वज्ञानात् स्वप्न-विषयाभिमानविनाशवत् प्रतिबोधे(२) ॥ ३३ ॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायमूचीनिबन्धे वर्तते । तत्र च पूर्वीपनव्यविषय इति नास्ति ।

<sup>(</sup>२) इटमपि तथा। तत्र च प्रगाशवत् प्रतिवेश्ध इति पाठः।

#### २६० न्यायसूत्रविवर्षे

मिध्योपलब्धेमायागन्धर्वनगरादिज्ञानस्य। विनाशः प्रतिरोधः। तत्त्वज्ञानात् वास्तविकार्थसंसर्गज्ञानात्। प्रति-वेष्ये जाग्रदशायां स्वप्रविषयाभिमानप्रतिरोधवदित्यर्थः। तथा च स्वप्रे यथानुभवा जायते तथानुभवा जाग्रदशायां देषक्पकारणविरहान्न भवति। तथा प्रतिवन्धकयथार्थज्ञानसत्त्वान्न भ्रमात्मकविशिषृज्ञानं प्रतिवन्धकाभावस्त्रापि कारणत्वादिति भावः॥ ३३॥

नतु कुता यथार्थज्ञानमित्यत त्राह । बुद्धे प्रचेवं निमित्तसद्भावापलम्भात् (१) ॥ ३४॥

एवं याथार्थ्यम् । निमिक्तीभृतात् सता भावस्थापत्तम्भात् सम्बन्धादित्यर्थः । तथा विशेष्यविशेषणसम्बन्धाधीनं ज्ञानं यथार्थमिति भावः । यद्वा बाह्यार्थस्येव ज्ञानस्याप्यसन्त्वं केचिद्रद्नित तन्मतं निरस्यति । बुद्धेश्चैवमिति ।
एवं बाह्यार्थस्येव बुद्धेरिप सन्त्वं निमिक्तसद्भावापत्तम्भात्
सहेतुकत्वेन प्रमितत्वात् । न ह्यत्तीकं सहेतुकमहेतुकत्वे द्वै
कादाचित्कत्ववैचित्र्यं न स्यातामिति भावः । केचित्तु
अमस्य सद्धिषयत्वे प्रमात्वं स्यादित्यत आह । बुद्धेरिति ।
एवं प्रमात्वम् । निमिक्तस्य प्रकारस्य सद्भावः सन्त्वं यत्र ।
तथा च शुक्तिरजतयोः सत्यत्वे ऽपि शुक्तौ रजततादात्स्याभावान्न तद्बुद्धेः प्रमात्विमिति भाव इत्याहुः। अत्र चेापतम्भपदमनितप्रयोजनकं बोध्यमिति ॥ ३४ ॥

ननु मायागन्धर्वनगरादिश्रमे असन्मात्रविषयकत्वं मृगतृष्णादौ सति तेजिस सते। जलस्यावगाहनात् सद्धि-षयकत्विमिति श्रमस्य द्वैविध्यं तत्रायदृष्टान्तेन प्रपच्चग्रह-

<sup>(</sup>१) इदमीय न्यायमुचीनिखन्धे वर्तते।

## चतुर्थाध्यायद्वितायाद्विकम् । सू० ३४-३४ । २६१

स्यासन्मात्रविषयकत्वं साध्यम् । यदि च भ्रममात्रस्य सिवषयकत्वं तदा कथं भ्रमस्य द्वैविध्यमित्यत श्राह ।

तत्त्वप्रधानभेदाञ्च मिथ्याबुद्धेर्द्वेविध्योप-पत्तिः (१) ॥ ३५ ॥

तत्त्वं अमधर्मिगतविषयवाधादिक्ष्पा धर्मः प्रधानं माया अविद्याविशेष इति यावत्। तयार्भेदेनेत्यर्थः। यद्यपि ऐन्द्रजालिकाविद्यारूपदेषाधीनभ्रमोऽपि विषयवाधाधीन-स्तथापि मायातदतिरिक्तदेषभेदेन भ्रमस्य द्वैविध्यव्यव-हार इति भावः। यदा भ्रमस्य सद्विषयकत्वे प्रमात्वमपि स्वीकार्य तत् कथसुपपद्यते प्रमात्वश्रमत्वयार्विराघादि-त्यत आह। तत्त्वेति। तत्त्वं प्रकारीभूते। धर्मः प्रधानं विशे-ष्यीभ्तो धर्मी तेषां भेदात्। द्वैविध्यापपत्तिः एकस्मिन् भ्रम-त्वश्रमात्वयोरुपपत्तिः। तथा च विषयभेदान्न विरोध इति भावः। केचित् सर्वत्र विशिष्टबुद्धौ विशेष्ये विशेषणस-स्बन्धा हेतुर्लाघवात् न तु प्रमामात्रे वैशिष्ट्यबुद्धित्वमपेच्य प्रमात्वस्य गुरुत्वादिति । रज्ञसपीदिस्थले रज्जपादानकः सपा जन्यत इति कल्प्यते तत्सम्बन्धमादायैव भूतलमिदं सर्पवदिति प्रत्यया जायते अयं सर्प इत्य भेद्पत्ययश्च जायते। न चानन्तसर्पकल्पने गैरवं फलमुखगौरवस्यादे। बत्वात्। एवं चाचन्तवत्त्वेन रज्जुसपीदिवत् प्रपच्चस्यापि मिथ्यात्वं मन्यत इत्यसद्विषयकत्वं भ्रमत्वं सन्मात्रविषयकत्वं प्रमा-त्विमिति वद्नित । तन्न । भ्रमविशिषृबुद्धेः क्रुप्तेनैवापपत्ता मिध्यानन्तस्पादिकल्पनायां मानाभावात्। न च तादश-कार्यकारणभाव एव मानं भ्रमस्थले व्यभिचारात् तादश-

<sup>(</sup>१) इदमपि तथा।

#### न्यायसूत्रविवरणे

कार्यकारणभावस्यैवासिद्धेः। तत्रार्थिकयाकारित्वाभावेन सपादिवाधस्यावधारणात् यत्र च व्यभिचारः सन्दिग्ध-स्तत्रैव लायवस्य कार्यकारणभावनियामकत्वात् फलमुख्न गौरवस्यादेषत्वमपि तत्रैवेति। न च अप्रस्य विशिष्टबुद्धि-त्वे किं मानमिति चेत् प्रवृत्तिजनकत्वस्यैव तत्र मानत्वात् लाघवेन तदिशेष्यकतत्पकारकप्रवृत्तौ तादृशज्ञानत्वेनैव हेतुत्वात्। अमस्य धर्मधर्मिविषयकत्वमात्रस्वीकारे समुहा-लम्बनाद्वैलच्ण्यापत्तेश्च तद्वैलच्ण्याय प्रकारान्तरकल्पने गौरवादिति दिक्॥ ३४॥

समाप्तं वाद्यार्थभङ्गनिराकरणप्रकरणम् ॥

ननु शास्त्रात् तत्त्वज्ञाने ऽपि मिध्याज्ञानदर्शनात् तादृशतत्त्वज्ञानं न मिध्याज्ञाननिवर्तनक्षममिति चेत् तादृशतत्त्वज्ञानस्य परम्परयोपयोगित्वमित्यभिप्रायेणाह ।

# समाधिविशोषाभ्यासात् (१) ॥ ३६ ॥

मिथ्याज्ञाननिवर्तनच्चमतत्त्वज्ञानोत्पत्तिरिति केषः।
स्वात्मनि सम्यक् चित्ताधानं समाधिः। सम्यक्पदं विषयान्तरच्यावर्तनाय। विशेषपदं च देहादिभिन्नत्वप्रकारकत्वलाभाय। अभ्यासः तद्धारा। अतिरप्याह। आत्मा
वारे द्रष्टच्यः श्रोतच्यो मन्तच्यो निद्ध्यासितच्य इति।
निद्ध्यासनपदेन समाधिरेवोच्यते सन्प्रत्ययार्थस्याविवचितत्वात्। अग्निहोत्रं जुहोति यवागं पचतीत्यत्रेवार्थक्रमेण
अवणाचनन्तरं दर्शनं बेष्यम्। अवणादित्रयाणां पाठक्रमे।
क्रेय इति॥ ३६॥

<sup>(</sup>१) श्रस्योत्तरं सूत्रम् । समाधितत्त्वाभ्यासादिति तात्पर्यटीका । तत्र चायमेत्र पाठः । न्यायमूचीनिबन्धे तु समाधिविश्रेषाभ्यासादिति पाठः ।

### चतुर्थाध्यायदितीयाद्भिम्। स्० ३६-४०। २६३

ननु विषयान्तरसञ्चारतद्वेतुरागादिनैयत्यात् कथं समाधिसिद्धिरित्याशङ्कते सूत्राभ्याम् ।

नार्थविश्रेषप्राबल्यात् (१) ॥ ३० ॥ स्थादिभिः प्रवर्तनाञ्च (२) ॥ ३८ ॥

त्रर्थविशेषस्य स्त्रीपुत्तादेः प्रावल्यादुत्कटरागसन्ता-नात्। तथा च स्वकारणाधीनतदनुसन्धानमेव समाधि-विरोधि । एवं क्षुत्तृष्णाद्पिवर्तितभाजनाचनुसन्धानम-पीति भावः॥ ३७॥ ३८॥

शङ्कां निरस्यति।

पूर्वकृतफलानुबन्धात् त्दुत्पत्तः (3) ॥ ३८ ॥ पूर्वकृतस्य निष्कामकर्मणः श्रवणादेश्च फलमदृष्टिशेषस्तद्गुवन्धात् तत्सहकृतश्रवणादितस्तदुत्पत्तिः समाध्युत्पत्तिरित्यर्थः । श्राहरूचोर्मनेयां कर्म कारणमुच्यत
इतिभगवद्वचनात् । श्रनेकजन्मसंसिद्धस्तते। याति परां
अतिभितितदुक्तेश्च ॥ ३६ ॥

पुत्रादिस्नेहा चनुबन्धनिरासाय योगाभ्यासस्थानमाह । त्रारायगुह्यापुलिनादिषु योगाभ्यासे।प-

योगः(8) ॥ ४० ॥

<sup>(</sup>१) एतटाचेपपुत्रमवतारयित । यदुत्तं सित द्वि तिस्मिविति । इन्ट्रियविषयैर-पद्वतमनसे न धारणा । तथा च तदभ्यासाभावात्र तत्त्वसाचात्कार इति सूत्रार्थ इति तात्पर्यटीका । श्राविपति सूत्राभ्यामिति युत्तिकतः ।

<sup>(</sup>२) पूर्वमूत्रिटपाणी द्रष्टत्याः न्यायपूचीनिष्ठन्ये अपीदं वर्तते । तत्र सुदादिभिः रिति पाठः ।

<sup>(</sup>३) सूत्रमः। पूर्वकतकलानुबन्धान तदुत्यतिः। पूर्वकतः समाप्तिः तन्य कले संस्कारः तत्यानुबन्धः स्येमा तस्मादिति सुत्रायं द्वित तात्यर्पटीका ।

<sup>(</sup>४) योगाभ्यासेपदेय इति न्यायसूचीनिबन्धे पाठः। इदं न सूत्रं भाव्यमिति केचिदिति वृत्तिकतः।

839

### न्यायसूत्र विवरणे

श्चादिना पवित्रनिर्जनस्थानपरिग्रहः। तत्र स्थिरचि-त्तता स्यादिति भावः। इदं भाष्यमिति केचित्॥ ४०॥ तटस्थः शङ्कते।

भ्रपवर्गे उप्येवं प्रसङ्गः (१) ॥ ४१ ॥

एवं प्रसङ्गोऽर्थविशेषप्राबल्याद् विषयभासप्रसङ्गः ॥ ४१ ॥

समाधत्ते।

न निष्पन्नावश्यम्भावित्वात् 🖘 ॥ ४२ ॥

मे। ज्दशायां न विषयरागादिः निष्पन्नस्य शरीरस्य रागादौ हेतुत्वेनावश्यम्भावित्वाद्वश्यमपेज्जणीयत्वात्। तथा चतदानीं शरीरविरहेण न रागादिरिति भावः॥ ४२॥

एतदेव स्पष्ट्यति।

तदभावश्वापवर्गे ॥ ४३॥

तदभावः शरीरविरहः । ननु तदानीं कथं शरीरवि-रह इत्यतः समुचयार्थकश्चकारः । तेन शरीरपरिग्रहबीजाः दृष्टविरहलाभः । श्रुतिश्च। श्रशरीरं वावसन्तं प्रियापिये न स्पृशत इति । वावेति सम्बोधनं वावसन्तिमिति यङ्लुगन्तं वा । प्रियापिये सुखदुःखे ॥ ४३ ॥

योगाङ्गान्याह।

तदर्यं यमनियमाभ्यासात्मसंस्कारेापये।-गाञ्चाध्यात्मविध्युपायेः(\*) ॥ ४४ ॥

<sup>(</sup>१) इदं न्यायसूचीनिवन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>२) त्रितं श्ररीरे ब्राह्मविश्वेषयोज्ञांनीत्यत्तिकारसन्त्रं नान्ययेति सूत्रार्धं दति। वार्त्तिकम् । सिद्धान्तसूत्रम् । न निष्यवत्यादि तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>३) इदं न्यायमुचीनिबन्धे वर्तते।

<sup>(</sup>४) न्यायसूचीनिबन्धे तु यमनिवमाभ्यामात्म संस्कारी योगाचिति पाठः।

### चतुर्थाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० ४१-४४ । २६५

तद्रथमपवर्गार्थम्।यमानाह पातञ्जलस्त्रम्। ऋहिंसा-सत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमा(१) इति । तत्र वाङ्मनः-कायैः परपीडावर्जनमहिंसा।सत्यं यथार्थभाषणम्। ऋस्तेय-मदत्ताद्गनहपपरस्वहरण्राहित्यम्। ब्रह्मचर्यमृष्डाङ्गमैथुनव-र्जनम्। तथा चाक्तम्।

स्मरणं कीर्तनं केलिः प्रेच्चणं गुद्यभाषणम् ।
सङ्कल्पेऽध्यवसायश्च कियानिष्पत्तिरेव च ॥
एतन्मैथुनमधाङ्गं प्रवदन्ति मनीषिणः ।
विपरीतं ब्रह्मचर्यं तदेवाषाङ्गलच्णम् ॥ इति ।
त्रपरिग्रहःशरीरधारणाचनुपयुक्तार्थासङ्ग्रहः। नियमानाह तत्रैव । शाचसन्तेष्वतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि
नियमा(ः) इति । तत्र शाचं वाद्यमाभ्यन्तरीयं चेति द्विविधम् । तदुक्तम् ।

शौचं तद् द्विविधं प्रोक्तं बाह्यमाभ्यन्तरं तथा ।
मृज्जलाभ्यां स्मृतं शौचं भावशुद्धिस्तथान्तरम् ॥
सन्तेषो यदच्छालाभसन्तेषोऽलाभे चाविषादः ।

तपः कामानशनम् । तपा नानशनात् परमितिस्मृतेः । श्रमशनं कामानशनम् । तपःपदेनात्र न चान्द्रायणादिप-रिग्रहः तेषां समाधिविरोधित्वात् । स्वाध्याया मन्नजपा-पनिषद्ग्रन्थपाठः । श्रोमित्येव ध्येयं यथात्मानमुपनिष-दमावर्तयेदितिश्रुतेः । श्रोमिति ब्रह्मपरमन्नोपण्च्यम् । ईश्वरप्रणिधानं परमेश्वरमानसापचारप्रजनश्रवणमनना-दिरूपम् । ईश्वरमुपासीतेतिश्रुतेः तमेतं वेदानुवच-नेन ब्राह्मणा विविदिषन्ति यज्ञेन दानेन तपसाऽनाशके-

<sup>(</sup>१) ये। गमूत्रम् २ पाटे ३० सूत्रम् ।

<sup>(</sup>२) यागमूत्रम् २ पादे ३२ सूत्रम् ।

### न्यायसूत्रविवरणे

\$39

नेत्यादिश्रुतेश्च। श्रनुवचनमनुमानम्। तेन वेदानुमानाभ्या-मित्यर्थः। ध्यानधारणे अपि ईश्वरप्रणिधानान्तर्गते। तत्र धारणामाह पातञ्जलसूत्रम्। देशबन्धश्चित्तस्य धारणेति(१)। देशे हृदयाकाशादी चित्तस्य बन्धे विषयान्तरपरित्यागेन प्रत्यवस्थानम्।ध्यानं च परमेश्वरपरमाविष्ट्चित्तता।ध्यान-मेवातितरामीश्वरनिष्टं समाधिः। एवं च श्रवणमनननिदि-ध्यासनानि जीवात्मपरमात्मनार्द्रयोरेव विधेयानि । यहा धारणा प्रत्येकावयवध्यानं ध्यानं च युगपत् सर्वावयवध्या-निमिति। अथवा अभ्यासः समाधिरुच्यते। चकारादासन-प्राणायामप्रत्याहारा बेाध्याः। तत्रासनं पद्मस्वस्तिकादि। प्राणायाम उक्तो यागशास्त्रे। तस्मिन् सति श्वासप्रश्वा-स्योगितिविच्छेद् (२) इति। तस्मिन् त्रासनस्यैर्य। श्वासप्रश्वा-सपदेन प्राणवायार्निर्गमप्रवेशरूपगतिविशेषा बहिरिन्द्र-याणां स्वस्वविषयवैमुख्येनावस्थानं प्रत्याहारः । एवं च यमनियमासनपाणायामप्रत्याहारधारणाध्यानसमाधया-अवावकानीति सिद्धम् । एतैर्य श्रात्मसंस्कार श्रात्मशद्धिस्त-दुपयागात्। त्रात्मविध्यपायैरितितत्त्वं जानीयादिति शेषः। उपयोगादित्यत्र पञ्चम्यर्थः प्रयोज्यत्वम् । जानीयादित्यत्र ज्ञाने उन्वयः। यमादीनामात्मसंस्कारकत्वमाह यागशास्त्री। योगाङ्गानुष्टानाद्शुडिच्यं ज्ञानदीप्तिराविवेकख्यातेरिति()। यमादीनामात्मसंस्काराणां शमादीनामुपयागात् सहकारादित्यर्थः । शमाद्यश्च शमदमापरतितितिचासमा-धानश्रदाः । तत्र शमा मनानिग्रहः । दमा बाह्येन्द्रियनि-ग्रहः। एतेन कामाद्या निरस्ताः। उपरतिः काम्यकर्म-

<sup>(</sup>१) ये। तमूत्रम् ३ पादे १ सूत्रम् ।

<sup>(</sup>२) यागमूत्रम् २ पादे ४६ सूत्रम् ।

<sup>(</sup>३) यागमूत्रम् २ पाढे २८ सूत्रम्।

### चतुर्थाध्यायदितीयाहिकम् । सू० ४४-४७। २६७

त्याग ऐहिकामुध्मिकफलवैतृष्ण्यं च । तितिचा शीतेष्णा-दिसहिष्णुता । समाधानं निगृहीतस्य मनसः अवणादौ प्रवृत्तिः । अडा शास्त्रेषु गुरुवाक्ये च विश्वासः । तथा च अतिः । शान्ते दान्त उपरतस्तितिष्ठाः समाहितो भूत्वा-त्मन्येवात्मानं पश्येदिति। आत्मिन हृद्यादौ। आत्मविष्यु-पायैरित्यनेनात्मानात्मविवेकात्मअवणादिपरिग्रहः ॥ ४४॥

योगाङ्गेषु शास्त्रस्यापयोगमाह।

ज्ञानग्रहणाभ्यासस्ति द्वियोश्च सह सं-

वादः(१) ॥ ४५ ॥

ज्ञायते उनेनेति ज्ञानं शास्त्रं तद्ग्रहणं तद्घ्ययनम्। श्रभ्यासस्तद्धीनदृढतरसंस्कारः। तद्विद्यैस्तत्त्वशास्त्रज्ञैः सह संवादः। स्वानुभवदाढ्याय कार्य इति शेषः। श्रयं च योगाङ्गानुगुणः॥ ४५॥

संवादप्रकारमाह।

्रतं शिष्यगुरुसब्रह्मचारिविशिष्टश्रेये।ऽर्थि-भिरनसूयुभिरभ्युपेयात् ॥ ४६॥

तं तत्त्वज्ञम्। सब्रह्मचारी सतीर्थः। विशिष्टः प्रकृ-षृज्ञानवान्। श्रेयाऽर्था सुमुध्नुः। विजिगीषुताव्यावृत्त्यर्थम-नसूयभिरिति॥ ४६॥

प्रकारान्तरमाह।
प्रतिपद्महीनमिप वा प्रयोजनार्थमिथ-

त्वे(३) ॥ ४७ ॥

(१) इदमवि न्यायमूर्वीनिबन्धे वर्तते।

(२) इदर्माय तथा । क्वचिदनमूर्यिभिश्ति पाठः ।

(३) तत्रेवं मूत्रमुपतिष्ठते । प्रतिपक्षश्चीनमपि वा प्रवाजनार्धमर्थित्व इति तात्पर्यटीका ।

#### 35

#### न्यायसूत्रविवरणे

वाशन्दो निश्चयार्थः । अर्थित्वे तत्त्ववुभुत्सायां भुमु-चायां वा सत्यां प्रयोजनार्थं तत्त्वनिर्णयार्थं प्रतिपच्हीनं प्रतिक् लपच्हीनं तथाभ्युपेयादित्यन्वयः । तथा च भाष्यम् । स्वपच्समवस्थापनाय स्वदर्शनं परिशोधयेदिति । तत्त्वनि-र्णीषुतया न पच्चपात इति भावः ॥ ४७ ॥

समाप्तं तत्त्वज्ञानिवृद्धिप्रकरणम् ॥ ननु वादेनैव तिद्वद्यैः सह संवाद इत्युक्तं तदा जल्प-वितण्डयोः क उपयोग इत्यत आह ।

तत्त्वाध्यवसायसंरत्तगार्थं जल्पवितग्रहे बीजप्रराहसंरत्तगार्थं कग्टकशाखावरगावत्

तत्त्वाध्यवसायस्य तत्त्वनिर्णयस्य संरत्त्यं परोक्तद्व-षणाहिताप्रामाण्यशङ्कानिरसनं तद्र्यं जल्पवित्रण्डे पूर्व-मुक्ते इत्यर्थः । तद्विद्यानां विरुद्धकाट्यनुपस्थापनात् ते सहसंवादे वीतरागाणां मुमुक्षूणां जल्पवित्रण्डयाः कदा-चिद्रुपयागितामात्रं न तु तयारावश्यकतेति भावः॥ ४८॥

विवादस्थल एव तये। रावश्यकतेत्याह । ताभ्यां विगृह्य कथनम् (२) ॥ ४६ ॥

विगृह्य विग्रहं कृत्वा। ताभ्यां कथनं न्यायादिप्रयोग इत्यर्थः। तथा च त्रयीबाह्यैरेव विवादे जल्पवितण्डाद्रः। मुमुचूषां तु ताहरौने संवादः समुचित इति भावः॥ ४६॥

<sup>(</sup>१) तत्त्वाध्यत्रसायसंग्रहणार्थे जल्पवितगर्डे बीजप्रराहसंग्रहणार्थे कग्रठक्रणा-खावरणविति सूत्रमिति तात्पर्यटीका ।

<sup>(</sup>२) ताभ्यां विषद्ध कथनीमित सूत्रमिति ताल्पर्यटीका।

## चतुर्थाध्यायद्वितीयाहिकम् । स्० ४८-५०। २६६

ननु वेद्ज्ञा अपि नानाविधतत्त्वमाचच्ते तत्र किं समीचोनमित्यत आह।

तत्त्वं तु वादरायणात् १ ॥ ५०॥

तुरवधारणे। वादरायणात् वादरायणाख्यव्यासप्रणी-तशास्त्रादेव तत्त्वमवधार्यमित्यर्थः। अयमभिप्रायः। प्रत्यत्तस्य सदोषेन्द्रियजन्यत्वसम्भवेनात्रामाण्यशङ्कासम्भवात् त-थानुमानस्य दुषृहेतुजन्यत्वशङ्कपाऽप्रामाण्यशङ्केति उपमा-नस्य शक्तिमात्रग्राहकतया चनाद्रातिशयः। यथार्थद्शी भ-गवानेव वेदं प्रणीतवानिति वेदस्यैव प्रधानप्रामाणतया तेन स्वमुखत एवाक्तानां तत्त्वानां व्यासेन युक्तिभिर्देढीकृत-तया तदुक्तानि तक्त्वान्याद्रणीयानि । अस्माभिस्तु वेद्वि-मुखे विवादनिरसनाय वेदाभिहितमन्यथापि व्याख्याय प्रत्यज्ञानुमाने पुरस्कृत्य तत्त्वान्यभिहितानीति नात्रादर-णमिति सूचितमिति। यदातुः प्रधानार्थः। तेन प्रधानतत्त्वं परमेश्वरः व्यासप्रणीतशास्त्रादवसेयः । तेन तद्वतारादि-बाहरूयं प्रणीतमिति भावः । श्रथवा तः समुचयार्थः । तत्त्वं निरुक्तात्मतत्त्वं वाद्रायणात् वाद्रायणाक्तपरमेश्व-रोपासनादितः साचात् कर्तव्यम्। तेन तद्वतारतङ्गजन-तदङ्गनियमादीनां विशेषतः प्रणयनात्। अस्माभिस्तु बहिर्धु-खनिरासाय पदार्थतत्त्वानि केवलं निरूपितानीति॥ ४०॥

समाप्तं तत्त्वज्ञानपरिपालनप्रकरणम् ॥
इति चतुर्थाध्यायस्य द्वितीयमाद्भिकम् ॥
इति न्यायसूत्रे चतुर्थे। ऽध्यायः ॥
इति श्रीरावामोहनगोस्वामि मद्दाचार्यविरचिते
न्यायसूत्रविवरणे चतुर्थ। ध्यायविवरणं समाप्तम् ॥

<sup>(</sup>१) इदं तु न्यायमूचीनिश्चन्धन्यायमूचे। छारभाष्यवात्तिकतात्पर्यटीकाविश्वनाय-वृत्तिवभित्तमु न दृष्यत इति न ज्ञायते कुतस्यमिदं मूचमिति।

# न्यायसूत्रविवर्गो पञ्चमेऽध्यायः।

त्रथावसरतः कर्तव्येषु जातिनिग्रहस्थानविभागत-द्विरोपलच्लतत्परीच्लेषु प्रथमतः क्रमप्राप्तं जातिविभाग-माह।

साधर्म्य वेधर्म्यात्कषीपकषेव एयाव एयं वि-कल्प साध्यप्राप्यप्राप्ति प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्ता नृत्यत्ति-संशायप्रकरण हेत्वथीपत्य विशेषीपपत्युपल बध्य -नुपलब्धिनित्यानित्यकार्यसमाः (१) ॥ १॥

श्रत्र च साधम्यादीनां कार्यान्तानां द्वन्द्वे तैः समा इत्यर्थात् साधम्यसमाद्यश्चतुर्विशतिजीतय इत्यर्थः। श्रत्र जातेर्विशेष्यंत्वात् समाशब्दः स्त्रीलिङ्ग इति। श्रिश्मस्त्रेषु समशब्दः पुंलिङ्ग इति तत्र प्रतिषेषो विशेष्य इति भाष्या-द्यः। केचित्तु तद्विकल्पादितिसूत्रस्थविकल्पस्यैव विशेष्य-त्वम्। तथा चैते साधम्यसमाद्या जातिविकल्पा जातिभेदा इत्यर्थः। एवमग्रिमसूत्रेष्वपीत्याद्यः। समीकरणार्थं प्रयोगः सम इति वार्त्तिकम्। यद्यपि नैतावता समीकरणं तथापि समीकरणादेश्यकत्वमस्त्येव॥ १॥

<sup>(</sup>१) जातेः संघेषेणोक्ताया विस्तरे वक्तव्य इतीटमारभ्यते साधम्यादिमूर्ज-मिति वार्तिकम् । प्रागुक्तजातिसामान्यनचणानन्तरं कियत्यस्ता त्रसङ्कीर्णाणाधिमत्य इतिज्ञित्तसायां विशेषनचणावतारानुकूर्निज्ञासाप्रयोजकं विभागे।व्हेशसूत्रकम् साध-स्पर्वेधम्पत्यादि त्रन्वोद्यानयतन्त्रक्षोधे वर्धमानाणाध्यायाः ।

### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० १-२। ३०१

साधर्म्यवैधर्म्यसमा बच्चति । साधर्म्यवेधर्म्याभ्यामुपसंहारे तद्धर्मवि-पर्ययोगपपत्तेः साधर्म्यवेधर्म्यसमा ॥ २ ॥

साधर्म्य साध्यत्वाभिमताधिकरणवृत्तिर्धर्मः वैधर्म्य साध्यत्वाभिमतानिधकरणावृत्तिर्धर्मस्ताभ्यामन्वयिदृष्टा-न्तघटिते व्यतिरेकिदृशान्तघटिते वा उपसंहारे वादिना स्वसाध्यसाधनाय न्यायप्रयोगे कृते प्रतिवादिना तद्धर्मा-भ्यां व्याप्त्यनपेत्तसाधर्म्यवैधर्म्याभ्यां तदविपरीतसा-ध्याधिकरणवृत्तितदनधिकरणावृत्तिधमीभ्यामिति यावत्। विपर्ययस्य तद्विपरीतसाध्यस्यापपत्तिरापादनम्। तसात् साधर्म्य समं यत्र जाता सा साधर्म्यसमा साधर्म्य समं यत्र प्रयोगे स साधर्म्यसम इति वा । एवं वैधर्म्यसमादौ व्युत्पत्तिर्बेष्ट्या । यथा शब्देष्डिनत्यः कृतकत्वाद् घटवद व्यतिरेकिना व्यामवदित्युपसंहते नैतदेवं यद्यनित्यघटसा-घर्मात् नित्यच्यामवैधर्माद् वा कृतकत्वात् शब्दाऽनित्यः स्यात् तदा नित्याकाशसाधम्धीद्नित्यघटवैधर्म्याद्वा अमू-र्तत्वात् नित्यः स्यात् शब्दः कोऽत्र विशेष इति । अत्र साधर्म्यवैधर्म्यावेव गमकतया वादिनापन्यस्तावित्यभि-मानेन प्रयोगः। सत्प्रतिपच्देशनाभासे चेमे। अनैकान्ति-कदेशना भासेति वार्त्तिके ऽनैकान्तिकपदं सत्प्रतिपच्परम्। एकान्ततः साध्यसाधकत्वविरहव्युत्पत्तेः॥ २॥

<sup>(</sup>१) तत्र सर्वत्र प्रत्यवस्थानपकारेषु साधर्म्यवैधर्म्यापस्थितेवाकथकत्वात् ? (श्रा-वश्यकत्वात्) तिद्विभेषज्ञाने च तत्सामान्यज्ञानस्थोपजीव्यत्वात् तत्रापि तद्वातिरेकगर्भ-त्वात् वैधर्म्यस्य पश्चाव्यावे तथार्लज्ञणाय सूत्रम् । साधर्म्यवैधर्म्याभ्यामित्यावि श्रन्वी-ज्ञानयतत्त्ववोधे वर्धमानोपाध्यायाः ।

302

#### न्यायसूत्र विवर्षे

श्रनयारसदुत्तरत्वमाह । गोत्वाद् गाेसिद्धिवत् तत्सिद्धिः (१) ॥ ३॥

लाघवेन गोत्वस्यैव गोपदशक्यतावच्छेद्कतया गोत्वहेतुना यथा गोसिद्धः गोपद्ग्यवहारविषयतासिद्धिःगीत्वस्य गोपद्ग्यवहारविषयताच्याप्तिमत्त्वेनाधिकवलत्वात्
तथा तित्सद्धिः शन्दे कृतकत्वेनानित्यत्वच्याप्येनानित्यत्वसिद्धिः। न त्वमूर्तत्वेनाच्याप्येन नित्यत्वसिद्धिः व्याप्तिपद्धर्मताशालिहेतारेव साधकत्वाद्न्यथा प्रमेयत्वादिना
हृदादावपि वह्निः सिध्येदिति भावः। केचित्तु गोत्वाद्
गोत्वव्यञ्जकात् सास्नादितः गोसिद्धः तादात्म्येन गोः
सिद्धियथा तथा तत्सिद्धिरित्यन्यत् पूर्ववदित्याद्धः॥ ३॥

सत्प्रतिपच्देशनाभासप्रकरणम् ॥

क्रमप्राप्तं जातिषर्कं लाघवेनैकस्त्रचेण निरूपयति। साध्यदृष्टान्तयोधर्मविकल्पादुभयसाध्य-त्वाचोत्कषापकषवण्यावण्यविकल्पसाध्यस-

माः(२) ॥ ४ ॥

साध्यदृष्टान्तयोरित्यत्र साध्यपदमनुमितिविषयपरम्।
तेन साध्यपच्योर्जाभः। तथा चानुमितिविषयस्य दृष्टानतस्य वा यो धर्मस्तद्विकल्पात् तदापादनेन साध्यानुमितिविरोधात्। उभयसाध्यत्वाच साध्यदृष्टान्तान्यत्रवृत्तिधर्म-

<sup>(</sup>१) युक्ताङ्गृष्टीनत्वप्रदर्भनार्धमनयेः प्रत्युत्तरं सूत्रम्। गोत्वाद् गोसिद्धिवत् तत्तिः चिरित्यन्त्रीद्यानयतत्त्वद्योधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रय वैचित्र्यात्मकविकल्पानां माध्ययादिनिरूप्यत्यात् साध्यदृष्टान्तधर्म-विकल्पनातिष्रभवजातिषद्कप्रकरणम् । तल्लचणाव सूत्रम् । साध्यदृष्टान्तयोधर्मविक ल्पादित्यादि त्रन्वीचानयतत्त्ववाधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सृ० ३-४। ३०३

साध्यत्वाच उत्कर्षसमादयः षडित्यर्थः । तत्राविद्यमान-धर्मारोप उत्कर्षस्तेन सम उत्कर्षसमः । एवस्तरत्रापि । विद्यमानधर्मापचयोऽपकर्षः। वर्ण्यावर्णमाध्येति भावप्र-धाना निर्देशः। वर्ण्यत्वं सन्दिग्धसाध्यकत्वमवर्ण्यत्वं तद-भावः विकल्पा व्यभिचारः साध्यत्वमन्मितिविधेयत्वम्। तत्रोत्कषसमलज्ञ्णम्। व्याप्तिमपुरस्कृत्य पच्चदृष्टान्तान्यत-रस्मिन् साध्यसाधनान्यतरेण पत्त्दशान्तान्यतराविद्यमा-नधर्मस्य भावस्यस्य प्रसञ्जनित्यर्थः। विद्यमानस्य प्रसञ्ज-नाभावाद्वियमानत्वलाभः। यथा शब्दाऽनित्यः कृतक-त्वादितिवादिप्रयोगे घटे रूपसहचरितमनित्यत्वं कृतकत्वं शब्दवृत्ति स्यात् शब्दोऽपि रूपवान् स्यात्।एवंशब्दे श्रावण-त्वसहचरितकृतकत्वं घटे ऽपि स्यात् घटः श्रावणः स्याद-विशेषात्। न चैवमर्थान्तरमिति वाच्यम्। विपर्धये साधन-पत्तदृष्टान्तवैकल्यगमकत्वात् । असिडिदेशनाभासेयम् । क्चित् साध्यस्य पत्तवैकल्यगमकतया वाधदेशनाभासा । किचिच साध्यस्य दृष्टान्तवैकल्यगमकतया विरुद्धदेशनाभा-सेति। साधर्म्यसमायां साध्यसाधनातिरिक्तेन साध्यविष-र्ययसाधनमता नाविशेष इति । पच्दपान्तान्यतरस्पिन्न-न्यतर्धर्भस्याभावस्पस्य साध्यसाधनान्यतरेखापादनम-पकर्षसमा। यथा घटः शब्दे नीरूपत्वसहचरितकृतकत्ववान् बीरूपः स्मादिति। इयमपि दृष्टान्तवैकल्यादिदेशनाभासेति। पच्चवृत्तिहेतुना दृष्टान्ते सन्दिग्धसाध्यकत्वादिरूपपच्चता पादनं वर्ण्यसमा। यथा शब्दे। अनित्यः कृतकत्वादित्यादिप्र-योगे पक्षे पचतासहचरितकृतकत्वादिकं यदि घटादी स्वी-कियते तदा घटादिकमपि सन्दिग्धसाध्यः स्यादिति । सर्वत्रैव इतुमति साध्यसंशयादनुपसंहारिहेतुदेशनाभा-सेयं भवति। यदि दृशान्ते हेतुर्न स्वीक्रियते साधनविकला

### न्यायसूत्रविवर्णे

308

ह्यान्तः स्यादिति भावः। दृष्टान्तहेतुना पक्षे ऽसन्दिग्धसा-ध्यकत्वादि रूपपत्तत्वाभावापाद्नमवर्ण्यसमा । दृष्टान्ते घटादी कृतकत्वादिहेत्रनित्यत्वादिरूपसाध्यसन्देहियशे-ष्यत्वाभावसहचरितः तादृशहेतुरेव पक्षे शब्दे स्वीकार्या-उन्यथा तस्य गमकत्वाभावात् पक्षे गमकहेत्वभावात् स्व-रूपासिद्धिः स्यादिति पक्षे तादशहेतुः स्वीकार्य इति शब्दादौ पक्षे सन्दिग्धसाधकत्वादिरूपपत्तत्वाभावादाश्रयासिद्धि-रित्यसिद्धिदेशनाभासेयम्। दृष्टान्ते हेतुर्यादशस्तादशहेतुः पक्षे चेत् तदा गमक इत्यभिमानेनेदम् । व्यभिचारितास-म्बन्धेन पच्तदृष्टान्तवृत्तिधर्मेण हेता साध्यव्यभिचारापाद्नं विकल्पसमा। यथा शब्दे। ऽनिन्यः कृतकत्वादित्यादै। कृत-कत्वे हेतै। गुरुत्वस्य दृष्टान्तधर्मस्य व्यभिचारितासम्बन्धेन सत्त्वात् कृतकत्वमनित्यत्वस्यापि व्यभिचारि स्यात् गुरु-त्वस्यानित्यत्वस्य च दृष्टान्तवृत्तित्वाविशेषादित्यनैकान्ति-कदेशनाभासेयम् । पच्चवृत्तिनानुमितिविषयत्वरूपधर्मेणु पचतावच्छेदकादै। साध्यतुल्यतापादनं साध्यसमा । यथा शब्दत्वस्यानित्यत्वानुमितिविषयत्वे ऽनित्यत्ववत् शब्दत्व-मपि प्राक् शब्दे ऽनिश्चितं स्यात् प्रागसिङस्यैवानुमितिवि-षयत्वादिति पच्तावच्छेदकविशिष्टुपच्स्याप्रसिद्धा आ-श्रयासि डिरित्यसि डिदेशना भासेयमपीति । केचित्तु सा-ध्यद्रष्ट्रान्तयोर्धर्मविकल्पादित्यस्य पश्चे दृष्टान्ते चान्यतरस्मिन धर्मविकल्पा धर्मस्य वैचित्रयं तच कचित् सत्त्वं कचिद्सत्त्वम्। साध्यते अत्रेतिव्युत्पत्त्या साध्यपदस्य पच्चपरत्वात्। हेतुरय-मुत्कर्षसमादिपञ्चकेष्। उभयसाध्यत्वाचेति साध्यसमायां हेतुरिति। साध्यसाधनान्यतरह्पस्य विकल्पात् सत्त्वाद-विद्यमानधर्मारोप उत्कर्षसमः व्याप्तिसपुरस्कृत्य पच्चह्या-

### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू०४।

304

न्तान्यतरस्प्रिन् साध्यसाधनान्यतरधर्नेणाविद्यमानधर्मेष्र-सञ्जनसुत्कर्षसम इति फलितार्थः । यथा शब्दाऽनित्यः कृतकत्वादित्यादावनित्यत्वं कृतकत्वं घटे रूपसहचरित-मतः शब्दे। ऽपि रूपवान् स्यात् । तथा च विवक्तितविपरीत-साधनाद् विशेषविरुद्धे। हेतुस्तदेशनाभासेयम्। एवं आव-ण्शब्दसाधम्यीत् कृतकत्वाद् घटोऽपि श्रावणः स्याद्विशे-षात् । वस्तुतस्तु आवणत्वापाद्ने ऽर्थान्तरमित्युक्तत्वच्णे हृ हु न्तपदं साध्यपदं च न देयम् । अपकर्षसमायां तु धर्म-विकल्पा धर्मस्य सहचरितधर्मस्य विकल्पाऽसत्त्वम्।तथा च पच्च दृष्टान्तान्यतरस्थिन् व्याप्तिमपुरस्कृत्य सहचरित्रधमा-भावेन हेतुसाध्यान्यतराभावप्रसञ्जनमपकषेसमा । यथा शब्दाेऽनित्यः कृतकत्वादित्यत्र यद्यनित्यत्वसहचरितघट-धर्मात् कृतकत्वादनित्यः शब्दस्तदा कृतकत्वानित्यत्वसह-चरितघटधर्मरूपवत्त्वव्यावृत्त्या शब्दे कृतकत्वस्यानित्यत्व-ह्य च ब्यावृत्तिः स्यात्। आर्ये असिडिदेशनाभासा दितीये बै। धदेशनाभासा। एवं शब्दे कृतकत्वसह चरितश्रावणत्वस्य संयोगादावनित्यत्वकृतकत्वसहचरितगुणत्वस्य च व्यावृ-च्या घटादै। कृतकत्वस्यानित्यत्वस्य च व्यावृत्तिः स्याद्ति। दृशान्ते साध्यसाधनवैकल्यदेशनाभासापीयम्। न च वैध-र्ध्यसमाप्यत्रैवान्तर्भाविता स्यादिति वाच्यम् । उपधेयस-क्करे ऽप्युपाधेरसङ्करात्। वर्ण्यसमायां तु साध्यः सिद्धामा-ववान सन्दिग्धसाध्यकादिवा तस्य धर्मा हेतुस्तस्य विक-ल्पात् सत्त्वात् दृष्टान्ते वर्ण्यत्वस्य सन्दिग्धसाध्यकत्व-स्यापादनं वर्ण्यसमा । तद्यमर्थः । पच्यत्तिहेतुहि गमकः स च त्वया दृष्टान्ते अपि स्वोकार्यस्तथा च दृष्टान्तस्यापि सन्दिग्धसाध्यकत्वात् सपच्यत्तित्वानिश्चयादसाधारणा

### न्यायसूत्र विवरणे

308

हेत्रित्यनैकान्तिकदेशनाभासेयम्। सन्दिग्धसाधकवृत्ति-हेंतुर्यदि न दृष्टान्ते तदा साधनविकलो दृष्टान्तः स्वादिति । श्रवण्यसमायां तु दृशान्ते सिद्धसाध्यके या हेतु रूपा धर्मस्त-स्य विकल्पात् सन्वात् पक्षे शब्दादावसन्दिग्धसाधकत्वा-पादनम् । दृष्टान्ते हेतार्यादशत्वं तादशहेतुरेव गमक इत्य-भिमानेनेदमापादनम् । यथा शब्दे। अनित्यः कृतकत्वादि-त्यत्र निश्चितसाध्यकघटादिवृत्तिईतुः पक्षे ऽपि स्वीकार्या-ऽन्यथा स्वरूपासिद्धिः स्यात्। तथा च पत्ते ऽपि दृष्टान्त-तुल्यतापत्त्या सन्दिग्धसाध्यकत्वलत्त्णपत्त्वाभावादा-अयासि डिरिति। असि डिदेशना भासेयम्। विकल्पसमा-यां तु पत्ते दृशान्ते च या धर्मस्तस्य विकल्पा विरुद्धः कल्पा व्यभिचारित्वम् । उपलच्णं त्वेतत् । श्रन्यवृत्तिधर्मस्यापि बाध्यम्। तथा च कस्यचिद्धर्मस्य किष्चिद्धर्मव्यभिचारदर्श-नेन धर्मत्वाविशेषात् प्रकृतहेताः प्रकृतसाध्यव्यभिचारा-पादनं विकल्पसमा। यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्यत्र कृतकत्वस्य गुरुत्वव्यभिचारदर्शनाद् गुरुत्वस्य नित्यत्व व्यभिचारदर्शनात् नित्यत्वस्य मूर्तत्वव्यभिचारदर्शनाद् धर्मत्वाविशेषात् कृतकत्वमप्यनित्यत्वव्यभिचारि स्यादि-ति। अनैकान्तिकदेशनाभासेयम् । पच्चहृ शान्तादेः प्रकृत-साध्यतुल्यतापाद्नं साध्यसमा। श्रयमाशयः। एतत्प्रयोगे साध्यस्यैवानुमितिविषयत्वम्। तथा च पचाद्रनुमितिवि-षयत्वात् साध्यवत् साध्यता स्यादतः साध्यसमा । तथाहि पत्तादेः पूर्वं सिद्धत्वे साध्यत्वाभावान्नानुमितिविषयत्वं पूर्वमसिद्धत्वे पचादेरज्ञानादाश्रयासिद्धादयस्तदेशनाभा-सा चेयम् । सूत्रे उभयसाध्यत्वादित्यस्य उभयं पच्द-शान्ता तद्यमा हेत्वादिस्तत्साध्यत्वं तद्धीनानुमिति-विषयत्वं साध्यस्येव पचादेरपीति तुल्यत्वापाद्नमिति।

#### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ५-६। ३०७

लिङ्गोपहितभानमते लिङ्गस्याप्यनुमितिविषयत्वात् सा-ध्यसमत्वं हेताश्च साध्यत्वे हेतुमान् दृष्टान्ते।ऽपि साध्य इत्याशय इत्याहुः॥ ४॥

> एतासामसदुत्तरत्वे वीजमाह। किञ्चित्साधर्म्यादुपसंहारसिद्वेर्वेधर्म्याद-

प्रतिषेधः (१) ॥ ५ ॥

1

किष्वत्साधर्माद् व्याप्तिपच्धर्मतासहितात् साधर्मिवशेषात् । उपसंहारसिद्धेः साध्यसिद्धेः । उपसंहियते
यदिति व्युत्पत्त्या उपसंहारपदस्य साध्यपरत्वात् । वैधर्म्यादेतिहिपरीताद् व्याप्तिनिरपेच् साधर्ममात्रात् प्रतिषेधा न
सम्भवतीत्यर्थः । तथा चात्कर्षसमादिषु निरुक्तापाद्कानां व्यभिचारित्वान्न वायुक्तप्रतिषेधकत्वमन्यथा प्रमेयत्वरूपासाधकसाधर्मात् तद्वण्यमप्यसम्यक् स्यादिति
भावः ॥ ॥

न्तु निरुक्तानामनापाद्कत्वे पच्चे यद्धमंसहचारा हेते। तद्धमेवत्त्व एव हेतुमता दृशान्ततेति कथं सङ्गच्छता-मत आह ।

साध्यातिदेशाच्च दृष्टान्तोपपत्तेः(२) ॥ ६॥

साध्यातिदेशाच निश्चितसाध्यकत्वाच । हेतुमतो दृशान्ततोपपत्तेरित्यर्थः । चकारात् सन्दिग्धसाध्यकत्वा-देव पच्तोपपत्तिर्ने तु दृशान्तवृत्तियावद्धर्मवत्त्व एव पच्ता

- (१) एतत् सूत्रं धत्या न हेत्वर्थापरिज्ञानादिति सूत्रार्थं इति वार्तिकम्। श्रासां दुष्टत्वसूनप्रतिपादनपरं सूत्रम्। किञ्चित्साधर्म्यादुपसंद्वारसिखेर्वेधर्म्यादप्रतिषेध इत्य-न्वीज्ञानयतत्त्ववेधे वर्धमानोपाध्यायाः।
- (२) वर्षावर्षमध्यसमेषु व्याचातान्तरमपि सूत्रवति सध्यातिदेशास्त्र दृष्टा-न्तोषपत्तिरत्यन्वीवानवतन्त्रवेधि वर्धमानेषाध्यायाः ।

पच्हणान्तयारिवशेषापत्तेरिति बाध्यम्। केचित्तु वर्णयाव-एर्यसाध्यसमासु समाध्यन्तरमाह । साध्यातिदेशाचेति । हणान्ते हि साध्यमितिदिश्यते तावतैव हणान्तत्वसुपपद्यते न त्वशेषा धर्मः पच्हणान्तयारभेदापत्तेः । पच्चादेरिष साध्यसमत्वमेतेन प्रत्युक्तम् । हण्डोऽन्ता हण्डान्तः पच्चः तस्माद् विद्वमानित्यन्ते पच्किर्तिनात् । तथा च साध्य-स्यातिदेशात् साधनात् पच्च इत्युच्यते न तु पच्चः साध्यते ऽतिप्रसङ्कादिति भाव इत्याद्धः ॥ ६ ॥

समाप्तं जातिषद्कप्रकरणम् ॥ कमप्राप्ता प्राप्त्यप्राप्तिसमा लच्चयति ।

प्राप्य साध्यमप्राप्य वा हेताः प्राप्या-ऽविशिष्टत्वादप्राप्याऽसाधकत्वाञ्च प्राप्यप्राप्ति-समा ॥ ॥ ॥

साध्यं कार्यं ज्ञाप्यं वा। हेतोरिति। कारणत्वे ज्ञाप-कत्वे वा वादिना उपन्यस्ते सतीति शेषः। प्राप्तिपद्धे आह। प्रात्प्याऽविशिष्ठत्वात्। हेतोः साध्यस्य च प्राप्ति-त्वाविशेषात्। अप्राप्तिपत्ते आह। अप्राप्त्या साध्येन सह सम्बन्धाभावेनातिप्रसङ्गेन(साधकत्वाच यै। प्रयोगी तै। प्राप्त्यप्राप्तिसमी ये जाती ते इति वा। तथा च प्राप्त्या-ऽविशेषाद्निष्ठापाद्नेन प्रत्यवस्थानं प्राप्तिसमा। अप्रा-प्त्याऽसाधकत्वाद्निष्ठापाद्नेन प्रत्यवस्थानमप्राप्तिसमा। तथाचे घटेन सम्बद्धो द्रखे। घटकारणिमत्युच्यते तदा घटो

<sup>(</sup>९) माध्यसमनजणज्ञानस्य सम्बन्धविषयत्वेन सम्बन्धविषयणकव्याप्तिसम् ज्ञानहेतुत्वं पाप्तिज्ञानस्य च।प्राप्तिबुद्धावितिसङ्गत्या प्राप्त्यप्राप्तिविकत्त्योषक्रमज्ञाति-द्वयप्रकरणमारभत इत्यादिना एतत् सूत्रं धत्वा व्याख्यावसरे तथापि हेतारित्यनन्तरं यदा तदेत्यध्याहार्ये तस्य सूत्रे गुणत्वादित्युक्तमन्वीज्ञानयतत्त्वबेध्ये वर्धमाने।प्राध्यायैः।

#### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । सु० ७-८। ३०६

द्गडकारणं स्यात् सम्बद्धत्वाविशेषादित्यनिष्टापादनम्। एवं ज्ञाप्यस्य वहेः प्रागेव सम्बद्धत्वं ज्ञातमस्तीति चेद् वक्रिज्ञानमेवधूमज्ञानं जनयेद्विशेषादित्यापादनम्। द्वितीये
घटेनासम्बद्धा दण्डा घटकारणिमत्युच्यते तदा दण्डः पटस्यापि कारणं स्यादसम्बद्धत्वाविशेषात्। एवं धूमा यद्यसम्बद्धाऽपि वह्निं ज्ञापयति तदा बह्चयभावमपि ज्ञापयेदविशेषादित्यनिष्टापादनम् । इमे प्रतिक् लतकदेशनाभासे॥ ७॥

श्रनयोरसदुत्तरत्वमाह । घटादिनिष्पत्तिदर्शनात् पीडने चाव्यभि-चारादप्रतिषेधः (१) ॥ ८ ॥

दण्डादिसत्त्व एव घटनिष्पत्तिदर्शनाच्छत्रुपीडने च रयेनयागादीनामन्यभिचाराञ्चोक्तापादनेन प्रतिषेध इत्य-र्थः । तथा च कार्यनियतपूर्ववर्तिन एव कारणत्वं न तु प्रागिष कार्यमपेचितम् । पटादे दण्डादेर्न्यभिचारादेव न कारणत्वमन्यथा लोकवेदसिडकार्यकारणभावोच्छेदे त्वदुक्तहेतुरप्यसाधकः स्यादिति भावः । एवं ज्ञाप्यज्ञा-पक्तभावोऽप्यवसेयः ॥ = ॥

> समाप्तं प्राप्त्यप्राप्तिसमजातिद्वयप्रकरणम् ॥ क्रमप्राप्तौ प्रसङ्गसमप्रतिदृष्टान्तसमा लच्चति ।

<sup>(</sup>१) श्रत प्रत्यत्तरमूत्रम् । घटादिनिष्यत्तिदर्शनादित्यन्वोत्तानयतत्त्ववोधीयवर्ध-माने।पाध्यायनेखदर्शनाद् घटादिनिष्यत्तिदर्शनादित्येतन्मात्रं तन्मते मूत्रपाठ इति नि-श्रचीयते । तात्पर्यटीकायायि घटादिनिष्यत्तिदर्शनादिति मूत्रमिति दृश्यते । पोडने चाभिचारादिति क्वचित् पाठः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

दृष्टान्तस्य कारणानपदेशात् प्रत्यवस्थाना-च प्रतिदृष्टान्तेन प्रसङ्गप्रतिदृष्टान्तसभी (१)॥ ६॥

कारणं प्रमाणं तस्यानपदेशादनिभधानात्। प्रत्यव-स्थानम् दृष्टान्तस्य साध्यवत्त्वे किं प्रमाणिमित्यभिधानं प्रसङ्गसम इत्यथः। यद्यपीदं सदुत्तरमेव तथापि दृष्टान्तस्य साध्यवत्त्वे प्रमाणं वाच्यं तत्रापि च प्रमाणान्तरिमत्यन-वस्थाप्रत्यवस्थाने तात्पर्यम्। तदुक्तमाचार्यः। श्रनवस्थाभा-सप्रसङ्गः प्रसङ्गसम इति। एतन्मते हेते। हत्वनवस्थादिकं वच्य-माणाकृतिगणेष्वन्तर्भृतिमिति विशेषः। श्रनवस्थादेशना-भासा चेयम्। प्रतिदृष्टान्तेनेति सावधारणम्। तेन प्रति-दृष्टान्तमात्रवलेन प्रत्यवस्थानं प्रतिदृष्टान्तसमः। मात्रपदेन हेताः पच्चभिताव्युदासः नातः साध्यस्यसमान्तर्भावः। यथा यदि घटदृष्टान्तेनानित्यः शब्दस्तदाकाशदृष्टान्तेन नित्य एव किं न स्यादिति वाधः प्रतिरोधा वा। वाध्य-प्रतिरोधान्यतरदेशनाभासेयम्॥ ६॥

प्रसङ्गसमस्यासदुत्तरत्वमाह्।

प्रदीपापादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत् तद्विनि-वृत्तिः (२) ॥ १०॥

पदीपस्य घटादिप्रकाशकस्य उपादानप्रसङ्गनिवृत्तिवत् प्रकाशकान्तराकाङ्कानिवृत्तिवत् । तद्विनिवृत्तिः दृष्टान्ते

<sup>(</sup>१) श्रवाप्तिसमज्ञानस्याभावविषयतया तिद्वश्रेषणकपसङ्गसमधीहेतुत्वं तदुर्छ-श्व सम्बन्धविषयतया साधनघटितप्रतिदृष्टान्तसमधीहेतुरूपतया सङ्गत्या सूत्रम्। दृष्टा-न्तस्य कारणानपदेशादित्यादि श्रन्थीवानयतत्त्ववेषि वर्धमानीयाध्यायाः।

<sup>(</sup>२) प्रसङ्गरमदोषचर्चामुत्रम् । प्रदीपोपादानप्रसङ्गनिवृत्तिस्वत् तद्विनिवृत्तिरि स्यन्वीचानयतत्त्ववाधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

## पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । स्०६-१२। ३११

साध्यवत्त्वप्रमाणाकाङ्काविनिवृत्तिरित्यर्थः। तथा च यथा प्रदीपस्य स्वप्रकाशत्वं स्फुटं तथा दृष्टान्ते साध्यवत्त्वमपि लोकप्रसिद्धस्यैव दृष्टान्तत्वेन कथनात्। अथवा हेतोः सा-ध्यसहचारज्ञानार्थं दृष्टान्तापेत्ता न तु दृष्टान्तदृष्ट्साधना-द्यपेत्ता अनुपयागात्। यथा घटादिप्रकाशकविवेचने प्रदी-पापेत्ता न तु तत्प्रकाशकाद्यपेत्तापि। कथमन्यथा त्वदीय-दृष्णोपन्यासोऽपि तन्नानवस्थाप्रसङ्गेनाकाङ्काया अनिवृ-त्तेरिति भावः॥ १०॥

प्रतिदृशान्तसमे दृषणमाह।

प्रतिदृष्टान्ता हेतुत्वे च नाहेतुर्दृष्टान्तः (१) ॥ ११ ॥
प्रतिदृष्टान्तस्याहेतुत्वे साध्या आवासाधकत्वे दृष्टानेताऽपि अहेतुः साध्यासाधक इति प्रतिवन्दिर्नेत्पर्थः ।
तथा च हेता व्याप्तिग्रहस्य साध्यसाधकत्वेन तद्र्थमपेचितं
साध्यसाधनसहचारज्ञानं दृष्टान्तापन्यासा जनयतीति
दृष्टान्तस्य हेतुता। प्रतिदृष्टान्तस्य च वाक्यं केवलं साध्याआवज्ञापकतया न वाधकता न वा सत्प्रतिपच्चोत्थापकता

व्याप्त्याद्यवेष्यनादिति भावः ॥ ११ ॥ समाप्तं प्रसङ्गसमप्रतिदृष्टान्तसमप्रकरणम् ॥

क्रमपाप्तमनुत्पत्तिसमं लच्यति । सम्बद्धाः क्राव्याभावाद नत्यत्तिसमः (२

प्रागुत्पत्तेः कार्गाभावादनुत्पत्तिसमः (२) ॥१२॥ प्रागुत्पत्तेरिति । पच्चदृशन्तये।रिति शेषः । तथा च

<sup>(</sup>१) प्रतिदृष्टान्तसमे प्रत्युत्तरमूत्रम् । प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे च नाहेतुदृष्टान्त इत्यम्बीचानयतत्त्ववेधे वर्धमाने।पाध्यायाः । एवं प्रतिदृष्टान्तहेतुत्वे चेति न्यायमूची-निवन्धे ।पि पाठः ।

<sup>(</sup>२) श्रनुत्यित्तिसमज्ञाने । भावविषयप्रतिदृष्टान्तज्ञानस्य हेतुत्वादनन्तरमनुत्य-त्तिसममूत्रम् । प्रागुत्यत्तेः कारणाभावादनुत्यित्तसम इत्यन्वीज्ञानयतस्यवाये वर्धमाना-पाध्यायाः ।

## न्यायसूत्रविवरणे

392

पल्द्ष्णान्तयोक्तपत्तेः पूर्वं तत्र कारणस्य साधनस्याभावात् प्रत्यवस्थानमनुत्पत्तिसमः । यथा घटो रूपदान् गन्धात् पटवदितिप्रयोगे घटोत्पत्तेः पूर्वं तत्र गन्धाभावेन स्वरूपा-सिद्धिः पटोत्पत्तेश्च पूर्वं तत्र गन्धाभावेन दृणान्तासिद्धि-श्चेति । असिद्धिदेशनाभासेयम् । अथवा प्रागुत्पत्तेरिति । साधनाङ्गानामिति शेषः । तेन साध्यसाधनपत्त्दृष्ट्यान्ता-नामिष लाभः । तथा च घटादावुत्पत्तित्त्लेणे रूपायनुत्पा-दात् तदानीं रूपायभावमादाय वाधासिद्धी । तथा कार-णाभावादित्यस्य बाधासिद्धिप्रतिवन्धकसत्त्वेन कारणा-भावादित्यस्य बाधासिद्धिप्रतिवन्धकसत्त्वेन कारणा-भावादित्यस्य बाधासिद्धिप्रतिवन्धकसत्त्वेन कारणा-भावादित्यस्य बाधासिद्धिप्रतिवन्धकसत्त्वेन कारणा-वस्थानं लत्त्णम् । जातित्वे सतीति विशेषणं देयम् । तेनो-त्पत्तित्त्णाविच्छन्नो घटो गन्धवानित्यादौ वाधेन प्रत्य-वस्थाने नातिन्याप्तिः ॥ १२ ॥

अत्रासदुत्तरत्वमाह।

तथाभावादुत्पञ्चस्य कारगोपपत्तेन का-रगाप्रतिषेधः (१) ॥ १३॥

उत्पन्नस्य पचादेः। तथाभावात् साधनाङ्गत्वाद् घटा-दिरूपभावत्वाद्या। कारणे। पपत्तेः हेतुमत्त्वात् साध्यवत्वाच न कारणप्रतिषेध इत्यर्थः। तथा च हेत्वभाववत्पच्ते। ऽसि-द्विरनुत्पन्ने च तस्मिन् अधिकरणत्वासम्भवेनासत्त्वेन च तदसम्भवात्। एतेन दृष्टान्तासिद्धिरपि व्याख्याता। एवं हेत्वादीनां यदाक्षदाचित् सत्त्वेनैव साधनाङ्गता बे।ध्या॥ १३॥

समाप्तमनुत्पत्तिसमप्रकरणम् ॥

<sup>(</sup>१) दे। षचिन्तामूत्रम् । तथाभावादित्यादि श्रन्वीचानयतत्त्वबोधे वर्धमानी-पाध्यायाः ।

#### पच्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । सु० १३-१५ । ३१३

क्रमप्राप्तं संशयसमं लच्चयित । सामान्यदृष्टान्तयोरेन्द्रियकत्वे समाने नि-त्यानित्यसाधम्यात् संशयसमः (१) ॥ १४ ॥

सामान्ये गोत्वादै। दृष्टान्ते घटादावैन्द्रियकत्वं समानं नित्यत्वानित्यत्वान्यतरसहचरितत्वेन तुल्यं तस्मिन्।
नित्यानित्यसाधर्म्यात् नित्यत्वानित्यत्वसहचरितैन्द्रियकत्वरूपसाधर्म्यवत्त्वज्ञानात्। शब्दे अनित्यत्वसंशयापादनं
संशयसमः। इदं च शब्दे अनित्यत्वसाध्यकस्थलाभिप्रायेणाक्तम्। लच्चणं तु संशयकारणात् संशयापादनेन प्रत्यवस्थानिमित्त। साध्यान्तरस्थले अप्युदाहरणं बोध्यम्। साधर्म्यादित्युपलच्चणम्। तेन कचिद्समानधर्मदर्शनेन संशयापादने
अपि संशयसमः। तथा च शब्दे।अनित्यः कृतकत्वादितिप्रयोगे गमकात् कृतकत्वाद् यथाअनित्यत्वं निर्णियते तथा
संशायकादैन्द्रियकत्वादनित्यत्वं सन्दिद्यतामित्यापादज्ञाकारः। तथा च संशयसामग्रीसत्त्वात् के। टिद्यपनिश्चयानुत्पद्दात् प्रतिप्रच्देशनाभासेयम्॥ १४॥

श्रत्र समाधानम् । साधर्म्यात् संशये न संशयो वेधर्म्यादु-भयथा वा संशये ऽत्यन्तसंशयप्रसङ्गो नित्यत्वा-नभ्युपगमाञ्च सामान्यस्याप्रतिषेधः (\*) ॥ १५ ॥ साधर्मात् समानधर्मदर्शनात्। संशये श्रापायमाने

च

a

<sup>(</sup>१) संग्रयस्य विरोधिनिरुप्यत्वात् विरोधस्य चाभावगभंत्वादभावविषयानुत्य-तिममस्य देतुत्वेन तदनन्तरं संग्रथप्रकःशाय मूत्रम्। सामान्यदृष्टान्तयोरित्यादि श्रन्वी-चानयतस्ववेधि वर्धमाने।पाध्यायाः।

<sup>(</sup>२) श्रस्य प्रत्याख्यानसूत्रम् । साधर्म्णात् संग्रय दृत्यादि तात्पर्यटीका । स्वत्र दुष्टत्यसूत्रमूत्रम् । साधर्म्यात् संग्रय दृत्यादि त्रन्वीचानयतस्ववाधे वर्धमानापाध्यायाः ।

## न्यायसूत्रविवरणे

ऽपिन संशयः। वैधर्याद् विशेषधर्मदर्शनरूपविरोधित्वात्। उभयथा वा विशेषदर्शनस्यासत्त्वे सत्वे च। संशये संशया-भ्युपगमे। अत्यन्तसंशयप्रसङ्गः संशयानुच्छेदपसङ्गः। सा-मान्यस्य समानधर्मदर्शनस्य। नित्यत्वानभ्युपगमात् नि-त्यसंशयजनकत्वानभ्युपगमात्। तथा चात्यन्तसंशयस्वी-कारोऽपिसद्धान्त इति भावः। अप्रतिषेधः न भवदुक्तस-त्यतिपत्त इत्यर्थः। यद्वा सामान्यस्य गोत्वादेनित्यत्वान-भ्युपगमान्नित्यत्वानिर्णयप्रसङ्गात्। तत्रापि साधारणधर्म-प्रमेयत्वादिना संशय एव स्यात् कुता भवदुक्तसाधारण-धर्मदर्शनादिनिबन्धनप्रतिरोध इति भावः॥ १५॥

> समाप्तं संशयसमप्रकरणम् ॥ क्रमप्राप्तं प्रकरणसमं लक्षयति । जभयसाधम्यात् प्रक्रियासिद्धेः प्रकरण-

समः(१) ॥ १६॥

388

उभयसाधर्मादुभयसहचाराद्व्यसहचाराद्यतिरेक् कसहचाराद्या । प्रक्रियायाः प्रकान्तविपरीतसाध्यस्य सिद्धेः पूर्वमेव सिद्धेः । तथा चाधिकवलत्वेनारोपितप्रमा-णान्तरेण वाधितप्रत्यवस्थानं प्रकरणसमः । यथा शब्दोऽनि-त्यः कृतकत्वादित्युक्ते नैतदेवं श्रावणत्वेन नित्यत्वसाधकेन वाधात् । वाधदेशनाभासेयम् । यद्या उभयसाधर्म्याद्व्यय-व्यतिरेकसहचारेणैन्द्रियकत्वादिग्रहात् । प्रक्रियासिद्धेः प्र-कृष्टिकियासाधनं विपरीतसाधनिमिति यावत्। तत्सिद्धेः । तथा च विपरीतसाध्यान्वयव्यतिरेकसहचरितधर्मदर्शना-

<sup>(</sup>९) बाधस्य विपरीतप्रमात्वाद् वैपरीत्यस्य च प्रतियोगिनिरूप्यत्वात् तस्य च संश्योगिस्यत्वा सूत्रम् । उभयसाधर्म्यात् प्रक्रियासिन्धेः प्रकरणसम द्वत्यन्वीचानयतस्य-बाधे वर्धमानापाध्यायाः ।

# पच्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० १६-१८ । ३१५

दिना प्रतिपच्चियया प्रकृतसाध्यसिद्धिवरोधेन प्रत्यव-स्थानं प्रकरणसमः। सत्प्रतिपच्चदेशनाभासेयम्॥ १६॥

श्रत्र दृषणमाह।

प्रतिपद्मात् प्रकरणिसद्धेः प्रतिषेधानुप-

पत्तिः प्रतिपद्गापपत्तेः (१) ॥ १० ॥

प्रतिपचाद् विपरीतसाध्यसाध्रकत्वेनाभिमतात् श्रावण्त्वाद्तः।प्रकरणसिडिद्वारा मदीयसाध्यस्य यः प्र-तिषेधः तद्नुपपत्तिः। प्रतिपच्चापपत्तेः त्वत्पच्चापेच्या प्र-तिषेधः तद्नुपपत्तिः। प्रतिपच्चापपत्तेः त्वत्पच्चापेच्या प्र-तिपच्च मदीयपच्च उपपत्तेः त्वत्पच्चापेच्या पूर्व साधन्त्र । वलवत्त्वं च व्याप्तिपच्चमेतयेति । केचित्तु प्रतिपच्च मदीयपच्च उपपत्तेः त्वत्पच्चापेच्या पूर्व साधनात् । अयमाशयः। आवणत्वेन पूर्व नित्यत्वस्य साधनाद् या वाधः स नापपद्यते पूर्वसाधितत्वस्य वलवत्त्वाभावात् कदाचित् कृतकत्वेनानित्यत्वस्यापि पूर्व साधनावात् कदाचित् कृतकत्वेनानित्यत्वस्यापि पूर्व साधनाव्यात् कदाचित् कृतकत्वेनानित्यत्वस्यापि पूर्व साधनाव्यास्त्र स्वस्त्र प्रकृतसाध्यसिक्यस्त्र प्रकृतसाध्यसिक्यस्य स्वस्त्र प्रकृतसाध्यसिक्यस्यानुपपत्तिः कृतः प्रतिपच्चस्य मदुक्तसाध्यस्य स्वस्याधिकवलत्वेनोपपत्तेरित्यर्थः॥ १७॥

समाप्तं प्रकरणसमप्रकरणम् ॥

त्रहेतुसमं लच्चिति । त्रेकाल्यासिद्धेर्हेतारहेतुसमः (२) ॥ १८॥

<sup>(</sup>१) दुष्टत्वमूनसूत्रम् । प्रतिवद्यादि मन्वीद्यानयतन्त्रकाचे वर्धमाना-पाथ्यायाः ।

<sup>(</sup>२) प्रकरणस्य बाधदेशनाभासमात्रनिरुप्यत्वादहेतुसमस्याप्यमात्रविशेषणस्वेन सङ्गत्या मूत्रम् । त्रेकाल्यासिद्धेर्हेतारहेतुसम इत्यन्वीचानयतत्त्ववेथे वर्धमानापाध्या-याः । त्रेकाल्यानुपपत्तेर्हेतारहेतुसम इति न्यायमूर्वानिवन्धे पाठः ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

त्रैकाल्यं कार्यकालतत्पूर्वापरकालाः तेन हेतारसिद्धेः हेतुत्वासिद्धेर्यत् प्रत्यवस्थानमहेतुसम इत्यर्थः। अयमर्थः। दण्डादिकं घटादेनं पूर्ववितितया कारणं तदानीं घटादेरभा-वात् कस्य कारणं स्यात्। अत एव ने स्तरवित्तयापि। नापि समानकालवृत्तितया समानकालवितनोः सव्येतरविषा-णयारिव विनिगमनाविरहेण मिथा हेतुत्वापत्त्या कारण-त्वासम्भवात्। एवं च कारणमात्रखण्डने ज्ञापकत्वमपि खण्डतं भवतीति। प्रतिकूलतर्कदेशनाभासेयम् ॥ १८॥

भन्नोत्तरमाह।

न हेतुतः साध्यिसिद्धेस्त्रैकाल्यासिद्धिः (१)॥१६॥

त्रैकाल्येन या हेतारसिद्धिरुक्ता सा न कुता हेतुतः साध्यसिद्धेः पूर्ववर्तिना हेतारेव कार्यात्पादात्॥ १६॥

श्रत्र विप्रतिपत्तौ प्रतिवन्दिमाह।

प्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेद्धव्याप्रति-

वेधः(२) ॥ २०॥

हेतुफलभावखण्डने प्रतिषेधस्याप्यनुपपत्तिः प्रति-षेद्धन्यस्य वायुक्तसाधनस्य न प्रतिषेध इत्यर्थः । यद्वा प्रतिषेधानुपपत्तेः प्रतिषेधकानुपपत्तेरित्यर्थः ॥ २०॥

### समाप्तमहेतुसमप्रकरणम् ॥

<sup>(</sup> ९) बिरोधः सूत्रार्थं इति वार्त्तिकम् । प्रत्युत्तरमूत्रम् । न हेतुत इत्यादि श्रन्वी-चानयतत्त्ववे।धे वर्धमाने।पाध्यायाः । न हेतुतः कार्यामग्रहीरति क्वचित् पाठः ।

<sup>(</sup>२) एवमनभ्युवगमे तवापि व्याचात इत्याह । प्रतिषेधानुपपत्तेश्च प्रतिषेद्ध-व्याप्रतिषेधः । चकारः प्रत्युत्तरसमुच्चयार्थ इति व्याख्यातमन्धीचानयतत्त्ववेधि वर्धमा-नीपाध्यायैः । वर्तते चेदं न्यायमुचीनिबन्धे ।

#### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० १६-२२। ३१७

## त्रर्थापत्तिसमं लच्यति। ग्रर्थापत्तितः प्रतिपद्मसिद्धेरथापत्तिस-

मः(१) ॥ २१ ॥

त्र्यापित्तता व्याप्तिमपुरस्कृत्यानुपपत्तिद्र्शनेन। प्रतिपत्तिसिद्धेः वाद्युक्तसाधनप्रतिषेधात् प्रत्यवस्थानमर्थापतिसम इति। यथा शब्दोऽनित्यः कृतकत्वादित्युक्ते एकविशेषविधानमन्यविशेषप्रतिषेधं विनानुपपन्नमित्यर्थापत्त्या
शब्दिभन्नस्य नित्यत्वसिद्धा दृषान्तासिद्धिर्वराधिनी।
एवं कृतकत्वाद्नित्य इत्युक्ते ऽर्थाद् पन्नमन्यस्मान्नित्य इति
स्रज्ञा वाधः। एकविशेषविधेः सर्वज्ञान्यविशेषनिषेधकलकत्विमत्यभिमानेनेदम्। सर्वदेषदेशनाभासेयम्॥ २१॥
श्रिभमानं निरस्य दूषयति।

ग्रनुक्तस्यार्थापत्तेः पत्तहानेरूपपत्तिरनुक्त-खादनेकान्तिकत्वाञ्चार्थापत्तेः । २२॥

अनुक्तस्य अनुक्तमात्रस्य। अर्थापत्तेरेकविशेषविधि-ना अर्थापत्तिबलेन साधने । पत्त् हानेः त्वदीयपत्त् हानेर-प्युपपत्तिः स्यात् त्वयाऽनुक्तत्वात् । प्रतिवन्देरनुक्तरत्वा-दाह । अनैकान्तिकत्वाचेति । एतस्यार्थापत्तेरनैकान्तिक-त्वात् । न त्वदुक्तप्रतिषेध इति शेषः । न हि विशेषविधि-मात्रं विशेषनिषेधफलकमपि तु सति तात्पर्ये कचित् । न

<sup>(</sup>१) प्रयोपित्ततः प्रतिपविधिद्धेर्थापित्तसमः । उटाहरणपुरःसरं मूत्रं योज्ञ-यित ग्रानित्यः ग्रब्द द्तीति तात्पर्यटीका । श्रहेतुसमानन्तरमर्थापित्तसमप्रकरणमाह । ग्रार्थापित्तत इत्यादि श्रन्वीवानयतत्त्ववेशि वर्धमानापाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रस्य प्रत्यादेशमूर्जामित वार्त्तिकम् । श्रत्र प्रत्युत्तरं सूत्रम् । श्रनुत्तस्यार्था-प्रतेरित्यादि श्रन्दीचानयतस्ववीचे वर्धमानाषाध्यायाः ।

#### 3?=

#### न्यायसूत्र विवरणे

हि नीला घट इत्युक्ते सर्वमन्यद्नीलिमिति सर्वत्र प्रतिप-द्यत इति ॥ २२ ॥

समाप्तमधीपत्तिसमप्रकरणम् ॥

अविशेषसमं लच्यति।

एकधर्मीपपत्तरविद्योषे सर्वाविद्योषप्रस-

ङ्गात् सङ्घावापपत्तेरविद्योषसमः(१) ॥ २३॥

एकस्य धर्मस्य हेताः कृतकत्वादेरुपपत्तेः पत्ते दृष्टान्ते च सत्त्वात्। अविशेषे साध्यवत्त्वेन पत्त्दृष्टान्तयोरिवशेष-स्वीकारे। सद्भावापपत्तेः सता भावः सत्त्वं तस्यैकस्य सर्व-त्रोपपत्तेः। सर्वाविशेषप्रसङ्गात् साध्यविरहवत्त्वादिना सर्वेषामविशेषप्रसङ्गात् अविशेषप्रसङ्गं विषयीकृत्य। प्रयोग इति शेषः। अविशेषसम इत्यर्थः। प्रतिकृत्ततक्वाधादिदे-शनाभासेयम्॥ २३॥

अत्रोत्तरमाह।

क्वचिद्धर्मे। प्रयत्तेः क्वचिच्चानुपपत्तेः प्रति-षेधाभावः (२) ॥ २४ ॥

कचिदुपपादके । धर्मस्य साधनप्रयोजकधर्मस्य व्या-प्त्यादेः सत्त्वात् कचिचासत्त्वात् । प्रतिषेधाभावः त्वदुक्त-प्रतिषेधस्यासम्भवः । तथा च कृतकत्वादावनित्यत्वस्य

<sup>(</sup>१) श्रर्थापत्तेरनुपर्वत्तिनिरूप्यत्वेनाभार्यानरूपत्वमविश्रेपस्याप्यभाविनरूपत्वः मित्येकनिरूप्यत्वसङ्गत्या मूत्रम् । एकधर्मीपपत्तेरित्यादि श्रन्वीवानयतत्ववीधे वर्धमान्त्रापायायाः ।

<sup>(</sup>२) क्रिचित्तर्द्धमानुषपत्तेः क्विच्चापपत्तेरिति क्वचित् सूत्रपुस्तके सात्पर्यटीका-न्वीचानयतत्त्ववाधयात्रच पाठः । त्रस्य प्रत्यादेशसूत्रम् क्विचिदत्यादि तात्पर्यटीका । त्रत्रत्र देश्यमूचत्वप्रतिपादनार्थं सूत्रम् । क्विचत्तर्द्धमानुषपत्तेः क्विच्चोषपत्तेः प्रतिषेधाभाव-इत्यन्वीवानयतत्त्ववोधे वर्धमानेषाध्यायाः ।

### पच्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। स्० २३-२६। ३१६

व्याप्तिसत्त्वात् तेन तत्साधनं सत्तादौ च नित्यत्वादि-व्याप्तिविरहेण न तेन सर्वत्र नित्यत्वादिसिद्धिरिति भावः॥ २४॥

> समाप्तमविशेषसमप्रकरणम् ॥ उपपत्तिसमं लच्चिति ।

स्थयकारगोाययत्ते रूपयित्तसमः (१) ॥ २५॥ डभयं पच्चप्रतिपचौ तयोः कारणस्य प्रमाणस्योप-हपपादनादित्यर्थः । तथा च व्याप्तिमपुरस्कृत्य यत् कि-

पत्तेरुपपादनादित्यर्थः । तथा च व्याप्तिमपुरस्कृत्य यत्कि-च्चिद्धर्मेण वादिपच्चहच्टान्तेन प्रतिपच्चसाधनेन प्रत्यव-स्थानमुपपत्तिसमः । यथा शव्दे।ऽनित्यः कृतकत्वादित्युक्ते शव्दे नित्यत्वं प्रमाणसिङ्मैन्द्रियकत्वसहचारात् त्वद्भि-मतमद्भिमतान्यत्रत्वाद्वा यथाऽनित्यत्वमिति बाधः प्रतिरोधा वा तदेशनाभासेयम् ॥ २५ ॥

श्रत्र दूषणमाह।

उपपित्तकारणाभ्यनुज्ञानादप्रतिषेधः(ः)

॥ ३६ म

15

उपपत्तेमेंदुक्तसाध्यसिद्धेः कारणस्य प्रमाणस्याभ्य-नुज्ञानात् त्वयापि दृष्टान्तीकरणेन स्वोकारात् । अप्रति-षेधः न मदुक्तसाध्यं त्वयापि प्रतिषेद्धुं शक्यम् । स्वीकृ-तस्यापि प्रतिषेधे स्वसाध्यमपि त्वया कथं न प्रतिषिध्यत इति भावः ॥ २६ ॥

समाप्तमुपपत्तिसमप्रकरणम् ॥

<sup>(</sup>१) श्रविशेषसमे।पपत्तिसमयोहपपत्तिगर्भत्वात् तदानन्तर्यसङ्कत्या मूचम्। उभ-यकारणो।पपत्तेहपपत्तिसम इत्यन्वीचानयतत्त्ववे।धे वर्धमानोपाध्यायाः।

<sup>(</sup>२) विरोधः मूप्रार्थं इति वार्तिकम्। देविचन्तासूत्रम्। उपपक्तिकारगाभ्य-नुज्ञानादप्रतिवेधं इत्यन्वीचानयतत्त्ववेधे वर्धमाने।पाध्यायाः

320

## न्यायसूत्रविवरणे

उपलिधसमं लच्यति । निर्दिष्टकारणाभावे ऽप्युपलस्मादुपलब्धि-समः(१) ॥ २९ ॥

निर्दिष्टस्य वायुपन्यस्तस्य कारणस्य साधनस्य पच्नास्यसाधनानामेकतरस्याभावे उप्युपलम्भात् पचादीना-मेकतरस्योपलम्भात् प्रत्यवस्थानसुपलव्धिसमः । यथा पर्वता वहिमान् धूमादित्युक्ते वहिने धूमसाध्यः धूमं विना त्रालोकादिनाप्युपलम्भात् तथा धूमे न वहिसा-धको द्रव्यत्वसाधकत्वेनोपलम्भादित्यसाधकत्वस्य परा-मर्शे ऽप्रामाण्यग्रहसम्पादकत्वेन कारणीभूतपरामर्शवर-हरूपासिद्धिस्तद्देशनाभासेयम् । एवं पर्वते न वहिमान् वहिविरहिणोऽपि पर्वतस्योपलम्भादिति बाधदेशनापि । तथा वहिने पर्वतवृत्तिर्महानसवृत्तितयोपलम्भादित्यपि वाधदेशनेति दिक् ॥ २७ ॥

अत्रोत्तरमाह।

कारणान्तरादि तदुर्मे।पपत्तरप्रतिषे-

धः<sup>(२)</sup> ॥ २८ ॥

कारणान्तराद्पि वाचुपन्यस्तसाधनभिन्नसाधनाद-पि। तद्धमापपत्तेनिकक्तधमापलम्भाद् यः प्रतिषेध उक्तः स नेत्यर्थः। त्रयमाशयः। न हि वयं धूमस्यैव साधकत्व-मुच्यते न वैकस्य साधकत्वमन्यस्य साधकत्वं विक्णद्धि।

<sup>(</sup>१) उपवित्तसमे कारणं निरूपकमित्त तु तदभावस्तस्य च प्रतियोगिनिरूप्यत्य-सङ्गत्या मूत्रम् । निर्दिष्टकारणाभावे उप्युपलम्भादुवल्लिशसम इत्यन्वीवानयतस्ववेगि वर्षमानेवापथ्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रस्य प्रत्याख्यानसूत्रम् । कारणान्तरादपीत्यादि तान्वर्यटीका । श्रत्र प्रत्युः सरसूत्रम् । कारणान्तरादपीत्यादि श्रन्योद्यानयतत्त्ववोधे वर्धनाने।पाध्यायाः ।

## पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । स्०२७-३०। ३२१

तथा एकधर्मिवृत्तित्वमपरधर्मिवृत्तित्वस्य एकसाधकत्वं वान्यसाधकत्वस्य विरोधीति केनापि नोच्यते अन्यथा त्वद्युक्तासाधकतासाधनमपि न स्यात् तत्रापि साधना-न्तरसत्त्वादिति॥ २८॥

> समाप्तमुपलव्धिसमप्रकरणम् ॥ अनुपलव्धिसम् लच्चिति ।

तदनुपलब्धेरनुपलस्भादभावसिद्धे। तद्वि-परीते।पपत्तरनुपलब्धिसमः । २६॥

शब्दाऽनित्यः यदि शब्दा नित्यः स्यादुचारणात् प्राक् कृता नापलभ्यते न हि घटाचावरणकुट्यादिवच्छव्द-स्यावरणमस्ति तद्गुपलब्धेरिति नैयायिकैरुक्ते प्रतिवादी प्रत्यवतिष्ठते यचावरणानुपलब्धेरावरणाभावः सिध्यति तदावरणानुपलब्धेरप्यनुपलम्भात् तदावरणानुपलब्धेर-भाविक्षद्धौ तद्विपरीतस्य तदावरणस्योपपत्तेस्तन्नित्यत्व-न्नेव स्यादिति प्रत्यवस्थानमनुपलब्धिसमः । प्रतिक्र्लतर्क-देशसाभासेयम्। यद्यपि द्वितीयाध्याये ऽयमुद्दाङ्कितो दृषि-तश्च तथापि क्रमप्राप्ततया शिष्यवुद्धिवैषद्याय चास्य पुन-कृपादानम् ॥ २६ ॥

अत्रोत्तरमाह।

त्रमुपलम्भात्मकत्वादनुपलब्धेरहेतुः । ३०॥ त्रमुपलम्भात्मकत्वादुपलम्भाभावस्पत्वात् । तथा च तत्प्रतियोगिन उपलम्भस्याग्रहेणानुपलब्धेरव ग्रहात्

<sup>(</sup>१) सतद्भाष्यावमरे मूत्रशास्य चे।पनचगात्वे स्वमत्युचयनीमत्युक्तमन्वीचान-यतत्त्ववेषे वर्धमाने।पाध्यायेः । इदं न्यायमृचीनिवन्धे वर्तते ।

<sup>(</sup>२) दुष्टत्वमूनमूत्रं तु श्रतुषसमात्मकत्वादनुषनव्यरहेतुरित्यन्वीद्यानयतत्त्व-बीधे वर्धमानीपाध्यायाः। श्रस्य प्रत्यादेशसूत्रम् । श्रनुषसमात्मकत्वादनुषनव्यरहेतुरिति तात्पर्यटी ना ।

## न्यायसूत्रविवरणे

322

कुतस्तद्नुपलिधः। एवमनुपलम्भात्मकाभावस्याभावग्रहे न प्रतियोग्यनुपलिधर्रेतुस्तस्याभावाभावत्वेन भावरूप-त्वादिति तद्नुपलब्धेरनुपलम्भादित्यादिकमहेतुः न प्रति-षेधसाधकमिति। श्रन्यथा देषानुपलब्धेरनुपलम्भात् त्व-दुक्तसाधनमपि सदोषं स्यादिति॥ ३०॥

ननु तदावरणापलम्भस्याग्रह एव कथं तदनुपलब्धे-ग्रहः कथं वा उपलम्भाभावाभावस्यापलम्भस्य ग्रहस्तत्र प्रतियोग्यनुपलब्धेरप्यहेतुत्वादित्यत त्राह ।

ज्ञानविकल्पानां च भावाभावसंवेदना-दध्यात्मम्(१) ॥ ३१ ॥

श्रात्मानमधि श्रध्यात्मम् । ज्ञानविकल्पानां ज्ञान-विशेषाणाम् । भावाभावसंवेदनात् मनसैव सत्त्वासत्त्व-ज्ञापनात् । तथा च घटादिज्ञानसत्त्वे घटं जानामीति तद-सत्त्वे च घटं न जानामीतिमानसप्रत्यज्ञस्योद्यान्नासमञ्ज-समिति भावः ॥ ३१॥

समाप्तमनुपलन्धिसमप्रकरणम् ॥ अनित्यसमं लच्चयति ।

साधर्म्यात् तुल्यधर्मापपत्तेः सर्वानित्य-त्वप्रसङ्गादनित्यसभः । ३२॥

साधम्यात् दृष्टान्तघटसाधम्यात् कृतकत्वात् । तेन कृतकत्वेन सह तुल्यधर्मापपत्तेः तत्सहचरितधर्मस्यानित्य-

<sup>(</sup>१) न केवलं निषेधविषयप्रमाणगम्यताऽनुपलव्येकपपत्तिगम्या श्रीप तु सर्ट-जनप्रत्यात्मवेदनीयेत्याच्च मूत्रकारः । ज्ञानिकल्यानामित्याचि तात्पर्यटीका । एतह्या-च्यानावसरे श्रयवा भावाभावयाविरोधायकनिषेधकमानगम्यता कथं गम्यत इत्यत्रेढं सूत्रमुपतिष्ठत इत्युक्तमन्वीद्यानयतत्त्ववाधे वर्धमानापाध्यायैः ।

<sup>(</sup>२) श्रनुपलिध्यमानित्यसमये।रभावनिरुप्यतयैकनिरुप्यत्वसङ्गत्या सूत्रम् । धाधर्म्यात् तुल्यभर्मापपनेरित्यादि श्रन्वीन्नानयतन्त्रवेग्धे वर्धमानापाध्यायाः ।

### पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम्। सू० ३१-३३। ३२३

त्वस्यापपित्तस्वीकारे। यहा दृष्टान्तयितिष्वित्साधर्यात् कृतकत्वात् दृष्टान्ततुल्यधर्मापपत्तेः दृष्टान्तगतयायद्धर्म-स्वीकारेणानित्यत्वरूपसाध्यस्यापि स्वीकारे। सर्वानित्य-त्वप्रसङ्गः सत्त्वरूपयटादिसाधर्म्येण सर्वानित्यत्वप्रसङ्गः। न चैवमर्थान्तरमिति वाच्यम्। सर्वस्यैवानित्यत्वे व्यति-रेकसहचाराग्रहात् व्यत्तिरेकव्याप्तिविघटनात्। अनुपसंहा-रिदेशनाभासेयं प्रतिकृत्वतर्कदेशनाभासा वा। त्वत्त्णं तु दृष्टान्तसाधर्म्यण सर्वस्य साध्यवत्त्वापादनम्। साध्यपदा-द्विशेषसमाव्यवच्छेदात् तत्र साध्यभिन्नस्यैवापादनात्। सर्वानित्यत्वेति अनित्यत्वसाध्याभिप्रायेणाक्तं साध्य-मात्रोपत्वत्त्वकम्। तेन न पर्वता विद्वमान् धूमादित्यादै। महानससाधर्म्यात् सत्त्वात् सर्वस्य विद्वमत्त्वापादनस्य जात्यन्तरतापत्तिः। अनित्यसमपदं तु पारिभाषिकमि-ति भावः॥ ३२॥

्रत्रत्रोत्तरमाह।

7

साधर्म्यादसिद्धेः प्रतिषेधासिद्धिः प्रति-षेध्यसाधर्म्यात् (१) ॥ ३३ ॥

साधर्म्याद्सिद्धेः सर्वानित्यत्वप्रसङ्गेन साधर्म्या-साधकत्वस्वीकारात्। भवतेति शेषः। प्रतिषेधासिद्धिः महुक्तहेतोः कृतकत्वादेः साधकत्वव्यतिरेकस्य प्रतिषेद्ध-व्यसाधर्म्याद् या भवदुक्तसिद्धिः सा नेत्यर्थः। तथा च कृतकत्वं न साधकं दृष्टान्तसाधर्म्यस्पत्वात् सन्वादिष-दिति त्वदुक्तप्रयोगोऽप्यसङ्गतः स्यात् दृष्टान्तसाधर्मस्प-

<sup>(</sup>१) षस्य मत्याख्यानमूत्रम् । साधम्याटिषक्वित्यादि तास्पर्यटीका । दुष्ट-स्वमूनचिन्नामृत्रम् । साधम्यादिषद्धित्यादि मन्त्रीचानयतस्ववेधि वर्धमानापाध्यायाः ।

328

## न्यायसूत्रविवरणे

त्वस्य त्वदीयहेतारपि दृष्टान्तरूपसत्त्वसाधम्येणासाध-

ननु साधम्यमात्रस्य साधकत्वे सर्वानित्यत्वप्रसङ्गः

केन वार्यतामित्यत आह।

दृष्टान्ते च साध्यसाधनभावेन प्रतिज्ञा-तस्य धर्मस्य हेतुत्वात् तस्य चेाभययाभावा-चाविषोषः (१) ॥ ३४ ॥

साध्यसाधनभावेन साध्यव्याप्यत्वेन। प्रतिज्ञातस्य निश्चितस्य। हेतुत्वात् साधकत्वात्। तस्य च व्याप्यत्वस्य च। उभयथाभावादन्वयव्यतिरेकरूपत्वात्। नाविशेषः कृतकत्वसत्त्वयोने तुल्यता। मदुक्तहेता कृतकत्वे व्याप्ति-सत्त्वेन सत्त्वे च तद्सत्त्वेन विशेष एवेति न सत्त्वस्य सर्वा-नित्यत्वसाधकत्विमिति भावः॥ ३४॥

> समाप्तमनित्यसमप्रकरणम् ॥ नित्यसमं लच्चयति ।

नित्यमनित्यभावादनित्ये नित्यत्वापपत्ते-र्नित्यसमः । ३५॥

अनित्यभावोऽनित्यत्वं तस्य नित्यं सर्वकालं स्वीकारे ऽनित्ये शब्दे नित्यत्वं स्यादित्यापादनं नित्यसमः । अयं भावः । अनित्यत्वस्य नित्यमस्वीकारे तद्भावद्शायां नित्य एव शब्दः स्यात् । न हि द्ण्डाभावश्रुन्यताद्शायां

<sup>(</sup>१) न्यायसूत्रोद्धारे प्रतिज्ञातस्यति नास्ति । तात्ययंटीकान्वीज्ञानयतस्ववेधिन्यायसूचीनिवन्येषु तु प्रतिज्ञातस्येत्यत्र प्रज्ञातस्येति पाठः ।

<sup>(</sup>२) धर्मस्य तटतद्रूपताविकस्ये धर्मापन्नच्येः कारणात्वात् तस्यात्रच पूर्वभा-वित्वसङ्गत्या मूत्रम् । नित्यमनित्यभावाटिनत्ये नित्यत्वे।पपत्तेर्नित्यसम द्रत्यन्वी ज्ञान-यतत्ववोधे वर्धमाने पाध्यायाः ।

# पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३४-३५ । ३२५

न द्रडीति प्रयुज्यत इत्यनित्यत्वं नित्यमेवास्तीत्युपगन्त-च्यम् । तथा च शब्दस्यापि नित्यत्वमन्यथा तत्रानित्य-त्वस्य सर्वकालवृत्तित्वासम्भवादिति वाधः सत्प्रतिपच्छे। या । तद्देशना भासेयम् । एवमनित्यत्वं यदि नित्यं तदा कथं शब्दस्यानित्यतां कुर्याच हि रक्तं महारजनं पटस्य नीलतां करोति। अथानित्यत्वमनित्यं तदा तद्भावद्शायां शब्दस्य नित्यत्वं स्यादित्यादिकमूद्यम् । लच्त् तु साध्य-नित्यत्वानित्यत्वसार्वेकालिकत्वासार्वकालिकत्वा-न्यतरधर्मेणानित्यपच्च नित्यत्वरूपविरहापादनेन प्रत्य-वस्थानम् । इदमनित्यपत्त्कानित्यत्वसाध्यकस्थल एवेति । अथवा सार्वदिकसाध्यवन्वासार्वदिकसाध्यवन्बविकलपे-नानित्यपच्चे नित्यत्वसाध्यविरहान्यतरापादनेन प्रत्यव-स्थानं नित्यसमः। सार्वदिकसाध्यवत्त्वेनानित्यपच्चस्य नि-त्यत्वापादनेन प्रत्यवस्थानं वा सूत्रे नित्यसाध्यवत्त्वस्यैव लाभात् । त्र्यनित्यभावादित्युपलच्यम् । साध्यवन्वादिति तदर्थः। न च पर्वता वह्निमानित्यादै। पर्वतस्य नित्य-त्वापादने ऽर्थान्तरम् । विपर्यये सार्वदिकसाध्यवन्ववि-रहे। त्रयनेन बाधपर्यवसानादिति । केचित् अनित्यस्य भावा धर्मस्तस्य नित्यमभ्यूपगमे अनित्यत्वेनाभ्युपगतस्य नित्यत्वं स्यात् यथा चितिः सकर्तृका कार्यत्वादित्यत्र अनित्य चितेर्धमः सकर्तृकत्वं त्वया चितै। नित्यमुपेयने न वा न चेत् तदा साध्याभावदशायां वाधः । अथ नित्य-मेव सकर्तृकत्वमुपेयते तदा चितेर्नित्यत्वं स्यादिति सक-र्तृकत्वं विरुद्धं तद्देशनाभासेयमिति प्राहुः॥ ३५॥

> श्रत्रोत्तरमाह। प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादनित्ये नि-

त्यत्वापपत्तेः प्रतिषेधाभावः(५) ॥ ३६ ॥

प्रतिषेध्ये पन्ने शब्दे। नित्यमनित्यभावाद् यावत्कालं पन्ना वर्तते तावदेव तत्रानित्यभावादिनित्यत्वसाध्य-स्वीकारात्। अनित्ये शब्दे। अनित्यत्वापपन्नेरित्यकार-प्रश्लेषः। प्रतिषेधाभावः त्वदुक्तप्रतिषेधा नेत्यर्थः। अथवा नित्यत्वापपन्नेर्यः प्रतिषेधः तस्याभावः स न सम्भवती-त्यर्थः॥ ३६॥

समाप्तं नित्यसमप्रकरणम् ॥ कार्यसमं लच्चयति ।

प्रततकार्यानेकत्वात् कार्यसमः(") ॥ ३९॥

प्रयत्नकार्यानेकत्वात् प्रयत्नसम्पादनीयस्थानेकत्वा-दनेकविधत्वात् कार्यसम इत्यर्थः । श्रयमर्थः । शब्दी-ऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादितिप्रयोगे प्रयत्नानन्तरीय-कत्वं प्रयत्नकार्ये घटादा प्रयत्नानन्तरोपलभ्यमाने कील-कादा च दृष्टम् । तत्र द्वितीयं न तज्जन्यत्वसाधकम् । प्रथम् त्वसिद्धम् । तथा च सामान्यत उक्ते हेतावनिभमत्विशे-षित्राकरणेन प्रत्यवस्थानं कार्यसमः । श्रसिद्धिदेशनाभा-सादिक्षेयम् । श्रथवा प्रयत्नकार्याणां कर्तव्यप्रयत्नानामने-कत्वादनेकविधत्वात् । तथा चाक्तान्यस्वव्याघातकजा-त्युक्तरं कार्यसमा । एवं चास्या श्राकृतिगणत्वात् सूत्रानु-पदिशितानामिष ग्रहः । यथा त्वत्पक्ते किञ्चिद्दषणं भवि-

<sup>(</sup>१) श्रस्य पत्यादेशमूत्रम्। प्रतिषेध्ये नित्यमित्यादि तात्पर्यटीका। श्रत्र प्रत्यु-त्तरसूत्रम्। प्रतिषेध्ये नित्यमनित्यभावादित्यादि श्रन्वीचानवतत्त्ववाधे वर्धमानापा-ध्यायाः।

<sup>(</sup>२) सूत्रम्। प्रयत्नकार्यानेकत्वात् कार्यसम् दृत्यन्वीद्धानयतत्त्ववोधे वर्धमा-ने।पाध्यायाः।

## पञ्चमाध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३६-३८। ३२७

ष्यतीति शङ्कापिशाचीसमा कार्यकारणभावस्योपकार-नियतत्वे ऽनवस्थेत्यनुपकारसमेत्यादि ॥ ३७ ॥

श्रवीत्तरम्। कार्यान्यत्वे प्रयत्नाहेतुत्वमनुपलिधका-रगोापपत्तेः ॥ ३८॥

शब्दस्य कार्यान्यत्वे ऽकार्यत्वे प्रयत्नस्य वक्तुः प्रयत्न-स्याहेतृत्वं शब्दाहेतृत्वं शब्दस्य प्रयत्नाजन्यत्विमिति या-वत् । अनुपलिधकारणस्यावरणादेः सन्त्वाद् भवतीति समुदितार्थः । अयमभिप्रायः । उचारणात् प्राक् शब्दस्या-नुपलिधरावरणादित्यकार्यत्या शब्दस्य प्रयत्नाजन्यत्वेन स्वरूपासिद्धिः स्यात् न चैवम् । शब्दस्यावरणाद्यभावेन कार्यत्वेन प्रयत्नजन्यत्वमेवेति न देषः । आकृतिगणपन्ने तु कार्याणां जातीनामन्यत्वे नानाविधत्वे इद्मुत्तरम् । प्रयत्नस्य त्वदीयदृषण्प्रयत्नस्य अहेतुत्वमसाधकतासाधक-त्वाभावः । उपलब्धेः कारणस्य प्रमाणस्य निर्देषवा-व्यस्य या उपपत्तिः निर्देषवाक्याधीनोपपादनं तद्भा-वात् त्वद्वाक्यस्य स्वव्याघातकत्वादित्यर्थः ॥ ३८ ॥

कार्यसमप्रकरणं समाप्तम्॥

जातिवादे। असदुत्तरत्वेन न कर्तव्यः तत्त्वनिर्णयप्रयो-जकेन सदुत्तरेणैव कथो द्वावनं कार्यमिति सूचित्वा तथै-वासदुत्तरत्वेनाकर्तव्यां कथा मासरूपां षट्पचीं प्रसङ्गाद् दर्शयति ।

<sup>(</sup>१) श्रत्य प्रत्यादेशमूत्रम् । कार्यान्यत्वे प्रयक्षाहेतुत्विभित्यादि तात्पर्यटीका । श्रत्र प्रत्युत्तरभूत्रप । कार्यान्यत्वे प्रयक्षाहेतुत्विभित्यादि श्रन्वीज्ञानयनत्त्ववेश्ये वर्धमाः नेपाध्यायाः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

# प्रतिषेधे ऽपि समाना देाषः (१) ॥ ३६॥ सर्वत्रेवस् (२) ॥ ४०॥

प्रतिषेषे ऽपि प्रतिवायुक्तप्रतिषेषके ऽपि । समाने देखे मदुक्तहेतुर्यथा यहोषेण दुष्टीकृतस्तथा देखेण दुष्ट इत्युद्धावनेन वादिनः प्रत्यवस्थानमप्यसदुक्तरमित्यर्थः । अथवा जातिवादिनं प्रति तथा प्रतिषेषे ऽपि समाने देख इत्यर्थः । यथा प्रयत्नानन्तरीयकत्वं न शब्दानित्यत्वं साध्यति अनैकान्तिकत्वादिति यो देखः स त्वत्पचे तुल्यः अनेकान्तिकत्वस्यापि असाधकताव्यभिचारित्वादिति । यथा वा प्रयत्नानन्तरीयकत्वं व्यभिचारित्वेन शब्दानित्यत्वासाधकमिति ययुच्यते तदा त्वदुक्तप्रयत्नाभिव्यङ्गयत्व- मिप नित्यत्वासाधकं व्यभिचारात् ॥ ३६ ॥

इदं च मतानुज्ञारूपनिग्रहस्थानं किं कार्यसमायामे-वेत्यत ब्राह । सर्वत्रैवम् । एवंविधमसर्दुत्तरं सर्वत्रैव जातौ सम्भवतीर्थः। यथा शब्दाऽनित्यः कृतकत्वादित्यक्र नित्याकाशसाधम्यादमूर्तत्वाज्ञित्यः स्यादिति साधम्ये-समायामाकाशसाधम्यात्रित्यत्वे त्राकाशवच्छव्दे परम-महत्त्वं स्यादित्युतकर्षसमेति। एवमन्यत्राप्यूह्यम् । यद्यय-

<sup>(</sup>१) यदि पुनर्वाद्यपि जातिवादिनं पति साधनाभासेन प्रत्यविद्यति ततः वद्यव्यां सत्यां न तन्वानर्णायावसाना कथा भवेदिति प्रिष्याहितः सूत्रकारः समाधान्माभासवादिनं प्रति पद्पत्तीमवतारयित । प्रतिपेधे अपि समाना देखः। तदेतत्सूत्रावितारपरं भाष्यम्। हेतोपचेदित्यादि तात्पर्यटीका।तत्र पद्पत्तीक्ष्वकथाभासावतारणार्थे सूत्रम् । प्रतिपेधे अपि समाना देखः इति श्रन्वीचानयतत्त्ववेधे वर्धमानापायाः। प्रतिपेधेअपि समाने। देख इत्यादर्थपुस्तके सूत्रं व्याख्याने च पाठः।

<sup>(</sup>२) न केवलमस्यां जातावयं समाधानाभासा वादिनेष्ठिय तु सर्वजेव जा-ताविति शिष्यान् शिवयित सूत्रकारः सर्वजेविमिति तात्यवंटीका । परं तु विवरण-कता प्रतिषेधोर्ण समाना देश्यः सर्वजेविमिति एकसूत्रत्वेन पठितम् । तात्यवंटीका-न्यायसूचीनिवन्धान्वीवानयतत्त्ववेषिटर्णनाद् द्वे सूत्रे इति निश्चीयते स्माभिः ।

# पद्माध्यायप्रथमाहिकम् । सू० ३६-४२। ३२६

मितदेशः षर्पचानन्तरमेव कर्तुमुचितस्तथापि त्रिपचा-दिकमपि सूचियतुमत्रोक्तः । उभयासदुक्तरत्ववोधकफला हि षर्पची त्रिपचादावपि तत्फलकत्वतुल्यत्वादिति भावः। नच त्रिपचानन्तरमेव मध्यस्थेन पर्यनुयोज्योपेच्ण-स्योद्घावने कथासमाप्तौ कुतश्चतुर्थपचादिकमिति वाच्यम् । मध्यस्थस्य तदस्फुरणदशायां सम्भवादिति ॥ ४०॥

> चतुर्भपत्तमाह। प्रतिषेधविप्रतिषेधे प्रतिषेधदे।षवद्दो-

वाः(१) ॥ ४१ ॥

1.

T-

वादिनं प्रत्युक्ता देग्षः प्रतिषेधः तं प्रति तथैव दण्डा देग्षः तं प्रति च पुनः प्रतिवादिना तथादेग्षेण प्रत्यवस्था-निमत्यर्थः। यथा शब्दाऽनित्यः प्रयत्नानन्तरीयकत्वादिति वादिनः स्थापनापत्तः प्रथमः। प्रयत्नकार्यानेकत्वादित्या-ग्रुक्तदेग्षः प्रतिवादिनो द्वितीयः। प्रतिषेधदेग्धः समान इति वादिनो विप्रतिषेधः पुनस्तृतीयः पत्तः। तत्रापि प्रतिवादिनस्तथादेग्षे द्वावनं चतुर्थः पत्त इति ॥ ४१॥ पश्चमपत्त्माह।

प्रतिषेधं सदेाषमभ्युपेत्य प्रतिषेधविप्र-तिषेधे समाना देाषप्रसङ्गा मतानुज्ञा (२) ॥ ४२॥

<sup>(</sup>१) प्रतिषेधे अप समाना देव इतिमूत्रावतर्रागकायां तात्पर्यटीकाकता विष्यहितः मूत्रकारः समाधानाभासवादिनं प्रति षट्ष अमवतार्यतीति निष्वतम्। तेनेषां पत्ताणां मूत्रत्वमायातीति । व्याख्यातिमदमन्त्रीत्वानयतत्त्ववेषे दर्धमाने।पा-ध्यायैः। वर्तते चेदं न्यायमूर्वीनिवन्ये।

<sup>(</sup>२) प्रतिषेधं द्वितीयपचं सदोषं स्वीकृत्य तद्विपतिषेधे समप्रतिषेधे तृतीयप-चतुन्यस्य देशवस्य प्रमङ्गस्त्यत्कतोऽयं भतानुर्ज्ञात सूत्रार्थं इत्यन्वीद्यानयतत्त्ववेधे वर्ध-मानीपाध्यायैर्व्याख्यातम् ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

श्रादै। वादिनः स्थापनापचः। तत्र जात्युक्तरेण सदेा-षप्रतिषेधोद्भावनं प्रतिवादिना द्वितीयः पचः। तं प्रतिषेध-मभ्युपेत्य तत्र दे।षानुद्भावनेनानुमतिं व्यक्षियत्वा प्रतिवा-दिपचे तथैव प्रतिषेधोद्भावनं तृतीयः पचः। तं प्रति तथैव दे।षोद्भावनं विप्रतिषेधश्चतुर्थः पचः। तं प्रति च तत्तु-ल्यदे।षप्रसञ्जनं मतानुज्ञानाम निग्रहस्थानं पञ्चमः पच्च इत्यर्थः॥ ४२॥

षष्ठपच्माह।

स्वपन्नलन्नणापेन्नोपपत्युपसंहारे हेतुनि-देंगो परपन्नदे।वास्युपगमात् समाने। दे।वः(१)॥४३॥

स्वपत्तः स्थापनारूपः प्रथमपत्त्सं लत्तीकृत्य प्रवृत्तो वितीयः पत्त्स्त्रस्यापेत्ता समादरस्तत्र देषानुद्भावनमिति यावत्। तेनापपत्तेः स्वपत्तोपपादनस्य उपसंहारा यत्र तस्मिन् हेतुनिर्देशे सिति परपत्त्देशषाभ्युपगमेन पुनर्या देशषस्त्र प्रतिवादिनः समानदेशो द्भावनमिति मृतानुज्ञान्वृत्त्या षष्टः पत्त इत्यर्थः। अत्राभयोरप्यसदुत्तरत्वाद्धी-सिद्धिः। यदि वादी प्रतिवादिनं सदुत्तरेण दृषयित तद् ष्रप्ति न प्रवर्तत इति॥ ४३॥

समाप्तं कथाभासप्रकरणम् ॥ इति गेतिमसूत्रविवरणे पञ्चमाध्यायस्याचाहिक-विवरणम् ॥

<sup>(</sup>१) एतत् मूर्त्रं थत्वा स्वपन्नः स्यापनावादिन श्राद्धः पन्नः तस्त्वत्यो द्वितीयः पन्नः जात्युत्तरं स्वपन्नव्यापेयत्वात् तस्यापेन्ना उपेन्ना श्रनुद्धारः तदनन्तरमुपवन्तः प्रतिविधे अपि हमाना द्वेष द्वत्यस्या उपमंत्तरो प्रतिपादनविषये ये। द्वपण्डपे। हेतुर्मया निर्दिष्ट उक्तः चतुर्णक्रवास्तेन तत्र देषमनुक्त्वा त्वया पञ्चमक्रचास्तेन ये। मतानुज्ञाह्यो देष उक्तः स तवापि ममानः तवापि मतानुज्ञां कृतः परपन्नदेषाध्युपणमात् तृतीयक्रवायां चतुर्णक्रवास्तेन मया ये। देष उक्तस्त्वया तदुपणमादिति मूत्रार्थं द्वित व्याख्यातमन्वी- चानयतत्त्ववाधे वर्षमानोषाध्यायैः।

#### पष्टमाध्यायद्वितीयाहिकम् । सू०१-२। ३३१

श्रथेदानीं निग्रहस्थानियोषलज्ञणार्थं विमजते।
प्रतिज्ञाहानिः प्रतिज्ञान्तरं प्रतिज्ञाविरेश्यः प्रतिज्ञासन्यासे। हेत्वन्तरमर्थान्तरं निरर्थकमविज्ञातार्थमपार्थकमप्राप्तकालं न्यूनमधिकं पुनकक्तमननुभाषणमज्ञानमप्रतिभा विद्येपा मतानुज्ञा पर्यनुयोज्योपेक्षणं निरनुयोज्यानुयोगोऽपसिद्धान्तो हेत्वाभासाम्य निग्रहस्थानानि(१)॥१॥

T-T-

व

Ť

T

श्रत्र चकारः समुचयार्थस्तेनानुक्तानां दृष्टान्ते साध्यवैकल्यादीनां ग्रहणम् । केचित्तु चकारस्त्वर्थे तेन एतानि तु निग्रहस्थानानि न पुनरपस्पारादिनाऽननुभाष-स्पदीनि अधितसंवरणेन तिरोहिता वाणीत्यर्थे जभ्यत इत्योद्धः ॥ १॥

तत्र प्रथमे। दिशां प्रतिज्ञाहानिं लच्चपति ।
प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः (२) ॥ २ ॥

<sup>(</sup>१) तत्र परस्परामङ्क्षीर्यानियद्दस्थानत्वव्याव्याः कत्युपाधय इति विभागोत्या-पक्रजिज्ञासायां विभागोव्हेशमृत्रम् । प्रतिज्ञाहानिरित्यादि श्रन्दीज्ञानयतत्त्ववेधे वर्ध-माने।पाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) मूत्रम् । प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टान्ते प्रतिज्ञाहानिः । कथमत्र सूत्रार्थं इत्यन्वीतानयतत्त्ववेधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।प्रतिदृष्टान्तधर्माभ्यनुज्ञा स्वदृष्टः-न्ते प्रतिज्ञाहानिः । तदेतत् मृत्रं भाष्यमतेन तावद् व्यावष्ट इति तात्पर्यटीका ।

#### 332

### न्यायसूत्रविवरणे

प्रतिदृष्टान्तः परोक्तदृष्टान्तस्तस्य धर्मः साध्यसाधन-विरहः तस्याभ्यनुज्ञा। स्वदृष्टान्ते यते। दृष्टान्तान्तरात् सा प्रतिज्ञाहानिः। प्रतिज्ञायते साध्यसाधनयाः सहचारा यतः सा वाक् दृष्टान्तस्तस्य हानियेत इति व्युत्पत्तेः। तथा च दृशान्ते साध्यसाधनान्यत्रवैकल्यस्य परेणाद्भावने तद्दी-षमनुद्धत्य दृष्टान्तान्तरप्रयोगः प्रतिज्ञाहानिरिति फलित-म्। यथा पर्वता वहिमान धूमादयोगोलकवदित्युक्ते अयो-गे। लकं धूमशून्यमिति प्रतिवादिनाक्ते च अस्तु तर्हि महा-नसवदित्यादि। केचित्तु प्रतिकूलो दृष्टान्ता यत्र स परपत्तः स्वः स्वीयो दृष्टान्ते। यत्र स स्वपत्तः। तथा च स्वपत्ते परपत्त्-धर्माभ्यनुजा प्रतिज्ञाहानिः स्वयं विशिष्याभिहितपरित्याग इति फलिताथः। सिद्धान्तस्तु स्वयं विशिष्य नाभिधीयत इति नापसिद्धान्तसाङ्कर्यम्। इयं च पच्छान्तसाध्यसाध-नान्यहानिभेदात् पञ्चधा। यथा शब्दे। उनित्यः कृतकत्वादि-त्युक्ते अत्र प्रतिज्ञा वाधितविषया इति प्रत्युक्तरे द्त्ते अस्तु तर्हि घट एव पच्च इतिप्रयोगे पच्चहानिः । तथा अत्रवास्तु तर्हि शब्दे। अभिधेय इत्युत्तरे साध्यहानिः। एवं दृष्ट्रान्त्हा-निरप्यवसेया। ऐन्द्रियकत्वादितिप्रयोगे हेतुर्यमनैकान्ति-क इति प्रत्युत्तरे अस्तु तर्हि कृतकत्वमेव हेतुरित्युत्तरं साध-नहानिः। अन्यहानिस्तु हेत्वादिविशेषणहान्यादिरूपा। यथा नीलधूमादितिप्रयोगे ऽत्र नीलत्वं व्यर्थविशेषणमित्यु-त्तरिते अस्तु तर्हि धूमा हेतुरित्यादीति प्राहुः॥ २॥

प्रतिज्ञानारं लच्यति । प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे धर्मविकल्पात् तद-र्थनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरम् (१) ॥ ३॥

<sup>(</sup>१) प्रतिज्ञानिकप्यत्वमङ्गत्या सूत्रम् । प्रतिज्ञातार्थप्रतियेथे धर्मावकल्पात् तदर्थनिवेंगः प्रतिज्ञान्तर्रामत्यन्वीचानयतत्त्ववोधे वर्धमाने।पाध्यागः।

#### पञ्चमाध्यायद्वितीयाहिकम्। सू०३।

ना

न:

च

1-

**-**

T-

T-

त्र:

ন্-

ग

त

**T**-

--

तु

3

Τ-

7-

**T-**

333

प्रतिज्ञातार्थप्रतिषेधे पक्षे साध्यस्य पत्तसाध्ययोस्त-ब्रिशेषणस्य वा प्रतिषेधे। धर्माणां पत्तसाध्यतद्विशेषणादी-नां विकल्पात् भेदमादाय। तद्रथीनर्देशः प्रतिज्ञातार्थानां पचादीनामेकतरनिर्देशः प्रतिज्ञान्तरमित्यर्थः ! पत्त्रानिसाध्यहानितद्विशेषणहानिपत्त्साध्यविशेषणा-न्तरप्रक्षेपेणानेकविधम्। तत्र हानित्रयोदाहरणमनुपद्मेव प्राग् दर्शितम्। पक्षे विशेषणान्तरदानं यथा शब्देा नित्य इत्युक्ते ध्वना बाधे प्रतिवादिनोक्ते च वर्णात्मकः शब्दा नित्य इत्युत्तरम्। एवं पर्वता विज्ञमान् सुरिभमलिनधूमा-दित्युक्ते अत्र हेतार्व्यर्थविशेषणमिति बत्युक्तरिते कृष्णाग-रुपभववद्विमानित्युत्तरे साध्यविशेषणप्रक्षेपः। प्रकृतोप-यागान्नार्थान्तरत्वमनयारिति । एवमन्यद्ध्युह्म । अत्र प्रतिज्ञातार्थस्येत्युपलज्ज्म् । हेत्वतिरिक्तार्थस्येति तद्र्थः । हेत्वन्तरस्य स्वातन्त्रयेण वक्तव्यतया उदाहरणान्तरादीना-भूजैवान्तर्भावात्। अथवा अनुक्तसमुचायकेन चकारेण तेषां स्वातन्त्रयेण ग्रहणम्। तत्र उदाहरणान्तरं यथा पर्वतः कृष्णा-गरुवे हिमान सुरिममिलिनधूमात् योयः सुरिममिलिनधूम-वान स वहिमानितिप्रयोगे प्रतिवादिनोदाहरणे न्यूनत्वे उक्ते पुनः सतादृशविह्मानित्युद्।हरणान्तरमिति । एव-मन्यदृह्म । केचित्तु प्रतिज्ञातार्थस्य प्रतिषेधे कृते तदृदृष-णोहिधीर्षया धर्मस्य धर्मान्तरस्य विकल्पात् पत्ते साध्ये वा विशेषणतया दानादित्यर्थः। तद्र्थस्य प्रतिज्ञातार्थस्य निर्देश इति। प्रतिज्ञातार्थस्येत्युपलच्णम्। हेत्वतिरिक्तावय-वार्थस्येत्यर्थः। उदाहरणं तुक्तमेव। प्रतिज्ञातार्थापरित्या-गान्न प्रतिज्ञाहानावन्तभीवः । प्रतिषेध इत्यनेन भटिति-संवरणे विलम्बेनापि स्वयं दूषणं विभाव्य विशेषणे तहो-ष इत्युक्तमिति प्राहुः ॥ ३ ॥

338

प्रतिज्ञाविरोधं लच्यति । प्रतिज्ञाहेत्वार्विरोधः प्रतिज्ञाविरोधः (१)॥४॥

श्रत्र प्रतिज्ञाहेतुपदे कथाकालीनवाक्यपरे। तथा च कथायां स्ववचनार्थेन स्ववचनार्थविरोधः प्रतिज्ञाविरोधः। वाधितत्वं विरोधः। अत्रोदाहरणम् । पर्वता विष्ट्रमान् इद्त्वादिति। प्रतिज्ञार्थेकदेशे वह्ना हेत्वर्थस्य इद्द्वज्ञान-ज्ञाप्यत्वस्यवाधात्। न चस्वस्पासिद्यादिसाङ्कर्यम्। उपधे-यसङ्करेऽपि उपाधेरसङ्करात्। न चासङ्कीर्णस्थलाभाव इति वाच्यम्। पर्वता विद्वमान् ध्मात् योया धूमवान् स निरिध-रित्युदाहरणेऽसङ्करात्। एवसुपनयादाविष वाध्यम्॥ ४॥

प्रतिज्ञासन्यासं लच्यति।

पन्नप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रति-ज्ञासन्न्यासः (२) ॥ ५ ॥

पच्यतिषेधे स्वोक्तमतप्रतिषेधे। प्रतिज्ञातार्थस्यापनः यनमप्ताप इत्यर्थः। यथा शब्दे। ऽनित्य ऐन्द्रियकत्वृश्नि दित्युक्ते सामान्यादे। हेतुरयं व्यभिचारीति परेण प्रत्युक्ते क एवसाह शब्दे। ऽनित्य इति ॥ ४॥

हेत्वन्तरं लच्चयति।

श्रविशेषोक्ते हेते। प्रतिषिद्धे विशेषिमञ्च-ते। हेत्वन्तरम् (३) ॥ ६॥

<sup>(</sup>१) एतद्वाख्यानावसरे यथाश्रुति तायत् मूत्रं व्याचष्टे वार्त्तिककार इत्युत्तं तात्पर्यटीकार्काद्भः। भूत्रम्। प्रतिज्ञाहित्वे।विरोधः प्रतिज्ञाविरोध इत्यन्वीचानयतस्य-बाधे वर्धमानाणध्यायाः।

<sup>(</sup>२) मूत्रम् । पचप्रतिषेधे प्रतिज्ञातार्थापनयनं प्रतिज्ञासच्यास इत्यन्बीचानयः सत्त्ववोधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

<sup>(</sup>३) हेतुसच्यासस्य पूर्वेण सङ्ग्रहाटस्य हेतुनिरुव्यत्वसङ्गत्या सूत्रम् । प्रविधे-बात्त इत्याद्यन्वीचानयतत्त्ववाधे वर्धमानायाध्यादाः ।

### पञ्चमाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० ४-७। ३३४

श्रत्र हेतुपदं साधकपरम्। स च हेत्ववयवस्य उदाह-रणादिस्थो वा। श्रविशेषेणोक्ते कुत इति जिज्ञासानन्तर-भेवोक्ते। श्रवन्तरं परेणासिद्धादिना प्रतिसिद्धे विशेषिम-च्छतस्तद्दूषणोद्धारेण गमकसाधनप्रयोगिमच्छता यस्त-त्रैव हेती विशेषणान्तरप्रक्षेपो हेत्वन्तरं वा द्रयमपि हेत्व-त्ररम् । तत्राद्यं यथा शब्दे। जित्यो वहिरिन्द्रियग्राद्यत्वा-दित्युक्ते परेण च तत्र सामान्यादी व्यभिचारोद्भावने सामान्यवक्त्वे सतीति विशेषणम् । एवं विशिष्टहेतुप्रयोग्गानन्तरं यद्यद् बहिरिन्द्रियग्राद्धं तद्नित्यमित्युदाहरणे न्यूनत्वेन वादिना प्रत्युक्ते तिहशेषणप्रक्षेपेण वचनम् । एव-स्वपन्यादाविप वेष्ट्यम् । द्वितीयं यथा तत्रैवास्तु तिहं कृत-कत्वमेव हेतुरिति वचनम् । केचित्तु श्रविशेषोक्ते सामान्यधर्मपुरस्कारेणोक्ते विशेषमिच्छता विशेषणान्तरदान-मित्यर्थः। हेत्वन्तरप्रयोगेतु प्रतिज्ञाहानिरित्याहुः॥ ६॥(१) श्रथीन्तरं लक्त्यति ।

गन्तर बच्यात। प्रकृताद्थादप्रतिसम्बद्धार्थमथान्तरम्

11911

311

न्

न-

घे-

ति

म-

11

7-

न-

5-

**u**-

ग्रे-

प्रकृतात् विप्रतिपत्तिविषयात् जिज्ञासिनाद्वार्थात्। स्रसम्बद्धो भिन्नः तस्याभिधानमर्थान्तरमित्यर्थः । स्रथवा ल्यब्लापे पञ्चमी । स्रसम्बद्धोऽनुपयोगी । तथा च प्रकृता-

<sup>(</sup>१) ग्रत्र न्यायमुचीनिवन्धं इति षड्भिः मूत्रीः प्रतिज्ञाहेत्वन्यतः श्रितिनयह-स्थानपञ्चकविष्येषस्वणप्रकरणमिति दृष्यते । विवरणकता त्वस्मिचां हुके प्रकरणो-स्त्रोदो न कतः ।

<sup>(</sup>२) सम्प्रति पक्षते। पर्याप्तिपत्तिफलग्रुन्यनियश्च्यानचतुष्कंमच्याप्रकरणम्।
पूर्वापेचया हेतुहेतुमव्यावाध्वान्तरमङ्गतिः । श्रस्य प्रकृतोपये। गर्व्याप्रकृतया
तद्व्युत्पादकपूर्वापेचत्वात् मूत्रम् । प्रकृतादर्थादप्रतिसम्बद्धार्थमर्थान्तरिमत्यन्वीच। नय-तत्त्ववाधे वर्धमानोपाध्यायाः ।

### न्यायसूत्रविवरणे

र्थमुपेद्यानुपयुक्तार्थाभिधानमित्यर्थः । उभयथा प्रकृता-नाकाङ्किताभिधानमर्थान्तरमिति पर्यवसितम् । यथा शब्दे। ऽनित्यः कृतकत्वादित्युक्तवा शब्दे। गुणः स चाका-शस्येत्यादि। ॥ ॥

निरर्थकं . लच्यति।

वर्गाक्रमनिर्देशवित्ररर्थकम् ॥ ८॥

वर्णक्रमेण निर्देशा गणचपेत्यादिप्रयोगस्तत्तुल्यं वच-नम्। तुल्यता चावाचकत्वेन। अवाचकत्वं तु शक्त्या नि-कृढलच्लण्या परिभाष्या वा वेष्यतात्पर्येणानुचरितत्वम्। तथा च समयवन्धव्यतिरेकेणावाचकपद्प्रयोगे। निर्धकं निग्रहस्थानिमत्यर्थः। तेन मया अपभ्रंशेन शब्देन विचा-रणीयमितिसमयवन्धेनापभ्रंशप्रयोगे नातिव्याप्तिः। स्रिट-तिसंवर्णे तु न देष इत्युक्तप्रायम्। एतत्प्रयोगश्च प्रमा-दादिनेति वेष्यम्॥ ८॥

अविज्ञातार्थं लच्यति।

परिषत्प्रतिवादिभ्यां त्रिरभिहितमप्यवि-ज्ञातमिवज्ञातार्थम्(२) ॥ ६॥

वादिना त्रिरभिहितमपि मध्यस्थप्रतिवादिभ्याम-विज्ञातार्थकमविज्ञातार्थमित्यर्थः । मध्यस्थप्रतिवादिनो-रेकस्य बाघे तु नाविज्ञातार्थम् । त्रिरभिधानं चानवधान-निबन्धनानबाधिनरासाय। इत्थं चावहिताविकलव्युत्पन्न-परिषत्प्रतिवादिबाधानुकूले।पस्थित्यजनकवाचकपदप्रयो-

<sup>(</sup>१) श्रर्थनिरूप्यत्वसङ्गत्या पृत्रम् । वर्णक्रमनिदंशर्वादरर्थकामत्यन्वी ज्ञानयतः स्वबोधे वर्धमाने।पाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) निर्ध्यकवचनस्पार्थनिरूप्यत्वात् श्रस्य च सार्धकत्वेत पूर्वव्यावृत्तेः सङ्गत्या सूत्रम् । परिवत्यतिवादिभ्यामित्यादि श्रन्थीनानयतत्त्ववाधे वर्धमानापाध्यायाः ।

### पञ्चमाध्यायदितीयाहिकम्। सू० =-१०। ३३७

गाऽविज्ञातार्थम् । वाचकपदेनापार्थकनिर्धकयार्वारणम् । परस्य यथा बोधो न भवति तथा शब्दः प्रयोक्तव्यस्तथा कृते अज्ञानेन प्रत्युत्तरासामध्येन परे। निरस्ता भविष्य-तीति मम जय इत्यभिसन्धानेनेदं प्रयुज्यते। न चैतत्प्रयोगे कथं निग्रह इति वाच्यम् । दुवैधिशब्दाज्ञानस्य पराजयाप्र-याजकत्वात्। प्रसिद्धार्थप्रयागे व्युत्थानसम्भवात् प्रसिद्धा-र्थपरित्यागेन दुरूहार्थप्रयोगस्य भङ्गभयनिबन्धनत्वाच । कथमन्यथा भङ्गकाले ऽतिदुरूहयत्किञ्चतुशब्दप्रयोगेणैव जयः स्यात्रैतव्याय्यमिति । इदं च त्रेघा सम्भवति ऋसा-धारणतन्त्रमात्रप्रसिद्धं यथा नैयायिकेन मीमांसकस्य वि-चारे तदुभयतस्त्रज्ञे च मध्यस्ये तदन्यतस्त्रसिद्धपरिभाषया तदेकतरेण प्रयुज्यते। उभयतन्त्रानिक्तस्य मध्यश्यत्वासम्भ-वादित्येकम्। अपरं च श्वेता धावतीत्यादि शिलपृम्। तथा करयपतनयाधृतिहेत्रयं ज्ञिनयनतनयवाहनसमाननामधे-यवान् तत्केतुमत्त्वादित्यादिकं यागिकमनपेत्तितरूदिकं चेति दिक्। अतिद्रते। चरितादिकमपीति भाष्यम् ॥ ६॥ अपार्थकं लचयति।

पे।वीपयीयोगादप्रतिसम्बद्धार्थमपार्थक-

म्(१) ॥ १०॥

पार्वापर्यं कार्यकारणभावः तस्यायागादभावात्।तत्त-दर्थवाधकतत्तत्पद्घिटिताकाङ्काज्ञानादीनामित्यादि । अप्र-तिसम्बद्धार्थमनन्वितार्थकमपार्थकमित्यर्थः । तथा चाभि-मतवाक्यार्थानुकूलाकाङ्कादिश्चन्यवाचकपद्घिटतवाक्य-मपार्थकमिति पर्यवसितम्। उदाहरणं तु निराकाङ्कानास-न्नवाक्यमात्रम्। अयोग्यं तु प्रतिज्ञाविरोध इति॥ १०॥ (२)

<sup>(</sup>१) श्रर्थनिरूप्याविज्ञातार्थनिरूपणानन्तरमर्थव्यतिरेकनिरूप्याणार्थकलवर्णमि-तिसङ्गत्या मूत्रम् । पार्वापर्यायोगादित्यादि श्रन्वीवानयतत्त्ववाधे वर्धमानापाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रत्र न्यायमूचीनिबन्धे इति चतुर्भः मूत्रैः प्रक्रतापयोगिवाक्यार्थप्रतिप-तिफलश्रून्यनियहस्यानचतुष्कप्रकरणिमिति दृश्यते ।

#### न्यायसूत्रविवरणे

अमाप्तकालं लच्चयति।

त्रवयवविपर्यासवचनमप्राप्तकालम्<sup>(१)</sup>॥११॥

श्रवयवस्य कथैकदेशस्य विपर्धासः क्रमवैपरीत्यं तेन वचनम्प्राप्तकालमित्यर्थः । यथा प्रतिज्ञाहेत्वादीनां क्रमः स्तन्न प्रतिज्ञानन्तरमुदाहरणादिप्रयोगः । एवं वादिना सार्ध्यनमुक्तवा सामान्यते। हेत्वाभासा उद्धरणीया इत्येकः पादः । प्रतिवादिनस्तन्नोपालम्भा द्वितीयः पादः । प्रति-वादिनः स्वपन्तसाधनं तन्न हेत्वाभासोद्धरणं चेति तृतीयः पादः । तता जयपराजयव्यवस्था चतुर्थः पाद इत्यादिकम-स्तद्वैपरीत्येन कथनमिति ॥ ११॥

न्यूनं लच्चयति।

हीनमन्यतमेनाप्यवयवेन न्यूनम् ।। १२॥

श्रवयवेन स्वशास्त्रसिद्धेन।तेन सीगतस्य द्यवयवमान्त्राभिधाने ऽपि न न्यूनत्वम् । श्रवयवसामान्यहीनायाः कथाया श्रसम्भवादाह । श्रन्यतमेनेति । यत्किष्ट्यद्वयः वेनेति फलितार्थः । श्रपिकारादवयवैकदेशहीनत्वस्यापि लाभः । श्रथवा श्रन्यतमेनापीत्यनेन एकद्विश्वाद्यवयवलाः भेन यत्किष्ट्यद्वयवेन हीनिमत्यर्थः । श्रवयवैकदेशस्या-वयवत्वाभावादेव तद्धीनस्यावयवहीनत्वेन लाभात् । वस्तुतस्तु यत्किष्ट्यद्वयवशून्यावयवाभिधानत्वस्य लज्ज-णत्वे पर्वतो विद्वमानित्यादिपञ्चावयवप्रयोगे ऽपि न्यूनत्वं णत्वे पर्वतो विद्वमानित्यादिपञ्चावयवप्रयोगे ऽपि न्यूनत्वं

<sup>(</sup>१) श्रय सिद्धान्तिकष्यनियदस्यानित्रकनज्ञणप्रकरणम् । तत्रापि कर्याञ्चदः न्वयादपार्थकाद् भेदयितुं तदवान्तरमूत्रम् । श्रवण्वविषर्यासेऽप्राप्तकानित्यन्वीज्ञान्यतत्त्वोज्ञो वर्धमाने।पाध्यायाः । तत्र च श्रवयविषर्यसोऽप्राप्तकानिति पाठः ।

<sup>(</sup>२) पूर्वस्वेवास्यापि श्रवयवनिरूप्यत्वसङ्गत्या मूत्रम् । हीनमन्यतमेनाप्यवयन्त्रेन न्यूनम् । श्रत्र मूत्रे श्रपिशब्दो वर्णमात्रानुस्वारन्यूमत्वस्यानुक्तस्य समुख्यपार्यं इत्यन्त्रीचानयतस्त्रवेशे वर्णमानापाध्यायाः ।

### पञ्चमाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सु० ११-१३ । ३३६

स्यात् तत्रापि यत्कि चिद्वयवेन गिरिरग्निमानित्यादिकेन तत्पच्रसाध्यकेन हीनत्वात् गिरिरग्निमानित्यानुपूर्व्यास्ता-दृशवर्णसमुदायत्वस्य वा अवयवतावच्छेदकत्वेन यत्कि-चिद्वयवतावच्छेदकरूपावच्छिन्नशून्यत्वविवच्रणे अयेत-दोषावारणात् । किं तु अवयवतावच्छेदकतावच्छेदकीभू-तधमावच्छिन्नावच्छेदकताकशून्यत्वे तात्पर्यम् । ताद्दश-धमेश्च प्रकृतानुमित्यन्यूनानितिरक्तिविषयकवोधजनकता-वच्छेदकयत्किचिज्ज्ञानीयविषयताश्रयवर्णत्वसमनियत— समुदायत्वत्वादिः।तादशैकसमुदायत्वावच्छिन्नसत्त्वे ता-दृशसमुदायत्वत्वावच्छिन्नश्चवच्छेदकताकशून्यत्वाभावादि-ति । इदं सभाचोभादिना भवतीति ॥ १२॥

अधिकं लच्यति।

हेतूदाहरणाधिकमधिकम्(१) ॥ १३॥

हेतृदाहरणेत्युपलच्लम् । दृषणाधिकमपि वाध्यम् । यतिज्ञाधिकं च पुनरुक्तमधीन्तरं वा । यथोक्तानभिधानान्न पुनरुक्तत्वसाङ्कर्यम् । पर्वता वहिमानितिप्रतिज्ञानन्तरं धूमादालाकादितिहेतुद्वयप्रयोगे नीलधूमादित्यादिप्रयोगे च हेत्वधिकम् । योया धूमवान् स वहिमान् यथा महानसं यथा चत्वरमित्यादा यो धूमवान् स वहिमान् वहिमानेव धूमवानित्यादिनानाविधव्याप्तिवाधाभिप्रायेण प्रयोगे वा उदाहरणाधिकम् । न चैकहेतुप्रयोगे हेत्वाकाङ्कानिवृत्तेरथा-नत्तरत्वं स्थात् कचित् तत्साङ्कर्ये अप च्तिविरहात् । अ-सङ्गीर्णं तु नीलधूमादित्यादि । लच्चणं तु हेता व्यर्थविशे-षणाभिधानविभिन्नार्थकहेतुद्वयाभिधानविभिन्नार्थकोदा-

<sup>(</sup>१) पूर्ववत्मङ्गत्या सूत्रम्। हेतूदाहरणाधिकमधिकम् । श्रत्र हेतूदाहरण-त्वमविविवतमित्यन्वीवानयतत्त्ववेषे वर्धमानोषाध्यायाः।

380

#### न्यायसूत्रविवरणे

हरणद्वयाभिधानविभिन्नार्थेकदृष्टान्तद्वयघटितादाहरणा-भिधानहेतुसाध्यविशेषणाधिक्यघटितादाहरणाभिधान-दृषणद्वयाभिधानान्यतमत्वम् । सूत्रस्य तत्रैव तात्पर्यात् ॥ १३॥ (१)

पुनरुक्तं लच्चिति । शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमन्यतरानु-वादात्<sup>(२)</sup> ॥ १४ ॥

पुनर्वचनमुक्तार्थस्य पुनःकथनं पुनरुक्तम् । अत्र निअयाजनकत्वं विशेषणं देयं तेनानुवाद्व्युदासः। तस्य विभागमाह । शब्दार्थयोरिति । अन्यतरानुवादादित्यनेन
सम्बन्धः। शब्द एकार्थकैकानुपृव्यविच्छन्नः शब्दः । अर्थ
एकार्थकविभिन्नानुप्वीकशब्दस्त्योरन्यतरानुवादादन्यतरस्य पुनःकथनात् तयोः पुनःकथनभेदादिति वा । क्वैविध्यमिति शेषः। केचित्तु शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरुक्तमित्यर्थः। शब्दार्थयोरित्यनेन विभागो दर्शितः। अन्यतरानुवादादनुवादभिन्नत्वादित्याहुः। शब्दपुनरुक्तं यथा घटो
घट इति। अर्थपुनरुक्तं यथा घटः कलस इत्यादि। न चेदमनाकाङ्किताभिधानत्वेनार्थान्तरं स्यात् पुनरुक्तव्यावर्तकविशेषणस्यार्थान्तरलक्त्यो देयत्वात्। इदं अमादिना
भवति॥ १४॥

<sup>(</sup>१) श्रत्र न्यायसूचीनिबन्धे इति त्रिभिः सूत्रैः स्विषद्धान्तानुरूपप्रयोगाभास-निषद्धस्थानित्रकप्रकरणिमिति दृश्यते।

<sup>(</sup>२) शब्दार्थयोः पुनर्वेचनं पुनरक्तमन्यत्रानुवादात्। श्रर्थादापचस्य स्वशब्देन पुनर्वचनं पुनरक्तम्। तदनेन सूत्रद्वयेन पुनरक्तमेकमेव निग्रष्टस्थानमित्यादि तात्पर्यः दीका। श्रिथिकस्येव पुनरक्तस्यापि उक्तिनिरुप्यत्वादनन्तरं पुनरक्तलचग्रपकरग्रम्। सूत्रम्। शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरक्तमन्यत्रानुवादादित्यन्वीचानयतस्त्रवेथे वर्धमान्यायाः। स्वमन्यत्रापि शब्दार्थयोः पुनर्वचनं पुनरक्तमन्यत्रानुवादादिति शाठः।

### पच्चमाध्यायद्वितीयाह्निकम् । सू० १४-१४ । ३४१

पुनरुक्त प्रभेदान्तरमाह।

श्रश्रीदापन्नस्य स्वपदेन पुनरिभधानम् (१)॥१५॥
पुनरुक्तिविशेष इति शेषः । स्वस्यार्थस्य अर्थात्
प्रागुक्तशब्दार्थानुपपित्तज्ञानेनापन्नस्य ज्ञातस्य स्वशब्देन
पुनरिभधानम् । यद्वा त्रापन्नस्यार्थस्य स्वशब्देन स्वस्य बेाधक्तेन शब्देन पुनःकथनित्यर्थः । इदं चाचित्रपुनरुक्तिमित
पुनरुक्तं त्रिधेति भाष्यकाराद्यः । एतदुदाहरणं च जीवी
देवद्त्ता गृहे नास्तीत्युक्ते गृहासत्त्वविशिषृजीवित्वं बहिःसत्त्वं विनानुपपन्नमित्यर्थापत्त्या बहिःसत्त्वस्य लाभे ऽपि
बहिरस्तीति वचनमिति । त्रन्ये तु पुनरुक्तं द्विविधम् ।
तत्रेदमर्थपुनरुक्तम् । शब्दपुनरुक्तं प्राक्शब्देनोक्तस्यार्थस्य
तत्समानानुप्वीकेण विभिन्नानुप्वीकेण वा शब्देन पुनःकथनम् । शब्दार्थयोः पुनर्वचनिम्(त्यनेन द्विविधस्यैव)(२)
लाभादित्याहः ॥ १५ ॥ (३)

## अननुभाषणं लच्चयति । विज्ञातस्य परिषदा त्रिरभिह्नितस्याप्य-

<sup>(</sup>१) पूर्वसूत्रित्यणी ट्रष्टव्या । तत्र च तात्पर्यटीकायां तथैव पाठः । द्विती-यनसणसूत्रम् । प्रयादापचस्य स्वग्रव्देन पुनर्राभधानम् । पुनक्तमिति प्रकर्तामित श्रन्योतानयतत्त्ववेधे वर्धमाने।पाध्यायाः । तत्र चायमेव पाठः । स्तन्मते पुनक्तिमिति न सूत्रान्तर्गतिमिति । तात्पर्यटीकाक्रन्मते तु तत् सूत्रान्तर्गर्तामिति विशेषः । विव-रणकता तु न तिचवेश्वित्ताभिति । न्यायसूचीनिन्धे तु श्रयीदापचस्य स्वग्रव्देन पुनर्वचनं पुनक्तिमिति पाठः ।

<sup>(</sup>२) श्रत्रादर्शपुस्तके एकं पत्रं पार्श्वद्वये कित्रं तेन तत्र प्रतिपद्भिषु श्राद्य-न्तयोः कानिचित् कानिचित् पटानि न सन्ति कस्यचित् कस्यचित् पदस्य कानिचित् कानिचिदचराणि न सन्ति । तत्र यानि पटान्यचराणि वा सम्भावनामादृत्य पूरितानि तानि () स्तिच्चह्रमध्ये निवेशितानीति बोध्यम् ।

<sup>(</sup>३) श्रत्र न्यायसूचीनिबन्धे इति द्वाभ्यां सूत्राभ्यां पुनरुक्तनियद्वस्यानप्रकरण-मिति दृश्यते।

इ४२

### ्रन्यायसूत्रविवरणे व्याप्त

प्रत्युच्चारसमननुभाषसम् 🗥 ॥ १६॥ 🦟

त्रिरभिहितस्येति चादिनेत्यादि। एतेन (प्रथमवचने ऽननुभाषणे चादिना चारत्रयं चाच्यमिति दर्शितम्। अज्ञान)साङ्कर्यवारणाय ज्ञातत्वमर्थविशेषणम्। विक्षेप-साङ्कर्यवारणाय कथायामविष्यितत्वं प्रतिवादिविशेषणं देयमिति। यदाहुराचार्याः। अज्ञानसा(ङ्कर्यनिरासाया-ज्ञानमनाविष्कुर्वतेति विक्षेपसाङ्कर्यनिरासाय कथामिन-चित्रन्दतेति च वि)शेषणीयमिति। न चाप्रतिभासा-ङ्कर्यमुत्तरप्रतिपत्ताचिष सभाचोभादिना अननुभाषणस-म्भवात्। इदं चतुर्धा एकदेशानुवादात् विपरीतानुवा-दात् केवलदृषणोत्त्या (स्तम्भेन वेति। सर्वनामपदेनानु-वादात् पञ्चमित्याचार्याः॥ १६॥

अज्ञानं) लच्यति । ऋविज्ञातं चाज्ञानसृ<sup>(२)</sup> ॥ १९ ॥

भावे निष्ठाप्रत्ययः। चकारात् परिषदा विज्ञातार्थस्य वादिना चिरभिहितस्यापीत्यस्य लाभः। तथा च तादृश-स्याज्ञानं तादशस्याज्ञानारूपं निग्रहस्थान(मित्यर्थः। इदं च किं वदसि बुध्यत एव नेत्याचाविष्करण्न ज्ञा)तुं शक्य-त इति॥ १७॥

अप्रतिभां लक्ष्यति।

# उत्तरस्याप्रतिपत्तिरप्रतिभा (३) ॥ १८॥

(२) ज्ञानाभावनिकयत्वसङ्गत्या मूत्रम् । श्रविज्ञातं चाज्ञानमित्यन्वीचानय-तत्त्ववाचे वर्धमानापाध्यायाः।

<sup>(</sup>९) श्रय वचनिक्रयत्वादुत्तरियरिधिनियस्त्यानचतुष्कप्रकरणं मुत्रम् । वि-ज्ञातस्यत्यादि श्रन्वीज्ञानयतत्त्ववीधे वर्धमानायाध्यायाः । तत्र तात्पर्यटीकादिषु च श्रप्रत्युच्चारणिर्मित पाठः । श्रन्यत्र क्वचित् त्रिरिधित्तस्याप्यनुच्चारणिर्मित पाठः ।

<sup>(</sup>३) सूत्रम् । उत्तरस्वाप्रतिपत्तिरप्रतिभेत्वन्वीनानवतत्त्ववाचे वर्धमानीप्रमा-ध्यायाः।

### पञ्चमाध्यायद्वितीयाहिकम्। सु० १६-२०। ३४३

वायुक्तमर्थं जानतापि यत्रोक्तरं न प्रतिपद्यते तत्रा-प्रतिभानामिनग्रहस्थानिम्त्यर्थः। न (चात्राननुभाषण-स्थावश्यकत्वात् तदेव दृषणमस्त्वित वाच्यम्। परोक्ता)-ननुवादें हि तत् परोक्तमन्द्यापि यत्र नोक्तरं प्रतिपद्यते तत्रासाद्भयात्। वस्तुतस्तु यत्र परोक्तमन्द्यापि सभा-चोमादिना नोक्तरं दीयते उक्तरप्रतिपक्तिश्च वर्तते (तत्रा-ननुभाषणम्। एवं चाननुभाषण)लच्चे उक्तरप्रतिपक्ति-शालिनेति प्रतिचादिविशेषणं देयमिति॥ १८॥

विक्षेपं लच्यति।

कार्य व्यासङ्गात् कथा विच्छेदे। विद्योपः (१) ॥१६॥ कार्यव्यासङ्गा (दिति ल्यव्लोपे पञ्चमी । कार्यव्यास-ङ्गमुद्भाव्येत्यर्थः । कार्यव्यासङ्ग्रशासम्भवत्कालान्तरकत्वे-नारापितस्तेन तादशकथा विच्छेदे। विश्लेप इत्यर्थः)॥१६॥(२) मतानुजां लच्चयति ।

स्वपत्ते देशियास्युपगमात् परपत्ते देशिषप्र-सङ्गो मतानुज्ञा ॥ २०॥

देश्वाभ्युपगमा देश्वाभ्युपगमज्ञापकदेश्वानुदर्णम् । अप्रतिषिद्धमनुमतं भ(वतीति न्यायात् \*\*) । यथा शब्देश नित्यः श्रावणत्वादित्युक्ते ध्वनावनैकान्तिकत्वेन दृषिय-त्वा तेनैव हेतुना शब्दस्यानित्यत्वे साधिते ध्वनेरप्यनि-

<sup>(</sup>१) श्राप्तिभाविद्विषेषयापि क्यानिक्यस्वात् तदनन्तरं विवेषस्वर्णं मूत्रम्। कार्यव्यासङ्गात् कयाविच्छेदो विवेष इत्यन्वीवानयतत्त्ववेश्ये वर्धमाने।पाध्यायाः।

<sup>(</sup>२) अत्र न्यायसूचीनिवन्धे इति चतुर्भिः सूत्रे इतरिवरिधिनियहस्यानचतुष्कः प्रकरणिमिति दृश्यते ।

<sup>(</sup>३) मूत्रम् । स्वयत्ते देशास्युपगमादित्यादि श्रन्वोद्यानयतत्त्ववेधे वर्धमानो-मियायाः । क्वचित् स्वयत्तदेशास्युपगमादिति पाठः ।

#### इ४४

### न्यायसूत्रविवरणे

त्यत्वात्र देष इत्युक्तौ तत्राप्यसिख्त्वाद्या द्रष्ट्(च्या इति साऽयं मतानुज्ञया निगृहीज्ञः स्यादिति ॥ २०॥ पर्यनुयोज्योपेच्चणं) लच्चयति ।

निग्रहस्थानप्राप्तस्थानिग्रहः पर्यनुयो-

ज्योपेत्रगम्(१) ॥ २१ ॥

निग्रहस्थानं प्राप्तवताऽनिग्रहः निग्रहस्थानानुद्भावन-मित्यर्थः । यत्र त्वनेकनिग्रहस्थानपातस्तत्रैके(नोद्भावने न पर्यनुयोज्योपेत्त्णं यावन्ता)देशपास्तावन्त एकदे।द्भाव्या इतिनियमाभावात् तथा चावसरे निग्रहस्थानोद्भावनत्वा-विच्छन्नाभावः पर्यनुयोज्योपेत्त्णभिति फलितम् । इदं मध्य(स्थेनैवोद्भाव्यम् । तेन वादिना स्वकीयदेशिद्भाव-नासम्भवे ऽपि न त्त्तिः। वादे तु स्वयमप्युद्भा)व्यमिति ॥ २१॥

निरनुयोज्यानुयोगं बच्चयति । त्रुनिग्रहस्थाने निग्रहस्थानाभियोगा निरनुयोज्यानुयोगः (२) ॥ २२ ॥

श्रानिग्रहस्थाने तिन्नग्रहस्थान(रहिते तिन्नग्रहस्थान-स्याभियोगो निरनुयोज्या)नुयोग इति । श्रवसरे यथार्थ-निग्रहस्थानोद्भावनातिरिक्तानिग्रहस्थानोद्भावनिमिति फ-लितम् । तेनैकनिग्रहस्थानस्थले निग्रहस्थानान्तरोद्भावनस्य (सङ्ग्रहः । स चतुर्घा छलं जातिराभासोऽनवसरग्रहणं

<sup>(</sup>९) मतानुज्ञाया उद्भावननिरुष्यानियहस्थानत्विमितिसङ्गत्या सूचम् । नियह-स्थानप्राप्तस्येत्यादि श्रन्वीज्ञानयतत्त्वबोधे वर्धमानोषाध्यायाः ।

<sup>(</sup>२) श्रनुयोगनिकव्यत्वसङ्गत्या सूत्रम्। श्रनियद्यस्यान इत्यादि श्रन्वीद्यानयः स्ववोधे वर्धमाने।पाध्यायाः।

# पच्चमाध्यायद्वितीयाद्विकम् । सू० २१-२४ । ३४५

च।) त्राभासा व्यमिचारादावसिद्याचुद्भावनम्। त्रनव-सरग्रहणं चाकाल एवाद्भावनम्॥ २२॥(१)

अपसिदान्तं लच्चयति।

सिद्धान्तमभ्युपेत्यानियमात् क(याप्रसङ्गो-ऽपिसद्धान्तः (२) ॥ २३॥

सिद्धान्तं स्वशास्त्राभ्युपगतं)वक्तव्यमिति नियमम-ङ्गीकृत्य। अनियमात् तन्नियममतिकस्य कथनमपसिद्धान्तः। अपसिद्धान्तं दूषणं सागता न मन्यत इत्यन्यदेतत् ॥२३॥

क्रमप्राप्ततया हेत्वाभासलच्चे करणीये पूर्वोक्तमेव स्थारयति।

हेत्वाभाषाद्य यथोक्ताः(१) ॥ २४॥

यथोक्ता यथावदुक्ताः । बहुवचनेन सामान्यवि-शेषलच्रणानि ज्ञापितानि । चकारश्चानुक्तसमुचायक इति ॥ २४॥(४)

समाप्तं पद्ममाध्यायस्यायमाहिकम् ॥ ग्रन्थावसाने स्वशास्त्रस्य फलमुपसंहरति । ग्रामायार्थेत्यादि(॥

(१) पत्र न्यायमूचीनिवन्धे इति त्रिभिः सूत्रैदें।पनिरूपमतानुज्ञादिनियद्य स्थानितिकपकरणिर्मित दृश्यते।

(२) सूत्रम् । सिद्धान्तमभ्युपेत्येत्यादि श्रन्योत्तानयतत्त्ववाधे वर्धमानापाध्यायाः ।

(३) हैत्वाभासायच यथोक्ताः। हेत्वाभासा यथा येन प्रकारेगोक्ता लिखतास्त-चैव तेनैव ठपेग्र निपहस्थानानि तथा येन रूपेग्रासिस्टित्वादिना तेषां हेतुदूषकत्वं तदेव रूपं पुरस्कत्व हेत्वाभासप्रयोक्तृतया कथकाश्रक्त्युचयनमपीति सूत्रार्थ इत्यन्वीद्धानयत-स्ववेषि वर्धमानीपाध्यायाः।

(४) श्रत्र न्यायमूचीनिबन्धे इति हाभ्यां सूत्राभ्यां कथकान्योक्तिनिरूप्यनिषष्ठ-

स्यानद्वयप्रकरणिमिति दृष्यते।

(५) भाष्यवात्तिंकतात्पर्यटीकाविश्वनायकतवृत्तिन्यायमूचीनिक्षन्थादिषु प-लेखितेष्वपि नेदं तेषु दृश्यते भाष्ये अप्येतादृशं प्रतीकं न दृश्यत इति किमिदं कुतस्त्य-मिति चिन्तनीयम् । 386

### न्यायसूत्रविवरणे

श्राह्माया वेदः तस्यार्थः विधिनिषेधादिलच्णस्त विरोधेन न्यायस्य जीवात्मपरमात्ममननानुक्रलपच्चाव ववाक्यस्य चर्चां मदेतच्छास्त्रानुसारेणानुसन्धानं यः र धकः करोति तेन निःश्रेयसं मोच्चर्षं प्राप्यते श्रन्य वेदार्थविरोधेन न्यायचर्चायां गोमायुयोनिः श्रृगालयो। प्राप्यत इत्यर्थः। एतेनान्वीचिकीमधीयानः शार्गालीं यो मामुयादिति भगवता श्रीरामेण जावालिमृषं प्रति द शापो वेदाननुसरण एवेति सूचितम्॥

इति श्रीराधामाहनविद्यावाचस्पतिगेास्व भहाचार्यविरचिते गातमसूत्रविवरणे पञ्चमाध्यायविवरणम् ॥ समाप्तश्चायं ग्रन्थः॥ ॥ श्रीहरिः॥





Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri

PAYMENT PROCESSED

Vide Bill No 47 United 2-85-19

ANIS BOOK BINDER

Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri-CC-0. Gurukul Kangri Collection, Haridwar

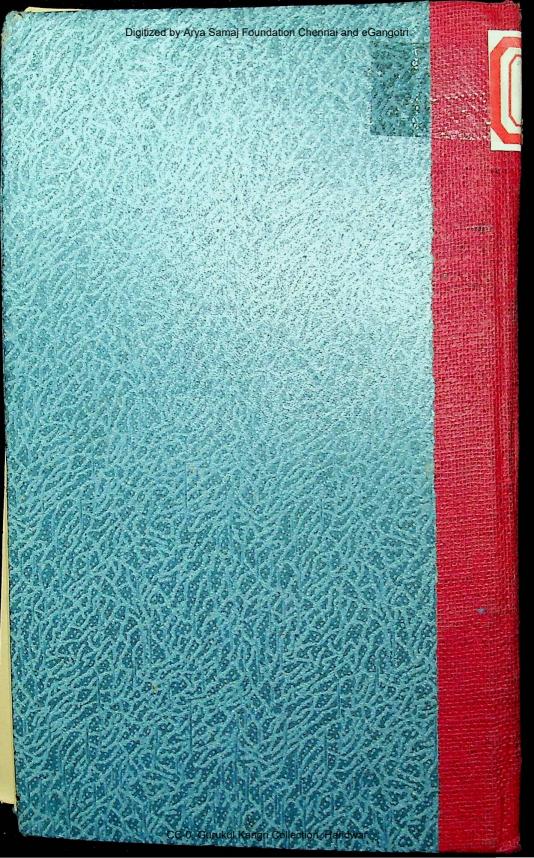